आवागदनरेश

श्री राजा सूर्यपालार्सहजी साहवके

करकमलोंमें

सादर समर्पित

बोधस्यापि परं बोध बुद्धिरेति न संशयः ।

नागरतोरेति महत्त्वगुणशालिनी ॥१॥

जीवन्मुक्त्वमस्मिस्त श्रुते समनुभूयते ॥२॥ ( यागवासिष्ठ २।१८।३६,८, ३।८।१३,१५ ) इस शासके बार बार पढनेसे और इसमें प्रतिपादित सिद्धान्धें-भणीमॉति ज्यनहारमें छानेसे मनुष्यमे महान् गुणोवाली नाग-कताका उदय होता है। इस बन्धके अवणसे बुद्धिमें परम ज्ञानका य हो जाता है और जीवन्यक्तिका अनुभव होने रुगता है।

एतच्छाखचनाभ्यासात्पीनःपुन्येन यीक्षणात् ।

#### लेखककी अन्य पुस्तकें

- 1. The Philosophy of the Yogavasistha
- 2. Yogaväsistha and Its Philosophy
- 3. Yogavasistha and Modern Thought
- 4 Vasisthadarsanam (Sanskrit, with an Introduction in English)
- वासिष्ठदर्शनम् (संस्कृतभूमिकासिहनम्)
- 6. वासिष्ठदर्शनसार (संस्कृत हिन्दी)
- An Epitome of the Philosophy of the Yogavāsistha
- 8. Desfication of Man
  Self-realization
- Self-realization
   The Elements of Indian Logic
- 💶 वासिष्ठयोग. (संस्कृत )
- 12 श्रीशङ्कराचार्यका मायाचाद
- 13. The Place of the Screen in Schools
  14 Yogavisistha and Some of the Mine
  - Upanishads
- 15 Address on James P
  16 Notes on Human P
  - 6 Notes on Human Physiology
- Philosophy and Theosophy (in the Press)The Concept of God in Indian Philosophy
  - (in the Press)

Available at

THE INDIAN BOOKSHOP, BENARES.

#### प्रस्तावना

परमात्माका अनेक बार धन्यजाद है कि छैसक आज पाठकोंके सामने "योगवासिए और उसके सिद्धान्त" नामक पुस्तकको रखनेका सोंभाग्य प्राप्त कर रहा है। योगवासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य मै एक अद्भुत, महान्, और अनुपम आध्यात्मिक प्रन्थ है। जिस जिसने इस महाप्रन्थमा विचारपूर्वक, अध्ययन किया है उसीने इसकी मुक्तकण्ठमे प्रशंसा की है। इस परम पायन ज्ञान-गहासे छेत्रकके इस जन्मका प्रथम परिवय ११ वर्षकी आयु-में पतितपायनी श्रीजाहयीके तटपर स्थित परम पुण्य स्थान हरि-द्वारमें एक सित्रके घरपर हुआ था। तमीसे अनवक यरानर किसी न किसी रूपमे छैराक इस प्रन्थरतका अनुशीलन करता चला आ रहा है। इसके अति उच ओर गहन टार्शनिक विचारोकी ओर ध्यान देते हुए छेराकको सदा ही इस वातका बड़ा आश्चर्य रहा है कि 'इतर्ने उत्तम प्रन्थके सम्बन्धम अभी तक क्याँ किसी आधुनिक वैद्यानिक-समाछोचना-निष्णात भारतीय दर्शनके व्यारयाता भारतीय अथवा पाखात्य पण्डितने अंग्रेजी या जर्मन भाषामे कोई पुस्तक नहीं छिसी--जनकि इसकी अपेक्षा बहुत क्षुद्र ग्रन्थी तककी ञ्याख्याएँ और समाछोचनाएँ छिसी जा चुकी हैं । भारतीय दर्शनके सम्बन्धमें लियनेवाले अधिमतर बडे वडे विद्वानीने योगवासिप्टका नाम तक भी अपने मन्योमे दुछ दिन पहिले तक नहीं लिया था। सन् १९०३ में एम. ए. की परीक्षा पास करके, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें सहा-यक दर्भनाध्यापकके पदपर नियुक्त होते ही, छेराकने यथा अवकाश योगवासिष्ठमा नियमित और विचारपूर्वक अध्ययन आरम्भ किया, और इस प्रनथके सम्बन्धमे आधुनिक रीतिसे अंग्रेजी भाषामे ब्रुछ हिरानेका

( <

विचार किया। सन् १९२५ के दिसम्बर मासमे भारतीय दर्शन परिपद् (Indian Philosophical Congress) के कलकत्तेवाले प्रथम अधिवेदानमें लेखकने इस विषय सम्बन्धी प्रथम लेख ''वी फिलॉ-सोक्री ऑफ वसिष्ठ" (The Philosophy of Vasistha)नामकको पद कर विद्वानीका ध्यान इस ओर आकर्षित किया । तबसे छेकर तीन चार साल तक इस परिपद्के प्रत्येक अधिवेशनमें छेराकने योगवासिष्ठ सम्पन्धी चर्चाकी। जुलाई सन् १९२८ में 'धी किलॉसोफी ऑक वसिष्ठ ऐच प्रेजेण्टेड इन दी योगनासिष्ठ'' (The Philosophy of Vasıştha as Presented in the Yogavāsıştha) नामकएक निजन्य (Thesis) लिसकर लेसकने हिन्दू विश्वविद्यालयमी 'हाफ्टर ऑंफ छेटर्सं' (Doctor of Letters) नामकी सर्वोद्य उपाधिके छिये दिया । उसकी परीक्षाके लिये विश्वविद्यालयने कई यरोपियन जीर भारतीय विद्वानोकी एक परीक्ष्यमिति नियुक्त की । उनकी सह-मतिसे सन् १९३० के उपाधि वितरणोत्सव पर छेराक्को हिन्द् विश्वविद्या-छयने टी. टिट्. (D. Litt.) की उपाधि प्रवान की । वर्ड कारणोसे इस नियम्भके प्रकाशित करानेका कोई आयोजन नहीं किया गया. और वह छेराकके पुलकालयमे वरसो लापरवाहीसे पडा रहा । अठ भिजाके अनुरोधमें सन् १९३२ में छेसकने 'काशी सच्य सभा' के अधिप्रात्त्वमं धियोमोक्तिकल सोसाइटी, काशीके प्रसिद्ध भवन-**अं योगवासिष्ठ सम्बन्धी दस व्याख्यान दिये । सन् १९३२** में ही इनमेसे प्रथम पॉच ब्यारयान 'थियोसोपी इन इिट्या' (Theosophy in India) नामक पत्रमें छपकर प्रस्कानारमें प्रका-शित हुए । इस पुन्नकरा नाम ''योगवासिष्ट ऐण्ड इत्म कि जॉसोकी'' (Yogavāsistha and Its Philosophy) पदा, और यह पुग्नक अल्प पाउमे ही विद्वजन-सम्मानित और छोनप्रिय हो गई । इसको पदनेवाळामे छेराकके पाम अनेक प्रशंमापत्र आने छगे। उसी

( ९ ) समय छेरापने हिन्डीमें एक छोटी सी पुस्तिका ''वासिप्रदर्शनसार''

नामक भी प्रकाशित कराई, जिसमें सारे योगवासिएना १५० शोकों-में सार देकर उनना हिन्दी अनुवाद कर दिया था। इन दोनों पुस्तकोंके छपनेपर छेराकके पास जेमें अनेक पत्र आये जिनमें योगवासिएपर सोई वडा मन्य प्रकाशित करनेके छिये अनुरोध था।

इसी बीचमें सन् १९३४ में काशी तत्त्व सभामें दिये हुए शेव पाँच

व्याख्यान भी "योगजासिष्ठ ऐण्ड मॉडर्न थॉट" (Yogavāsistha and Modern Thought) नामरु पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो गये। विद्वानो और पत्र-पत्रिकाओंने इस पुस्तककी गुक्त कण्ठसे प्रशंसा की। आवागढ रियासतके अधिपति भी राजा सूर्यपालसिंह जी - साहतको तो यह पुस्तक इतनी पसन्द आई कि उन्होंने अपने श्रीमुख-से पूज्य मालतीय जीके सामने इसकी बहुत प्रशंसा की और उनके द्वारा रेखकके पास १००१ रुपयेका चेक पारितोधिकके रूपमे भेजनेकी कृपा की। छेदाक राजा साहतकी इस कुपाका—विसको प्राप्त परनेके लिये छेराकने नामसात्रको भी प्रयत्न नहीं किया था और जिसकी छेराकने

स्त्रप्तमं भी फल्पना नहीं की थी—अपनेको सदाके छिये अनुम्रहीत मानता रहेगा । राजा साहयके इस सारियक दानकी जितनी प्रशंसा की जाए जतनी ही योडी है, क्यांकि उनसे छेराकरा न कोई पूर्व परिचय

या और न छेपकने उनके पास इस पुस्तककी कोई प्रतिहीं भेजी थी। इन दो पुस्तमंक अंप्रेजींन प्रकाशित होनेसे छेपकको कई ऐसे निर्मोके प्राप्त होनेका सोभाग्य मिछा जो छेपकके योगनासिए सम्प्रन्थी वडे प्रन्यको प्रकाशित करानेके लिये बहुत उत्सुक हो गये। उन निर्मोमेंसे मद्रास प्रान्तके वश्चिण कनारा जिछेके एक रिटायर्ड करटम्स ऑफिसर श्री बीठ सुरूनराव साह्नका शुमनाम विशेचतः उहेपानीय है। उन्होंने मद्रास जाकर वहाँपर वियोसोक्तिक्छ पर्ट्यिंग्र हाडस, अह्यार (Theosophical Publishing House, Adyar) के प्रयत्थरींके मामने लेगकरी प्रनाशित पुस्तकोवी बहुत प्रशंमाकी, और उनमे उसरी शुरुव पुलकके प्रमाशित करनेमा सफर अनुरोध किया। यहाँके मैनेजर महोदयने गुरूव ही छेमक्से उस पुम्तरमी हस्नहिसित प्रति मँगाई, ऑर पुलक्को प्रकाशित वरनेकी मीठिति एक सप्ताहके भीतर ही भेज दी। छैराक श्री सुव्यस्य माह्यसी इस प्रशाका जन्म-भर ऋणी रहेगा। धियोसोक्तिरूल पश्चिशिद्ध हाउसका भी लेखक सदाबी टिये इतह है. क्योंकि उसके मैनेजर महोदयने इस बृहत् पुस्तक के छपवाने और प्रकाशित करानेमें प्रिशेष क्ष उठाया हैं, और इसको वटुत मुन्दर और गुद्ध रूपमें निरालनेश प्रयत्न किया है। दिसम्बर सन १९३६ से यह बुहन प्रन्थ ''दी फिऑमोफी ऑफ दी योगनासिष्ठ'' (The Philosophy of the Yogavisistha) नाममे प्रवासित -हुआ । प्रभ्वी मण्डलके प्रायः सपदी सभ्य देशीम इसकी आशातीत -सन्मात्तिम्छ रहा है । विद्वानी, समारोचको और पत्र-पत्रिकाओने इसकी दिल जोल कर प्रशंसा की है। इसके लिये वे सब लेखकरे धन्यनाहके पात हैं । इस पुस्तवने अनेक पाठकां के पाससे छेखक पास जो समय समयपर चिट्टियाँ आती रहती हैं, उनमे ज्ञात होना है कि योगग्रासिएके दार्शनिक सिखान्तोंसे कुछ छोगोके मंतप्त चित्तको बहुत शान्ति मिळी हैंक्ष । अंमेजी पुस्तक 'The Philosophy of the Yogavasıştha" के साथ साथ ही गवर्नमेण्ट कालेज बनारसके भूतपूर्व प्रितिपछ विद्वच्छिरोमणि पं॰ गोपीनाथ कविराज जीकी क्रपामे छेरतकरी संस्कृत

<sup>्</sup>यहुत सी नेनी विद्विशोंमें से केवल एउडी ही जैसीकी तैनी (अंग्रेडी भाषामें) पार्टनोंके सामने प्रस्तुतकर देना यहाँपर अनुवित नहीं जान पहला :---

Allow me a stranger to address you and to express my deep obligations that I one you for writing such a splendid hook. The Philosophy of the Yogavansisha." I read a large Marden, James Allen, Bud line the Bhagwadgita and Unamsha

, पुस्तक ''श्रीवासिष्टदर्शनम्'' नामक भी यू० पी० गवर्नमेण्टकी ''प्रिन्सेस ऑफ बेल्स टेक्स्ट्स'' मालामे प्रकाशित हो गई । इस रुपाके लिये लेसक कविराज जीना बहुत रूतक है ।

राष्ट्र-भाषा हिन्दींमें भी योगवासिष्ठ पर एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित करनेकी अभिलापा लेखकके मनमें बहुत दिनोंसे थी. लेकिन अन्य कार्यों की अधिकतासे अवकाश न मिलनेके कारण यह अभिलापा वहत दिनों तक पूरी न हो सकी। प्रस्तुत पुस्तकके आरम्भ होनेका सबसे अधिक श्रेय काशीके पत्र "सनातनधर्म" के सहकारी सम्पादक पं० गया प्रसाद ज्योतिपी जीको है। उनके अनुरोधसे ही यह पुस्तक "सनातनधर्म" में एक लेखमालाके रूपमें १ मार्च सन् १९३४ को आरम्भ हुई थी। कुछ दिनों तक तो यह छेरामाला चलती रही, किन्त फिर अवकाशके अभावसे बन्द हो गई। उस मालामे जितने लेख छपे थे वे ज्ञानमण्डल प्रेम, काशीकी कृपासे साथ साथ पुस्तका-कारमें भी छुद गये थे । लेखमाला स्थगित होनेसे पुस्तक भी स्थगित हो गई । इस वीचमे सनातनधर्मका टाइप भी वदल गया । पुस्तक कब प्रकाशित होनी इस सम्बन्धमें अनेक चिट्ठियाँ आनेसे, और श्रीमती आन्नेयके पुम्तकको पुरा कर देनेके बार बारके अनुरोधसे, जब जितना

and peace I am now 47 years of age and have struggled through many crises in life. But your book has given me a new, misght of life and I have found peace, solace and rest which I could not succeed in getting so long. I therefore owe you a deep gratitude for opening up a new avenue in life, Yogavasistha in original was in itself incomprehensible and its hugeness and constant repetitions were baffling. Your book has cleared up everything and it is now possible for us to fathom its deep sea. Hence I although a stranger, acknow ledge my gratitude. May I make one request. Yvill yo bring out a Hindi Edition of the book for the understanding of those who do not know English? It is clear that it was the teaching of Yogavasistha which made India so great We are now fallen because we have quite forgotten it. May this book of yours mituse a new life into the decaying nerves of India! Every step should be taken to popularise this teaching. Kindly excuse me for writing libi letter. Your trully,

..........

अवकाश मिला उतना ही अंदा इस पुस्तकका लिख कर छपवाया गया । इस रीतिसे आज इस पुनकका प्रथम भाग समाप्त हो पाया है। पहिले तो विचार यही था कि पूरा प्रन्थ एक ही जिल्दमे छपे। छेकिन इस विचारसे कि ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको दो भागोंमें विभक्त कर दिया है। प्रथम भाग पाठकोंके सामने है। दूसरे भागमे योग-यासिएका तुलनात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन होगा । सारी पुलक एक साथ न लिखे जाने और छपनेके कारण इस पुलकमे गैंडी, कम और ब्यारयाके कुछ दोपोंका आ जाना स्वामाविक ही है। आशा है कि पाठक और समाहोचक उनके छिये छेखकको क्षमा करेंगे । इस पुसाकमें छेखकने योगजासिष्टके संस्कृत श्रोकोका अक्षरणः हिन्दी अनुवाद करनेज्ञ साहम नही किया; पर जहाँतरु हो सका है योगवासियके भावोंको ही हिन्दुस्तानी भाषामें पाठकोके सामने रतनेका प्रयत्न किया है। श्रीकोके अनुवादके साथ यदि छेराकने अपनी ओरमे कोई बात छिली है, तो उसको कोछोके भीतर हित्या है। ऋोकांके आगेताहे कोझंके भीतर निर्णयमागरप्रेम वस्त्रईमे प्रकाशित संस्कृत प्रन्थ योगवामिएके प्रकरण, सर्ग. और अरोनोंके अद्भ विये गये हैं, ताकि पाठनोंनो यह हात हो आए कि अमुक श्लोक मूळप्रन्यमे किस स्थानपर है।

इस पुलककी अनुत्रमणिकार वनानेमें छेपकर प्रिय शिष्य और भिन्न, थी-इयाममुन्दर खर्मी "मुन्दर" और उनकी मुयोग्य यहिल सुमारी सावित्रीने सहायता वी है। इसके छिये ये होनो छेपक के धन्यगत्क पान हैं। पुलक्के इस समय समाप्त हो जानेका बहुत सा श्रेय छेपकर्गी धमेपनी श्रीमती छहमी आनेवको है, इसछिये छेपक उनरी भी धन्यगद देवर इस प्रलाखनाको समाप्त करता है।

बाशा हिन्दू विश्वविद्यालय विजयदशमी गम्बद् १९९४ वि०

मी॰ ला॰ आत्रेय

## योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त

(૭)

36

80

임국

22

४५

86

५२ ५५ 46

ويا

وري

| विषय                                                     | δB   |
|----------------------------------------------------------|------|
| प्रस्तावना                                               | (9)  |
| १—घोगवासिष्ठका भारतीय दार्शनिक साहित्यमें स्थ            | ान १ |
| २—योगवासिष्ठ कव लिम्बा गया होगा                          | 6    |
| योगवासिष्ठ शङ्कराचार्यसे पूर्वका त्रन्थ है               | १ः   |
| योगवासिष्ठ गौडपादाचार्य और भर्त्रहरिके पूर्वका ब्रन्थ है | १९   |
| वर्त्तमान योगघासिष्ठ घारमीकिरुत नहीं है                  | 30   |
| ३—योगवासिष्ठ-साहित्य                                     | 33   |
| (१) योगवासिष्ठके काल-निर्णयके सम्बन्धमे                  | 33   |
| (२) योगवाासप्रके सिद्धान्तींके सम्बन्धमें                | ₹8   |
| (३) योगवासिष्ठके अनुवाद                                  | 33   |
| विकारी .                                                 | 3.6  |

(४) मृलग्रन्थ—योगवासिष्ठ, लघुयोगवासिष्ठ (५) योगवासिष्ठकी कुछ इस्तर्शियत प्रनियाँ १—योगवासिष्ठ ( संपूर्ण )

३—लघुयाग्वासिष्ठका क्रारसी अनुवाद

-योगवासिष्ट ओर कुछ उत्तरकालीन उपनिपद

२-संक्षिप्त योगवासिप्र

महा-उपनिपद् और योगवासिष्ठ

अञ्चपूर्णापनिपद् और योगवासिष्ठ मुक्तिकोपनिपद् और योगवासिष्ठ वराहोपनिपद् और योगवासिष्ठ

संन्यासोपनिपद् और योगवासिष्ठ

अक्ष्युपनिषद् और योगवासिष्ट

ম

अंग्रेजी

| चिपय                                                            | वृष्ट      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| याज्ञवस्त्रोपनिपद् और योगवासिष्ट                                | 46         |
| शाण्डिल्योपनिपद् और योगवासिष्ठ                                  | 46         |
| मैत्रेयपनिपद और योगवासिष्ठ                                      | 46         |
| यागकण्डस्यपनिषद और योगवासिष्ठ                                   | ષ્         |
| चोगकुण्डस्युपनिपद् और योगवासिष्ठ<br>पेक्षलोपनिपद् और योगवासिष्ठ | ५९         |
| ·—योगवासिष्ठकी दौली                                             | Ęo         |
| —योगवासिष्ठ और भगवद्गीता                                        | 8,0        |
| —योगवासिष्ठके उपाख्यान                                          | ৩০         |
| (१) योगवासिष्टकी कथा                                            | 90         |
| (२) घसिष्ठ राम-संवादकी कथा                                      | ७२         |
| (३) ह्युककी कथा                                                 | હધ         |
| (४) चलिष्ठआंको उत्पत्ति और शनपातिकी कथा                         | وی         |
| (५) आकाशजकी कथा                                                 | <b>S</b> < |
| (६) स्रीलाका उपारवान                                            | <0         |
| (७) कर्कटी राक्षनीकी कहानी                                      | ૮રૂ        |
| (८) इन्दु धाहाणके छड्कांकी कथा                                  | < <i>8</i> |
| (९) अद्दिल्या रानी और उसके प्रियमम इस्ट्रफी फरानी               | <ξ         |
| (१०) चिचौपारवान                                                 | 63         |
| (११) बालायमायिका                                                | ८९         |
| (१२) इन्द्रजालीपाख्यान                                          | 90         |
| (१३) हाक्रोपाच्यान                                              | 63         |
| (१४) दाम, स्याल और कटकी कहानी                                   | 98         |
| (१५) मीम, भास और इंढ्यी कहानी                                   | 9.0        |
| (१६) दाश्रापारयान                                               |            |
| (१७) कचर्गाता                                                   | ९८         |
| (१८) जनकर्क जीउन्युक्त होनेकी कथ्यू                             | ξοο        |
| (८) ते व लोर पावनका क्या                                        | १००        |
| (२०) वरियो <i>पावा</i>                                          | १०३        |
| (२१) ब्रह्मदक्षी कथा                                            | १०५        |
| (२२) गार्घाकी कथा                                               | 500        |
|                                                                 | १०९        |

| विषय                              | মূচ              |
|-----------------------------------|------------------|
| (२३) उदालककी कथा                  | ११ः              |
| (२४) सुरघुकी कथा                  | ११६              |
| (२५) भास और विठासका संवाद         | ११६              |
| (२६) धीतहब्यका वृत्तान्त          | ११८              |
| (२७) काकभुशुण्डकी कथा             | १२१              |
| (२८) ईश्वरोपाख्यान                | <b>१</b> २६      |
| (२९) अर्जुनोपारयान                | १२८              |
| (३०) शतरुद्रोपारयान               | १२९              |
| (३१) घेतालोपारयान                 | १३२              |
| (३२) भगीरथोपाख्यान                | १३३              |
| (३३) रानी चुडालाकी कथा            | १३६              |
| (३४) किराटोपाच्यान                | \$83             |
| (३५) मणिकाचोपाख्यान               | 188              |
| (३६) हस्तिकोपाख्यान               | १४५              |
| (३७) फचोपाख्यान                   | १४६              |
| (४०) इक्ष्वाफुकी कथा              | १४७              |
| (४१) तुर्यावस्था-स्थित मुनिकी कथा | १४८              |
| (४२) एक विद्याधरकी कहानी          | १४९              |
| (४३) इन्द्रकी कहानी               | १५०              |
| (४४) मङ्कीकी कहानी                | १५१              |
| (४५) मनो-हरिणका उपारयान           | १५१              |
| (४६) पापाणोपाख्यान                | १५२              |
| (४७) विपश्चित्की कथा              | <b>શ્</b> લક     |
| (४८) वटघाना राजकुमारोंकी कथा      | <b>۶</b> دوده    |
| (४९) शवोपारयान                    | <b>ટ્રેલ્</b> લ્ |
| (५०) शिलोपोप्यान                  | १५६              |
| (५१) ब्रह्माण्डोपारुवान           | १५६              |
| (५२) पेन्द्वोपाख्यान              | <i>ودبا</i> ه    |
| (५३) विस्योपारयान                 | १५७              |
| (५४) तापसोपारयान                  | <i>ڏون</i> ي     |
| (५५) काष्ट्रवेवधिकोपाख्यान        | १५८              |

| , - ,                                            |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| विषय                                             | पृष्ठ       |
| ८ योगवासिष्ठ के दार्शनिक सिद्धान्त               | १५०         |
| १—जीवनमें दुःख और अञान्तिका साम्राज्य            | १५०         |
| (अ) संसारमें सर्वत्र दोप ही दिधाई पड़ते हैं      | १६०         |
| (आ) यहाँपर फुछ भी स्थिर नहीं 🖹                   | १६०         |
| (इ) जीवनकी दुर्दशा                               | १६१         |
| (ई) कालका सब और साम्राज्य                        | १६३         |
| (उ) जीवनमें सुग कहाँ है ?                        | १६३         |
| (ऊ) मोहान्घता                                    | १६५         |
| (ए) छक्षमीमिन्दा                                 | 3,50        |
| (ऐ) बायुनिन्दा                                   | १६६         |
| (क्षो) चित्तकी चञ्चलता                           | १६६         |
| (थ्रो) दृष्णाकी जलन                              | 683         |
| (अ) देहकी अरस्यता                                | १६८         |
| (अः) धारयाधस्थाकी दुर्दशा                        | <b>१</b> ६८ |
| (क) यीवनावस्थाके दीप                             | १६९         |
| (य) स्त्रीनिन्दा                                 | १६०         |
| (ग) भोगोंकी निरसता                               | 200         |
| (घ) धुदायेकी निन्दा                              | १८०         |
| (ट) जीवमकी असारता                                | 303         |
| (श्र) मच प्रकारका अभ्युदय असार है                | 255         |
| <ul><li>(छ) भंगार-जनित दुःमकी धमहनीयता</li></ul> | १७२         |
| (२) रामचन्द्रजीकं प्रदन                          | १७२         |
| २—दुःग्वनिष्टत्तिका उपाय                         | હ્ય         |
| (१) हानका बारण समारक राम है                      |             |
| (२) अज्ञानीको ही हुए। <sub>लेखा</sub> ३          | 3.5%        |
| (२) बानम ही दशक्त क्रिक्ट केट के                 | 128         |
| (8) MITHINGS & COMP                              | १५४         |
|                                                  | ls'e        |
| THE TENEDED TO SEE                               | !ऽ६         |
| (१) प्रमाणं करण का काहरदा                        | <b>૭</b> ૭  |
| (१) पुरुषार्य द्वारा द्वा सथ दुछ प्राप्त दीना ई  | 33          |

( 20 )

| विपय                                           | पृष्ठ |
|------------------------------------------------|-------|
| (२) पराधीनताकी निन्दा                          | १७८   |
| (३) देव ( भाग्य ) कोई वस्तु नहीं है            | १७८   |
| (४) देव शब्दका यथार्थ प्रयोग                   | १७९   |
| (५) वर्त्तमान कालके पुरुपार्थकी दैव पर प्रवलता | १८०   |
| (६) सत्युरुपार्थ                               | १८१   |
| (७) भाळस्य-निन्दा                              | १८१   |
| ४—साधकका जीवन                                  | १८२   |
| (१) चित्रशुद्धि                                | १८२   |
| (२) मोक्षके चार द्वारपाल                       | १८३   |
| (থ) হাম                                        | १८३   |
| (आ) सन्तोप                                     | १८४   |
| (इ) साधुसङ्ग                                   | १८४   |
| (ई) विचार                                      | १८५   |
| ५—खानुभृति ही आत्मज्ञानका प्रमाण है            | १८६   |
| (१) प्रत्यक्ष ही परम प्रमाण है                 | १८७   |
| (२) प्रत्यक्षका स्वरूप                         | १८७   |
| (३) परमात्माका हान केवल इसी अनुभव हारा         |       |
| प्राप्त होता है                                | १८८   |
| (४) आरमानुमव कव होता है                        | १८८   |
| (५) द्रप्रान्तकी उपयोगिता                      | १८९   |
| (६) इप्रान्तका सदा एक ही अंश ध्यानमें रखना     |       |
| चाहिये                                         | १८९   |
| ६—अद्वैत                                       | १९०   |
| (१) इष्टा और हदयको एफता विना द्रष्टाको         |       |
| दश्यका अनुभव होना असम्मव है                    | १९१   |
| (२) दृदय पदार्थ भी चिन्मय हैं                  | १९१   |
| ७—कल्पनावाद                                    | १९३   |
| (१) संसारके सच पदार्थ कल्पनामय हैं             | १९५   |
| (२) देश और काल भी कल्पित ही हैं                | १९५   |
| Tra .                                          |       |

योग •

| चियय                                                                             | AR.          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (३) देश और कालका परिमाण मन के ऊपर                                                | -            |
| निर्मर है                                                                        | ે રૂલ્લ      |
| (४) कल्पनाके अतिरिक्त पदार्थीमें और कोई                                          | • • •        |
| इंद्य नहीं है                                                                    | १९६          |
| द्रव्य नहा ह<br>(५) संसारके बटल नियम और स्थिरता भी                               |              |
| कियत है                                                                          | १९७          |
|                                                                                  |              |
| (६) कल्पना ही जड़ताका रूप धारण कर छेती है                                        | १९८          |
| (७) द्रष्टा और दृश्यका अनन्याय                                                   | १९९          |
| (८) द्रष्टाके भीतरसे सी द्रपका उद्य होता है                                      | 866          |
| (९) स्वप्न और जावस्में भेद नहीं है                                               | 208          |
| (१०) जगत्का अनुमय मी स्वप्न हो है                                                | ५०६          |
| (११) प्रत्येक जीयका विश्व अलग बलग है और                                          |              |
| यह जीय ही उस विश्वकी छुप्ति करना है                                              | २०३          |
| (१२) ब्रह्मा जगतकी खप्टि करता है और सारे<br>जीव ब्रह्मासे उत्पन्न होते हैं       | २०४          |
| जाय बहुतस्य उत्पन्न द्वात द्व<br>(१३) ब्रह्माइत विश्व और जीवस्रत विश्वका सम्बन्ध |              |
|                                                                                  |              |
| —जगत्<br>(१) अग्रत्के थनेक नाम                                                   | २०व          |
| (२) जीवपरम्परा                                                                   | २०६          |
| (३) खप्टिके भीतर अनन्त खप्टियोंकी परस्परा                                        | २०६          |
| (४) अनन्त अहए जात                                                                | २०७          |
| (५) सर्व कुछ सदा सब जगह है                                                       | २०८          |
| (६) नाना मकारकी विविध स्रिप्याँ                                                  | 506          |
| (७) जीवांकी एप्टि और प्रख्यका पुनः पुनः होना                                     | २१०          |
| (८) कलाहे अन्यसं रूप कर्यका पुनः पुनः होना                                       | २११          |
| (८) फल्पके अन्तमं सब कुछ नष्ट हो जाता है                                         | 288          |
| (९) प्रख्य काटमें केवल बहा हो शेप रहता है                                        | २१२          |
| (१०) हर्य जगत्की उत्पत्तिका क्रम                                                 | २१२          |
| (११) तीन आकारा<br>(१२) नियति                                                     | २१६          |
|                                                                                  | ২१,৩         |
| (१३) नियतिका आरम्म अकस्मान् घटनाओंसे ही                                          |              |
|                                                                                  | <b>વ</b> શ્૮ |

|              | ( 25 )                                      |       |
|--------------|---------------------------------------------|-------|
|              | विपय .                                      | पृष्ठ |
|              | (१४) नियति पुरुपार्थकी विरोधी नहीं है       | २१८   |
|              | (१५) प्रवल पुरुपार्थ कभी कभी नियतिको भी जीत | -     |
|              | छेता है                                     | २१९   |
| ٠ <u>,</u> – | <del>−</del> मन                             | २२०   |
|              | (१) मनका खरूप                               | २२०   |
|              | (२) मन और ब्रह्मका भेद                      | રરરૂ  |
|              | (३) मनके अनेक नाम और रूप                    | २२३   |
|              | (स) मन                                      | રરક   |
|              | (आ) बुद्धि                                  | 558   |
|              | (इ) अहंकार                                  | २२४   |
|              | (ई) चित्त                                   | २३५   |
|              | (उ) कर्म                                    | २२५   |
|              | (ऊ) कस्पना                                  | २२५   |
|              | (ए) स्मृति                                  | २२५   |
|              | (ऐ) वासना                                   | २२६   |
|              | (ओ) अविद्या                                 | २२६   |
|              | (भी) मछ                                     | २२६   |
|              | (वं) माया                                   | २२६   |
|              | (बः) प्रकृति                                | २२७   |
|              | (क) ब्रह्मा इत्यादि                         | ঽঽ৩   |
|              | (ख) जीव                                     | २२७   |
|              | (ग) अतिचाहिक देह                            | २२७   |
|              | (घ) इन्द्रिय                                | ঽঽ৽   |
|              | (ङ) पुर्यप्रक                               | २२८   |
|              | (च) देह. पदार्थ आदि                         | २२८   |
|              | (छ) इस विषयमें योगवासिष्टका अन्य            |       |
|              | दर्शनींसे मतमेद                             | २२८   |
|              | (४) जीव अहंमावको कैसे धारण करता है          | २२८   |
|              | (५) जीव शरीर कैसे वनता है                   | 256   |
|              | (६) जीवका बन्धन अपने आपका बनाया हुआ है      | २३१   |

२३२

(७) योजनिर्णय

| ( <0 )                                  |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| चिपय .                                  | पृष्ठ        |
| (८) जीवींकी संख्या अनन्त है             | વરૂર         |
| (९) जीवकी सात अवस्थाय                   | বৃহধ         |
| (থ) ঘাঁররামব্                           | સ્રક         |
| (था) जायत                               | વર્ષ         |
| (१) महाजायन्                            | <b>ર</b> રક  |
| (ई) जाश्रतस्वम                          | 239          |
| (उ) स्थम                                | 230          |
| (ऊ) स्वमजायत्                           | રરૂપ         |
| (प) सुपुति                              | 238          |
| (१०) जीवाँके सात प्रकार                 | <b>२३</b> ६  |
| (थ) स्थमजागर                            | <b>२३</b> ६  |
| (आ) संकल्पजागर                          | হয়ও         |
| (६) केघङजागर                            | হয়এ         |
| (ई) चिरजागर                             | ২ই৩          |
| ( उ ) घमजागर                            | २३८          |
| (ऊ) जाग्रस्यम                           | २३८          |
| (घ) शीणजागर                             | <b>ર</b> રે૮ |
| (११) जीवाँकी पन्द्रह जातियाँ            | २३८          |
| र—र्द्यथमता                             | २३८          |
| - २ <u>—शु</u> णपीयरी                   | २३९          |
| ३—ससत्वा                                | ૨३९          |
| ४—अधमसत्या<br>५—अत्यन्ततामसी            | २३९          |
| ६—राजसी                                 | રક્ષ         |
| ४—राजसता<br>७—राजससात्विकी              | <b>२३</b> ९  |
| ८—राजससात्वका<br>८—राजसराजसी            | २४०          |
| ९—राजसराजसा                             | २४०          |
|                                         | ર્યુટ        |
| १०─राजस अत्यन्नतामसी<br>६१—तामसी        | २४०          |
| १२ वामससर् <sub>या</sub>                | २४१          |
| १३ तमोराजसी                             | २४१          |
| * * *********************************** | રકર          |

| 1 | 44 | , |
|---|----|---|
|   |    |   |

| विषय                                               | पृष्ठ   |
|----------------------------------------------------|---------|
| १४ तामसतामसी                                       | રકર     |
| १५ अत्यन्ततामसी                                    | રકર     |
| (१२) सव जीव ब्रह्मासे उत्पन्न होते हैं             | રકર્    |
| (१३) सब जीवोंकी उत्पत्ति और छय एक ही               | i       |
| नियमसे होते हैं                                    | રકર     |
| (१४) संसारके सव पदार्थोंके भीतर मन है              | २४३     |
| १०—मनकी अङ्गुत चाक्तियाँ                           | ঽ४४     |
| (१) मन सर्वशक्ति-सम्पद्म है                        | રક્ષક   |
| (२) मनमें जगत्के रचनेकी दाकि है                    | રક્ષ્ય  |
| (३) मन जगत्की रचनामें पूर्णतया स्वतन्त्र है        | 284     |
| ( ४ ) प्रत्येक मनमें इस प्रकारकी शक्ति है          | 284     |
| (५) जीवमें सब कुछ प्राप्त करनेकी अनन्त शक्ति       | है २४५  |
| (६) विपर्योका रूप हमारे चिन्तनके आधीन है           | રકદ     |
| (७) जैसी दढ़ जिसकी भावना यैसा ही फल                | 286     |
| (८) अभ्यासका महस्य                                 | ર્ક્ષ્ટ |
| (९) मनके रढ़ निश्चयकी शक्ति                        | ३५०     |
| (१०) जैसा मन वैसी गति                              | 248     |
| (११) दुःख सुख भी चित्तके शाधीन हैं                 | ૨ૡર     |
| (१२) जीवकी परिस्थितियाँ उसके मनकी रची हुई          | દું ૨५૨ |
| (१३) दारीर भी मनका ही बनाया हुआ है                 | ર્ષર    |
| (१४) मानसी चिकित्सा                                | २५३     |
| (अ) आधि और व्याधि                                  | २५४     |
| ( <b>या) बाधिसे व्याधिकी उ</b> त्प <del>त्ति</del> | 5,46    |
| (इ) आधिके क्षय होनेपर व्याधिका क्षय                | २५६     |
| (ई) मन्त्रचिकित्सा                                 | २५६     |
| (उ) मूल आघि                                        | ર્વ૭    |
| (ऊ) जीवनको सुखी और निरोग रसनेका                    |         |
| उपाय                                               | 5,40    |
| (१५) मृनके शान्त और महान् होनेपर ही सब             |         |
| ओर आनन्दका अनुमव होता है                           | २६०     |

| विषय                                                             | पृष्ठ          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| (१६) गुद्ध मनमें ही आत्माका प्रतिविम्त्र पड़ता                   | है २६०         |
| (१७) जवतक मनमें अक्षान है तभी तक जी                              | व              |
| संसार रूपी अन्धकारमें पड़ा रहता है                               | २६१            |
| (१८) मन जगत् रूपी पहियेकी नाभि है                                | <b>ર</b> ૬१    |
| १—सिद्धियाँ                                                      | २६२            |
| (१) मनकी शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धिय                 | <b>तें</b> २६३ |
| (अ) दूसरोंके मनका श्राम                                          | २६३            |
| (आ) सुक्ष्म छोकोंमें प्रवेश करनेकी सिद्धि                        | રદ્દષ્ઠ        |
| (इ) आधिमौतिकताकी भावनाके कारण                                    |                |
| जीवको स्हम लोकोंका दर्शन नहीं हो                                 |                |
| (ई) ख्ह्मभाष ग्रहण कररने की युक्ति                               | રફલ            |
| (ड) झान द्वारा स्थ्लभाधनाकी निवृत्ति                             | २१६            |
| (२) कुण्डलिनी दाचिके उद्दोधन द्वारा मास होने                     |                |
| वास्री सिदियाँ                                                   | २६७            |
| (झ)  कुण्डलिनी<br>(झ) कुण्डलिनीयोग द्वारा  सिद्धियाँकी प्राप्ति  | २६७<br>र २७०   |
| (इ) स्हमता और स्यूछताको सिद्धि कैसे<br>होती है                   | 1 700          |
|                                                                  | २७२            |
| (३) प्राणायाम हारा भी सनेक प्रकारकी<br>सिदियाँ माप्त हो जाती हैं |                |
| स्तिब्दा नात हा जाता ह                                           | રહક            |
| २—में क्या हूँ                                                   | २७५            |
| (१) जामत्, स्वम, सुपुति और चोथी अधस्था                           | 234            |
| (य) जामत् अवस्था                                                 | २ऽ६            |
| (था) सुपुति                                                      | 305            |
| (१) स्वप्न<br>(१) - २००                                          | २७७            |
| (ई) चौर्या अवस्था                                                | ૨૭૮            |
| (२) चार प्रकारका यहँमाय<br>१—में देह हूँ                         | २ऽ९            |
| र—म दढ हू<br>र—में चित्त हैं                                     | २८९            |
| ` —न । भरा <u>१</u>                                              | २८०            |

| विपय                                      | पृष्ठ  |
|-------------------------------------------|--------|
| ३—में सब भावोंसे परे रहनेवाला सुध्म       |        |
| वात्मा हुँ                                | २८०    |
| (अ) में सर्वातीत फैसे हूँ                 | 230    |
| (वा) शरीरऔरआत्मामें सम्बन्ध नहीं          | है २८ः |
| (इ) आत्मा यद्यपि सवजगह है तो भी           | 1      |
| उसका प्रकाश केवल पुर्यप्रक                |        |
| ( सूक्ष्म दारीरमें ) ही होता है           | 263    |
| ४—में सारा विश्व हूँ                      | 363    |
| १३—मौत                                    | 260    |
| (१) मौत डरनेकी वस्तु नहीं है              | 26     |
| (अ) भौत यदि सर्वनाश है तो बहुत अच्छी      |        |
| यात है                                    | २८६    |
| (आ) भौतके पीछे यदि दूसरा जीवन है तो       |        |
| यहुत उत्सवसी वात है                       | २८६    |
| (२) मीत फ्या है                           | २८७    |
| (३) मरनेके समयका अनुभव                    | 266    |
| (४) मौतके समय अद्यानीको ही होता है        | २९०    |
| (५) मौतके पीछेका अनुभय                    | २९२    |
| (६) मरनेके पश्चात्का अनुभव अपनी अपनी      | • • •  |
| यासना और कर्मोंके अनुसार होता है          | ર૧૪    |
| (७) परलोकके अनुभवके पश्चात् फिर वही जीवन  |        |
| की दशायें भुगतनी पड़ती हैं                | २९७    |
| (८) योगमार्गपर चलने वालोंकी गति           | २९८    |
| (९) एक शरीरको छोड़ कर जीव दूसरेमें प्रवेश |        |
| करता है                                   | २९८    |
| (१०) जन्म मरणका अनुभव तव तक होता है जव    |        |
| तक कि आत्मज्ञान नहीं होता                 | २९९    |
| (११) मरनेके पीछे जीवन्मुक्तकी गति         | २९९    |
| (१२) आत्माके छिये जीवन मरण नहीं है        | ३००    |
| (१३) आयुके थोड़े और अधिक होनेका कारण      | ३०१    |
| (१४) कौन मौतके वससे वाहर है               | 308    |

( '4 )

| विषय                                                              | वृष्ठ       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| १४—ब्रह्मा                                                        | ₹०४         |
| (१) जगत्की उत्पत्ति ब्रह्मासे हुई है                              | ತಂಚ         |
| (२) ब्रह्माका स्वरुप मन है                                        | ३०४         |
| (३) ब्रह्मकी उत्पत्ति परम ब्रह्मसे होती है                        | 300         |
| (४) ब्रह्मका यह स्पन्दन स्थाभाविक है                              | <b>इ</b> ०६ |
| (५) प्रश्नमें स्पन्दन होना उसकी अपनी छीटा है                      | ₹08         |
| (६) प्रहाका स्पन्दन प्रहासे अन्य सा रूप धार                       |             |
| कर छेता है                                                        | ই০৩         |
| (७) ब्रह्मा (मन) ब्रह्मकी संकल्प दाक्तिका रच                      | TT .        |
| हुआ रूप है                                                        | ₹०७         |
| (८) प्रह्माकी उत्पत्तिका कोई विशेष हेतु नहीं है                   | きっく         |
| (९) ब्रह्मा कर्म-बन्धनसे मुक्त है                                 | 306         |
| (२०) ब्रह्मका शरीर येवल सङ्म हे, स्थूल नहीं                       | 306         |
| (११) ब्रह्मा ही संसारकी रचना करता है                              | 306         |
| (१२) प्रहासि उत्पन्न जगत् मनोमय है                                | ३१०         |
| (१३) हरेक ख्षि नई है                                              | ३१०         |
| १५—शक्ति                                                          | 388         |
| (१) बहारी थनेक शक्तियाँ                                           | 388         |
| (२) महानी स्पन्दशकि                                               | इंहर        |
| (३) मरुति                                                         | ३१२         |
| (४) शक्तिका प्रहाके साथ सम्बन्ध<br>१६—परम ब्रह्म                  | <b>३१३</b>  |
| (१) मक्ष                                                          | ३१६         |
| (2) AGI                                                           | ३१६         |
| (२) महामा वर्णन नहीं हो सकता                                      | ₹१७         |
| (३) नेति नेति (ब्रह्म न यह है ओर न वह है)                         |             |
| (४) ब्रह्मको एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते                         | 386         |
| (५) वस मृत्य है अथवा कोई भावात्मक पदार्थ<br>है यह भी कहना कठिन है |             |
| (६) यहा विद्या (धान) और अनिद्या (अम्रान)                          | ३१८         |
| दोनाँसे परे हैं                                                   |             |
| 15 4                                                              | ३१९         |
|                                                                   |             |

| विषय                                            | वृष्ट        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| (७) ब्रह्म तम और प्रकाश दोनोंसे परे हैं 🖰       | ३२०          |
| (८) ब्रह्म न जड़ है, न चेतन                     | <b>રૂ</b> ર? |
| (९) ब्रह्मको "आत्मा" भी नहीं कह सकते            | ३२१          |
| (१०) ब्रह्मका फ्या स्वमाय है यह कहना असम्भव     | है ३२१       |
| (११) ब्रह्मके कुछ कल्पित नाम                    | રૂરર         |
| (१२) ब्रह्मका चर्णन                             | ३२३          |
| ७—- ब्रह्मका विकास                              | 222          |
| (१) जगत् ब्रह्मका चुंहण मात्र हैं               | 333          |
| (२) तीनों जगत् ब्रह्मके भीतर स्थित हैं          | 338          |
| (३) ब्रह्मही जगत्के रूपमें।प्रकट होता है        | इ३७          |
| (४) जगत्के रूपमें प्रकट होना ब्रह्मका स्वभाव    |              |
| ही हैं                                          | ३३८          |
| (५) सारा खिष्टिकम ब्रह्मके छिये निमेपका अंश     |              |
| मात्र है                                        | ३३८          |
| (६) एक ब्रह्ममें अनेक प्रकारकी एप्टि करनेकी     |              |
| शक्ति है                                        | ३३८          |
| (७) स्वयं ब्रह्ममें नानाताका स्पर्श नहीं होता   | 336          |
| (८) सत्तामावसे ही ब्रह्मका कर्तृत्व है          | ₹8°          |
| ८—अद्वैत                                        | ३४२          |
| (१) सय फुछ ब्रह्मसे अभिन्न है                   | ३४२          |
| (२) प्रकृतिका आत्माके साथ तादातम्य              | રેકર         |
| (३) मनका ब्रह्मके साथ तादातम्य                  | इसइ          |
| (४) जगत्का ब्रह्मके साथ तादातम्य                | इ४४          |
| (५) ईश्यरकी सत्ता जगुत्के विना नहीं है          | ३४६          |
| (६) सव फुछ ब्रह्म ही है                         | <i>380</i>   |
| १९—जगत्का मिथ्यापन                              | 288          |
| (१) सत्य और असत्यका निर्णय                      | ३४८          |
| (२) जगत् न सत्य है, न असत्य                     | રુષ્ટર       |
| (३) जगत् सत् और असत् दोनां ही है                | રૂપ્તર       |
| (४) त्ज्ञम केवल भ्रम है, वास्तवमें सत्य नहीं है | ३५०          |
|                                                 |              |

| विषय                                                                             | বৃদ্ধ        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (५) जीवका मिथ्यापन                                                               | 343          |
| (६) अविद्या                                                                      | 348          |
| (थ) चित्त ही अविद्या हे                                                          | 344          |
| (बा) अगियाकी असत्ता                                                              | 300          |
| (७) माया                                                                         | ঽ৸६          |
| (८) मुर्गोंके लिये ही जगत सत्य है                                                | 303          |
| (९) जबसक भद्दान हे समीतक जगत्का भन्                                              | माग्र है ३५८ |
| (१०) ज्ञानसे अधिद्याका नादा *                                                    | इन्द         |
| (११) जगत्के भ्रमका क्षय                                                          | 350          |
| (१२) अविद्याके विलीन होनेका नाम नारा नह                                          | त है ३६०     |
| (१३) द्यान द्वारा जगत् आत्माम विलीन हो ज                                         | ाता है ३६१   |
|                                                                                  | ३६२          |
| 🗥 ६ नेजब्दी मान क्षेत्रा क्षेत्रक वज्ञानियोगी आ                                  | प्रशास       |
| का उपदेश करनक लिय ह                                                              | વવન          |
| - Gratia                                                                         | ३६३          |
|                                                                                  | ३६५          |
|                                                                                  | क्ता ३६६     |
|                                                                                  | हे ३६७       |
|                                                                                  | ३६८          |
| (a) कारण यहत हानस जगत् भ्रममात्र है                                              | 3,30         |
| (८) जगत्का दृदय खप्रके सुमान है                                                  | ३७१          |
| (९) अजातयाद                                                                      | ३७२          |
| (१०) यह सिद्धान्त उसको नहीं वताना चाहिये<br>स्मका अधिकारी नहीं है                | লী           |
|                                                                                  | ३७३          |
| १—परमानन्द                                                                       | 305          |
| (१) विपर्योक्ते मोग दूरसे देखने मात्रको थर्छे<br>इसते हैं                        |              |
|                                                                                  | इड५          |
| (२) संसारके सब सुद्ध हु पदाई है                                                  | ₹8₽          |
| (३) संसारका सारा व्यवहार शसार है<br>(४) सांसारिक अध्युद्ध सुख हैने गुला कर्ने ने | 300          |
| ( ४ / ट्रानाएक अञ्गुद्ध सम्बद्धिताल 🗝 ४                                          | 200          |

चित्रस

| विषय                                            | पृष्ठ |
|-------------------------------------------------|-------|
| (५) सुग्र दुःसका अनुभय कय द्योता द्वै           | રેડ્ટ |
| (६) आत्मानन्द                                   | ३८०   |
| २२—वन्धन और मोक्ष                               | ३८१   |
| (१) धन्धनका स्वरूप                              | ३८१   |
| (२) यन्धनके कारण                                | ३८२   |
| (अ) यासना                                       | ३८२   |
| (आ) अपने आपको परिमित समझना                      | ३८२   |
| (इ) मिथ्या भाषना                                | ३८३   |
| (ई) आस्माको भूलना                               | ३८३   |
| (उ) अहंगावना                                    | ३८३   |
| (ऊ) अदान                                        | ३८३   |
| (३) मोक्षका स्वरूप                              | इंदर  |
| (४) मोक्षका अनुभव कव होता है                    | ३८५   |
| (५) मोक्ष दो प्रकारका है                        | ३८६   |
| (थ) सर्वेह मोक्ष                                | ३८६   |
| (भा) विदेह मीक्ष                                | इंट६  |
| (६) सदेह और यिदेह मुक्तिमें विशेष भेद नहीं है   | इ८६   |
| (७) मुक्ति और जड़ स्थितिका भेद                  | ३८६   |
| (८) बन्धन और मोक्ष दोनों ही वास्तवमें मिथ्या है | ३८८   |
|                                                 | 366   |
| (१) शानके सिवाय मोक्षप्राप्तिका दूसरा और कोई    |       |
| उपाय नहीं है                                    | ३८९   |
| (२) धान ही मोक्षप्रक्षिका साधन है               | 360   |
| (३) मोक्षप्रप्तिके लिये किसी देवताकी आराधना     |       |
| करनेकी ज़रूरत नहीं है                           | 365   |
| (अ) आत्माके सिवाय किसी देवताकी                  |       |
| आराघना नहीं करनी चाहिये                         | ३९१   |
| (आ) कोई देवता भी विचार-रहित पुरुपको             |       |
| आत्मशान नहीं दे सकता                            | ३९२   |
| (इ) ईश्वर सवके भीतर है                          | ३९३   |

| विषय                                         | वृष्ट            |
|----------------------------------------------|------------------|
| (ई) पानसे ही ईश्वरकी प्राप्ति होती है        | ३९३              |
| (उ) बात्मदेवकी पूजा करनेकी विधि              | રૂલ્ક            |
| (ऊ) हानी लोगोंकी देव पूजा                    | ३९५              |
| (प) याहरी देवताकी पूजा मुख्य नहीं, गौण है    | 33,9             |
| (४) जनमभर कम्मींका त्यांग नहीं हो सकता       |                  |
| इसिटिये मोक्ष्मिति है दिये कर्मत्यागकी थाय-  |                  |
| दयकता नहीं है                                | ३९९              |
| (५) सम्यम् वानका स्वरूप                      | 800              |
| (६) आत्मज्ञानकी उत्पत्ति अपने ही यक्ष और     | 4                |
| विचारसे होती है                              | ಗಿಲ್ಯ            |
| (७) विचारके लिये चित्तको गुद्ध करना चाहिये   | 808              |
| (८) विचारके कुछ विषय                         | ४०२              |
| (९) अधिवासे हो अविवाका नाश होता है           | ध <sub>०</sub> ३ |
| (१०) ज्ञानप्राप्तिमें ज्ञान्त्रका उपयोग      | Ros              |
|                                              | ४०६              |
| (१) शानग्ध                                   | ४०६              |
| (२) जानी                                     | 800              |
| (३) यिना थभ्यासके ज्ञान सिद्ध नहीं होता      | 800              |
| (४) संसारसे पार उत्तरनेके मार्गका नाम योग है | Ros              |
| (५) योगकी निष्ठा ( प्राप्य अवस्था )          | 806              |
| (६) तीन शकारका योगाभ्यास                     | 850              |
| १—एक तस्वका गहरा अभ्यास                      | 850              |
| (ध) ब्रह्ममायना                              | धर्०             |
| (आ) पदार्थीके अमावकी भावना                   | <b>धर्</b> र     |
| (इ) केचलीभाव                                 | ४१२              |
| २—प्राणींकी गनिका निरोध                      | 813              |
| (थ) प्राण और मनका सम्बन्ध चित्त-             |                  |
| का ही वनाया हुया है                          | ४१३              |
| (भा) प्राण-विद्या                            | કર્ક             |
| (इ) स्वामाविक प्राणायाम                      | ४१७              |
| (ई) प्राणींकी गतिको रोकनेकी युक्तियां        | ઇરર              |

|      | `        | ** /                                  |            |
|------|----------|---------------------------------------|------------|
| विषय |          |                                       | वृष्ठ      |
|      | ३—मनका ल | य                                     | 853        |
|      | (अ) सर   | । संसार चकका नामि है                  | કરર        |
|      |          | । कैसे स्थूल होता है                  | ध२४        |
|      |          | किस प्रकार ब्रह्म हो जाता है          | ઇર્વ       |
|      |          | के निरोध करनेकी युक्तियां             | ४२६        |
|      | ₹-       | –-झानयुक्ति                           | 824        |
|      |          | —सङ्ख्पाँका उच्छेदन                   | धर्        |
|      |          | —भोगोंसे विरक्ति                      | કરવ        |
|      | 8-       | —इन्डियोंका निग्रह                    | ध्र        |
|      |          | —बासनार्थीका स्याग                    | ध३२        |
|      |          | (अ) तृष्णाकी बुराई                    | 833        |
|      |          | (था) इस संसारमें न कुछ प्रा           | ਜ          |
|      |          | करने योग्य है और न कु                 | <u> </u>   |
|      |          | त्यागने योग्य है                      | 833        |
|      |          | (इ) वासना त्यागके दो प्रका            | ८ ४३४      |
|      |          | (१) ध्येय त्यागका स्वरू               | र ४३४      |
|      |          | (२) श्रेय त्याग                       | 8ई५        |
|      |          | (ड) यासनाको त्याग करनेर्क             | r          |
|      |          | तरकीय                                 | धर्        |
|      | ٤.       | —शहङ्कारका स्थाग                      | ध३६        |
|      |          | (अ) अहंभावको मिटानेकी                 |            |
|      |          | विधि                                  | ध३७        |
|      |          | (भा) ब्रह्मभावका अभ्यास               | <b>४३८</b> |
|      |          | (इ) अहं मायके श्रीण हो                |            |
|      |          | जानेपर सब दोपाँसे                     |            |
|      |          | नियृत्ति हो जाती है                   | કકર        |
|      |          | —असङ्गका अभ्यास                       | 885        |
|      | ¢.       | —समगावका सभ्यास                       | क्षप्तइ    |
|      |          | (अ) समताका आनन्द                      | 888        |
|      |          | (आ) सवको अपना चन्धु<br>समग्रना चाहिये | 438 M.     |
|      |          | समधना चाहिय                           | 88.4       |

| _                                               |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| विषय                                            | पृष्ठ       |
| ९ <del>∼-फर्त</del> त्वका त्याग                 | 884         |
| १०-सव वस्तुर्बोका त्याग                         | કપ્તક       |
| ( य) सर्वत्यागका स्वरूप                         | प्रमुद      |
| (आ) महात्यागीका स्वरूप                          | สรจ         |
| ( इ ) त्यागका फल                                | 886         |
| ११समाधि                                         | 885         |
| (भ) समाधिका सधा स्वरूप                          | 886         |
| (उ) समझे छीन होनेका धानन्द                      | 886         |
| ५—ज्ञानकी सात भृमिकायें                         | ४५१         |
| इंनिकी सात भूमिकार्ये                           | કુલર        |
| . (१) योगभूमिकाऑका प्रथम विवरण                  | છલર         |
| (२) ज्ञानकी भूमिकाओंका दूसरा विवरण              | ४५४         |
| (३) ज्ञानकी सात भूमिकाओंका तीसरा वर्णन          | 844         |
| १—प्रथम भूमिका                                  | ४५५         |
| २—पूजरी भूमिका                                  | યુપદ        |
| ३—तींसरी भूमिका                                 | 840         |
| (थ) सामान्य असङ्ग                               | હ્યુંક      |
| (वा) धेष्ठ असङ्ग                                | 846         |
| <del>४ - चौ</del> थी भूमिका                     | 846         |
| ५—पांचर्वा भूमिका                               | યુષ         |
| ६—छडी भूमिका                                    | धष्         |
| ७ <del>- सातर्धी भूमिका</del>                   | 860         |
| <del>९६—कर्मबन्धनसे</del> छटकारा                | ४६२         |
| (१) कर्मफलका थटल नियम                           | ध६२         |
| (२) कर्मका वास्तविक स्वरूप                      | <b>ध</b> दर |
| (३) पुरुष (जीव) और कर्ममें मेद नहीं है          | ४६३         |
| (४) उत्पत्तिसे पहिले जीवके पूर्व कर्म नहीं होते | ४इ४         |
| (५) वासना ही जीवको कर्मके फलसे वांघती हैं       | સદ્દેષ      |

(६) कर्मके वन्यनसे मुक्त होनेकी विधि

धदद

| ì |
|---|
|   |

| विषय                                                                         | पृष्ट  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                              | ८८०    |
| (७) कर्मयोग                                                                  | 828    |
| (८) आर्यका लक्षण                                                             | ૪૭૬    |
| २७—आत्माका अनुभव                                                             | છડવ    |
| (१) आत्मानुभवके उद्य होनेके छक्षण                                            | 833    |
| ( ३ ) आस्ताम्हा असम्बर्ध                                                     | 833    |
| (३) आत्माके अनुभवका वर्णन नहीं हो सकता                                       | 833    |
| ( १) रे व्यक्तिकार सम्बद्धाः साहित्यं नहीं रेहता                             |        |
| (५) एक वार जाकर अविद्या किर नहीं छोटती                                       | 850    |
| (६) परम हितका अनुभव                                                          | ४८१    |
| २८—जीवन्मुरिक                                                                | ४८३    |
|                                                                              | ४८३    |
| (१) जीवन्मुक्तोंके लक्षण<br>(२) जीवन्मुक्तके लिये न कुछ प्राप्य है और न त्या | इय ४९० |
| (२) जावन्युक्तक । लय न कुछ मान्य य                                           | ઇર્    |
| (३) जीवन्युक्त महाकर्ता है                                                   | क      |
| (४) संसारका ब्यवहार करता हुआ भी जीवन्तु                                      | કરર    |
| समाधिमें ही रहता है                                                          | ઘર્ષ્ઠ |
| (५) जीयम्मुक महाभोका है                                                      |        |
| (६) जीवन्मुक महामाजा व<br>(६) जीवन्मुकको शरीरसे छूवा नहीं होती। यह           | ં      |
| इारीर नगरीपर राज्य करता ६                                                    |        |
| (७) जीवन्मुक्त यथाप्राप्त अवस्थाके अनुसा                                     | , ନଦେ  |
|                                                                              |        |
| ब्यवहार करता ६<br>(८) वाह्य ब्यवहारमें झानी और अझानीकी समान                  | કરક    |
| (९) जीवन्मुकका चित्त                                                         | 400    |
| (१०) जीवन्मुक और सिद्धियाँ                                                   | ५०१    |
| (११) जीन-एक नाम अपादियास छट जीता ६                                           |        |
| (19) जीन-स्वरूप जीवन हो शासियक गापन प                                        |        |
| (१३) शरीरके अन्त हो जानेपर जावन्मुक रवपर                                     | વર્ષ્ટ |
| मुक्तिमें प्रवेश करता है                                                     | Ģo દ્  |
| २९—स्त्रियाँ और घोग                                                          |        |
| २०—उपसंहार                                                                   | 400    |
|                                                                              |        |

### योगकासिष्ठ और उसके सिदान्त

#### १—घोगवासिष्ठ का भारतीय दार्शनिक साहित्य में स्थान

श्री योगवासिष्ठ संस्कृत भाषा का एक वृहत् प्रन्थ हे जो योगवासिष्ठ महारामायण, महारामायण, त्रार्परामायण, वासिष्ठरामायण, ज्ञानवासिष्ठ, <sup>ओर</sup> वासिष्ठ आदि नामा से भी जान है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसका पाड, मूल तथा भाषानुषाद में, यहुत काल से होता चला भा रहा है। जो महरत भगवद्गकों के लिए श्रीमङ्गागवत और श्रोरामचंरित-मानस का, ओर कर्मयोगियाँ के लिये श्रीमद्भगवद्गीता का है, वही महत्त्व ज्ञानियों के लिये श्री योगवासिष्ठ का है। सहस्रों की पुरुष-राजा से लेकर रह तक-इस विचित्र ग्रंथ के अध्ययन से अपने जीवन में आनन्द और शान्ति प्राप्त करते हैं। प्रायः सय ही प्रकार के पाठकों के अनुमोद के लिये इस प्रन्थ में सामग्री प्रस्तुत है। अहाँ अरोध वालक भी इसकी कहानियाँ सुनकर प्रसन्न होते हें, वहाँ वड़े बड़े विद्वानों की समझ से बाहर की उलझनों ओर गहनतम दोशीनिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन है। हमारी समझ में तो यह त्रथ महान् और विशाल हिमाचल के सहरा है। पृथ्वी तल पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगों की पहुँच हिमालय तक है, लेकिन विरले ही साहसी और पुरुपार्थी रोजिक उसके उलुह श्रद्धों को स्पर्ध करते हैं। यही हाल योगवासिष्ट का है। यह ऐसा अद्भुत अंथ है कि इसमें कान्य, उपाल्यान तथा दर्शन, सभी का आनन्द वर्तमान है। मारतीय मिस्तिष्क की सर्वोत्तम इतियों में से यह ग्रंथ एक है। बहा झान प्राप्त करने और ब्रह्म भाव में स्थित रह कर संसार में व्यवहार करने के निमित्त इस प्रंथ का पाड, मनन और निदिध्यासन सर्वोत्तम साधन हे।

पेसा मत क्वल हमारा ही नहीं है, वरन् उन सब महापुरुपाँ

का हे जिन्होंने इस प्रन्थ का अमृतरस पान किया है। आधुनिक समय के परमहंस ब्रह्मनिष्ठ श्री खामी रामतीर्थजी महाराज ने अमे-रिका में अपने एक ब्याख्यान "भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता" में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कहा है, "भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों **बॉड-रिश्रलाह**ज़ेशन - बॉन्यूम ७, पश्चम संस्करण १९३२, ए० ६५)। काशी के जगिहरूयात थिद्वान, श्री डाक्टर भगवानवास जी योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक (मिस्टिक एक्सपीरीएन्सेज्) की भूमिका में लिखते हें—"संस्कृत के प्रन्य योगवासिष्ठ का-जिसमें कि ३२ सहस्र इलोक हें-भारतीय घेदा-पतिवासिक का निजान के दर सहस्य देशक है — मिरताय यहां नित्यों में, इसके दार्चिक सिद्धानत, कामानुमयमाति के झाधनीं तया इसके साहित्यक सीन्दर्य और काव्यमय होने के कारण यहत हो आदर है। येदान्तियाँ में तो यह उक्ते प्रचलित है कि यह प्रन्य सिद्धायस्था में अध्ययन करने के योग्य है और 'दूसरे प्रन्य मगबद्गीता, जपनिषद्व और झहासूझ साधनायस्था में अध्ययन किए जाने योग्य हैं।" योगवासिष्ठ के भाषानुवाद की भूमिका में, ब्रह्मा-भ्यासियों में प्रसिद्ध ख॰ छाला वेजनाय जी ने लिला है-"वेदान्त में फोई प्रन्थ ऐसा विस्तृत और अहैत सिद्धान्त को इतने आख्यानी और दशन्तों और युक्तियों से ऐसा दृढ प्रतिपादन करनेवाला आज-तक नहीं लिया गया, इस विषय में सभी सहमत हैं कि इस पक प्रन्य के विचार से ही कैसा हो विषयासक और संसार में मान पुरुप हो वह भी बेराग्व-सम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपथ में विश्वान्ति पाता है। यह बात प्रत्यक्ष देखने में,आई हे कि इस प्रन्य के सम्यक् विचार फरनेवाले यथेच्छाचारी होने के स्थान में अपने धार्य को लोकोपकारार्थ, उसी दृष्टि से कि जिस दृष्टि से श्री रामचन्द्रजी करते थे, करते हुए उनको नाई स-सक्तपंमें सदा जागते हैं। (योगवासिष्ठ महारामायः —भाषानुवादं समेत—भाग २, भूमिका, ए० ७)

"वह वेदान्त के सब प्रन्यों में शिरोमणि है और कोई मुमुक्षु उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता" (घो०म०, मा, भाग १, भूमिका, ए० ७)। पंजाय के धर्तमान महानिष्ठ उर्दू कृथि सुं॰ सूर्यनारायण 'महर्' ने लघु योगवासिष्ठ के अपने उर्दू अनुवाद को भूमिका में लिया है—"जो योगवासिष्ठ पढ़ता है वह जरूर ही धानी हो जाता है"। (घोग-वासिष्ठसार (उर्दू) पृष्ठ ६)।

योगवासिष्ट का लेखक-चह चाहे जो कोई हो-सर्व अपने ग्रंथ के मेहत्त्व को अच्छो तरह जानता था , खयं वह फहता है, और ठीक ही कहता है:-

शास्त्रं सुर्योधमेवेदं सास्ट्रारविभूपितम्। काव्यं रसमयं चारु द्रष्टान्तेः प्रतिपादितम् ॥१॥ (२।१८।३३) अस्मिन्ध्रते मते हाते तपोध्यानजपादिकम्। मोक्षप्राप्ती नरस्येह न किंचिदुपयुज्यते ॥२॥ (२।१८।३५) सर्वदुःसक्षयकरं परमाश्वासनं धियः।

• सुपदुः खक्षयकरं महानन्दैककारणंम् ॥३॥ (२।१०।७)

य इदं श्रृणुयाधित्यं तस्योदारचमत्कृतेः।

बोधस्यापि परं बोधं युद्धिरेति न संशयः ॥४॥ (३।८।१३)

अर्थात्—यह शास्त्र सुवोध है। अस्द्वारों से विभूपित है। सुन्दर और रसपूर्ण काव्य है। और इसके सिद्धान्त दृष्टान्तों द्वारा मतिपादन किए गए हैं ॥१॥ मीक्ष प्राप्ति के लिए इस प्रथ का अवण मनन और निदिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान और जप आदि किसी साधन को आयश्यकता नहीं रहती ॥२॥ यह ग्रंथ सय दुःख सुर्जी का क्षय करने वाला युद्धि की अत्यन्त 'माश्यासन देने घाला, और महा आनन्द प्राप्ति का एकमाँत्र साधन है ॥३॥ जो इसका नित्य श्रयण करता है उस प्रकाशमयी युद्धि बाले को बोध से भी परे का वोध हो जाता है। इसमें कुछ मी संशय नहीं है ॥४॥

वेदान्त के प्रायः समो मध्य काळीन छेसकों के ऊपर इस ग्रंथ का किसी न किसी रूप से प्रभाव पड़ा है। योगवासिष्ठ के साथ साथ यदि भर्तहरिके वैराज्यशतक और वाक्यपदीय, गौडपादा-चार्य को माँडूक्यकारिका, श्री शंकराचार्य की विवेकचुडामणि.

ष्रात्मवोध, खात्मनिरूपण, शतन्छोकी <sup>तथा</sup> श्रपरोत्तानु-

भृति और सुरेध्यराचार्य के मानस्रोवलास का तुरुभारमक अध्ययन किया जाय,तो भलीभाँति धान हो जायगा कि बहीत घेदान्त के मध्य कालीन आचार्यगण योगवासिष्ठ के कितने ऋणी हैं (इस विर्पय का प्रति-पादन आगे किया जायगा) । नर्वी दातान्दो के पूर्व भाग में हो—जय कि भी शंकराचार्य वेदान्त के बहैत सिद्धान्त का पुनवद्धार करने में सफल हो चुके थे-इस एहत् प्रन्य का एक संक्षेप-लबु सीग-चासिष्ठ नामक-सनमग् ६००० इलोकों में, कदमीर के पण्डित अभि-नन्द गौड़ द्वारा किया गया (विन्टर्निट्ज-गेशिल्टे डेर इण्डि-शेन लिट्टाइर पॉ ३, ए. ४४३)। उस समय से योग वासिष्ठ फा-ज़ी कि पहिले पहत् होने के कारण कठिनता से उपरुष्ध होता था— खूब मचार हो गया। घेदान्त के प्रसिद्ध लेखक विद्यारंप्य लामी के जीवन्मुक्तिविवेक और पश्चदशी, नारायण भई के भक्ति सागर, प्रकाशासम् की वेदान्तसिधान्तमुक्तावली, और शिव-संहिता, हटयोगप्रदीपिको तथा रामगीता प्रत्यादि प्रन्यों में योगपालिए की उक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। केवल जीवनमुक्ति विवेक में दी योवासिष्ठ के २५३ दलोक उद्धृत हैं।

केवल इतना ही नहीं, गहरी योज करने पर लेयक को यह
भी पता चला है कि १०८ प्रसिद्ध उपनिपदों में से कुछ उपनिपद्
पेसे हैं जो कि—स्वय के सब अधवा जिनके कुछ (प्रधान) भागपोग पासिष्ठ में से खुने हुए दलोजों से ही वर्त हैं, अध्या जिनमें कहीं
फ्डीं पर योगगसिष्ठ के दलोक एमर जाते हैं। पेसा जान पहरा
है कि प्राचीन काल में इस्तिलिधित पुस्तमें होने से योगगसिष्ठ
जीता वहा मन्य आसानी से उपलब्ध न होने के कारण, लोगों ने
इसमें से अपनी अधनी राज्य के अनुसार दलोजों को छाँट कर उनका
संग्रह करने उसका नाम उपनिपत् रंग लिया। लेशक के अनुसार
निद्धालित उपनिपदों में योगसिष्ठ के कोक पार जाते हैं दिक्तिय
सरस्वती संबन स्टडीज १९३३ में हमारा लेख "योनपासिष्ठ
और कुछ उपनिपद")।;

१ महा उपनिषद्—केवल पहिला, छोटाला भूमिकामय

( 4 )

अध्याय छोड़ कर सारा उपनिपर्द् योगवासिष्ठ के ही (५१० के समान ) इलोकों से बना है।

२ स्रत्नपूर्णी उपनिषद्—सम्पूर्ण। (बारम्म के १७ इलोक)

छोड़ कर)

३ छन्ति उपनिपदु—सम्पूर्ण।

४ मुक्तिकोपनिपद्—रूसरा अध्याय जो कि मुख्य

अध्याय है। ५ वराह उपनिपद्द—चौथा अध्याय।

६ बृहत्संन्यासोपनिषदु—ं५० इलोक।

७ शाविडक्य उपनिषद्;—१८ फ्लोक।

द्र चाज्ञवरुक्य उपनिपद्ध—१० इलोक।

६ योगकुरुडली **उपनिपद्य—३** इलोक।

१० पैङ्गत उपनिषद् —१ इलोक ।

इनके अतिरिक्त दूसरे कुछ ऐसे उपनिषद् भी हैं जिनमें योग-धासिष्ठ के इलोक तो अक्षरकाः नहीं पाये जाते लेकिन योगवासिष्ठ के सिद्धान्त अध्यक्ष हो मिलते हैं। अभी तक यह कहुना कठिन हैं कि

ये योगवाशिष्ठ के पहिले के हैं अथवा पीछे के। ये ये हैं:— १ जायाल उपनिपद्—समाधिखण्ड ।

२ योगशिखोपनिपद्व—१।३४-३७; १।५९, ६०; ४ (समस्त)

६।५८, ५९-६४। ३ तेजोबिन्दूपनिपद्ग-समस्त।

४ जिपुरतापिनी उपनिषद्—अपनिषत् ५, इलोक १-१९।

५ सौभाग्यलदमो उपनिपद्-द्वितीयखण्ड, श्लोक १२-१६।

६ मैत्रायरपुपनिषद्-प्रणाउक ४, इलोक १—११।

७ श्रमृतविन्दूपनिपद्द—श्लोक १—५।

जन्दुनाचनदूर्वाचपदूर्याचन्द्रवाचन है कि भारतीय दर्शन में इन सत्र वार्तों से यह सिद्ध होता है कि भारतीय दर्शन के इतिहास योगवासिष्ठ का बहुत ऊँचा स्थान है और भारतीय दर्शन के इतिहास में इसका महत्त्व उपनिपद् और भगवद्गीता से किसी प्रकार कम नहीं यरत् अधिक ही रहा है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय दर्शन के आधुनिक विद्वानों का इसकी और कम ध्यान गया है। हमार्द दर्शन के इतिहास छेदाकों ने इसकी अक्षम्य अवस्टिता की है। दा॰ मुर्रोम्झनाथ दासगुत के भारतीय दर्शन के हितहास छेदाकों ने इसकी अक्षम्य अवस्टिता की है। दा॰ मुर्रोम्झनाथ दासगुत के भारतीय दर्शन होना चाहिये था, योगवासिष्ठ का नाम तक भी नहीं आया। हुए की वात है कि दूसरे भाग में उन्होंने अब इसको खान दे दिया है। प्रो॰ रावाङ्ख्यल के भारतीय दर्शन में भी योगवासिष्ठ पर कुछ भी नहीं छिपा गया। में। किरिकण्य की अभी हाल में छपी हुई पुस्तक आउटलाइन आँफ इिपान फिलासीफ़ी में भी योगवासिष्ठ का नाम तक नहीं आता। मो॰ कम्प्युट ने अपने सम्पादन कि एए सुस स्वे व्यान संग्रह के अनत में दो हुई भारत के दर्शन मन्याई की नामवाली में भी योगवासिष्ठ का नाम तक नहीं अता। मो॰ कम्प्युट ने अपने कम्पादन कि सामवली में भी योगवासिष्ठ का नाम तक नहीं अता। मो॰ कम्प्युट ने अपने कम्पादन कि सामवली में भी योगवासिष्ठ का नाम नहीं दिया। यही सबसे वज्र का सामवली में भी योगवासिष्ठ का नाम नहीं दिया। यही सबसे वज्र का स्व

यही थात नहीं है कि योगयासिष्ठ की ओर आयुनिक लेतका का प्यान नहीं गया, घरन एक लोगों ने इसका किम करते हुए इसने प्रति अपनी विपरीत भावना का भी परिवय दिया है। इस विपर्धानं ने अपने 'आरतीय साहित्य के, इतिहास', गीसिष्टर डेर इपिडरोन किट्राइर, वर्ग, ३ के ४४३ एष्ट पर लिया है, "वैदान्त के कुछ प्रंयों के सम्मन्ध में यह दांका होती है कि वे दार्घिक प्रंय ह अथवा धार्मिक (साम्प्रदायिक)। यही वात योगयासिष्ठ अस्मन्ध्य में मी कही जानकर्ता है। यह अधिकतर साम्प्रदायिक ही पुल्तक है।", इसी प्रकार डा० कड़ेशार साहब अपने प्रय 'एन आउटलाइन ऑक्स रिलीजस लिटरेचर ऑफ इपिडपा' में रश ये एष्ट पर कहते हैं—''योगवासिष्ट रामायण् १३ में या अध्य जातान्त्रों के प्रति साम्प्रदाय के निर्देश यो प्रार्थ क्षां का साम्प्रदाय के निर्देश की कि विस्ती प्रार्थ के लिया हो है। यो के स्वर्थ के निर्देश हों यो प्रति के लिया हो लिया हो लिया वह अध्यास्मरामायण् के टक्स के नहीं है।" मोर पर्ध हो लेकन यह अध्यास्मरामायण् के टक्स के नहीं है।" मोर पर्ध हो लेकन यह अध्यास्मरामायण् के टक्स के नहीं है।" मेर पर्ध हो लेकन यह अध्यास्मरामायण् के टक्स के नहीं है।" मोर पर्धा हुए स्वर्थ के साम के दक्स की नहीं है।" मोर पर्ध हो लेकन यह अध्यास्मरामायण् के टक्स के नहीं है।" मोर पर्ध हो लेकन यह अध्यास्मरामायण् के टक्स के नहीं है।" मोर पर्ध हो लेकन साम है हम्में कि उन्होंने भी अपने भारतीय दुर्धन (इंडियन फ्रिक्टोसाफ्री) के दुर्बर माग के

४५२ वें पृष्ट के फुट नोट में लिखा है-"पीछे लिखे हुए वहुत से उप-निपद्—पथा महोपनिपदु—और योगवासिष्ठ तथा श्रध्यात्म रामायण जैसे साम्प्रदायिक प्रंथ भी अहैतवाद का प्रतिपादन करते 'हैं''। ये विचार योगवासिष्ठ के मठीमाँति अध्ययन करने पर काफ़र हो जाते हैं। योगवासिष्ट में किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता नहीं है। यह सर्वधा एक दार्शनिक ग्रंथ है, किन्तु अन्य दार्शनिक प्रन्थों की नाई रूसी और सूत्रमयी भाषा 🛘 नहीं लिखा गया, बल्कि इस प्रन्थ में रसमय काव्य के रूप में उपाख्यानों और हपान्ती द्वारा उच से उच और गूढ़ से गूढ़ दोशेनिक सिद्धान्ती का प्रतिपादन है। यदि इसके गूढ़ दार्शनिक सिखान्तों के अपनाने और मानने के क्योंकि छेलक का पूरा विश्वास हैं। जैसा कि आगे वछ कर सिद किया जायगा ) कि यह प्रंन्थ 'श्रीशङ्करांचार्य और श्रीगौड़पादा-विण्टनिंज और शरेडर आदि 'युरोप' के पण्डितों ने मान लिया है। जैसा कि घारेडर साहब (कील, जर्मनी) ने हम को पक चिट्टी में लिखा है, "यदि यह यात प्रायः मान लो गई, तो अवस्य ही

लिये नहीं, तो भी थड़ैत घेदान्त के इतिहास से भूलीमाँति परिचित् होने के लिए, विद्वानों को इसका अध्ययन करना आध्ययक ही है। चार्य के पहिले का है। हमारा यह विचार शरवाद्सकी, कीथ, इस मंथ का महस्य बहुत वढ़ जायगा और प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों का ध्यान इसकी ओर अवस्य ही जायगा।" यदि इस लेखमाला से फुछ विद्वानों की रुचि इस अद्भुत प्रंथ का असृत पान करने की ओर हो गई तो लेखक अपने को धन्य समझेगा।

# २-योगवासिंछ कव छिखा गया होगा

मंस्कृत भाषा के अधिकतर प्रन्यों का लेग-समय निर्धारित करना यहत हो कठिन काम है क्योंकि छेलकों ने अपने और अपने समय के सम्यन्ध में अपने प्रन्थों में कुछ नहीं लिखा। आजकल के लेखकों को नांई वे लोग अपना नांम विख्यात करना इतना आयश्यक नहीं समझते थे जितना कि अपने अन्य और तहत सिद्धान्तों का प्रचार । उनके इस उच्च कोटि के आत्मत्याग से भारत के पेतिहासिक शान को अत्यन्त ,क्षति पहुँची है। इसी कारण से भारत का प्राचीन इतिहास यहुत अन्धकारमय है, और बड़े घड़े विद्वानीं का त्समय और उनकी शक्ति भारत के प्राचीन इतिहास की योज में व्यय होती है। फितने दुःप की यात है कि हमकी महाकवि कालिदास और आचार्य राइर तक के समय का भी निष्यय नहीं है। यही हाल योगयासिष्ट का मी है। जितना मतमेद इस प्रन्थ के लेखन समय के सम्याध में है उतना शायद ही और किसी बन्य के सम्बन्ध में होगा। एक और तो यह मत प्रचलित है कि यह प्रथ्य रामायण के रचियता महर्षि आदिकवि श्री थाल्मीकि जो की छति है, और इसरी ओर आधुनिक विद्वान समझते हैं कि यह प्रन्थ १३वीं अथवा १४वीं किष्टीय दाताय्दी में छिया गया होगा। निर्णय सागर धेस से जो प्रन्थ छपा है उसके आरम्म में लिया है "श्रीमद्वादवीकिमहर्पिष्रणीतः योगवासिष्ठः" और अरवेक सर्ग के अन्त में "इत्यार्पे श्रीधासिष्ठमहा रामायणे वाहमीकीये मोझोपायेषु" इत्यादि लिखा रहता है। इण्डिया ऑफिस के पुस्तकालय में जो योगवासिष्ठ की हस्तलिखित प्रतियाँ मौजूद हैं (दैकिये पगछिह की सुची भाग चौया, पृष्ठ ११२, संख्या २४०७--२४१४) उनमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन यदि फर्जुदार साहव का अन्य रिलीजस लिटरेचर ऑफ इरिडया पढ़ें तो उसमें यह लिया हुआ मिलता है कि "योगवासिष्ठ महा-रामायण उन संस्कृत काज्यों में से है जो १३वीं या १४वीं शतान्दियाँ में लिखे गये थे" ( पृष्ठ २२८ )। अब हमको वहाँ पर यथासंभय यह निश्चय करना है कि यह बन्ध कव खिला गया होगा। प्रथम

( 9 )

हम आधुनिक विद्वानों के मतों की विवेचना करेंगे और पोछे उस मत की जो कि भारत में प्रायः प्रचलित है।

फर्जुहार साहव ने अपने मत के समर्थन में कोई भी युक्ति नहीं ही। किन्तु एक और विद्वान्—भो० शिवश्रसाद महाचार्य—ने योग-यासिष्ठ के लेयन काल पर मद्रास में हुई दूसरी ऑरियेण्टल कान्फे-रेन्स में एक पाण्डित्यपूर्ण लेया पढ़ा था। उसमें उन्होंने युक्तियों द्वारा यह सिन्द किया था—"इन सब विचारों से यही सिन्द होता है कि यह प्रन्थ १०—१२वीं शताब्दियों में लिया गया होगा" (रिपोर्ट, पृष्ठ ५५४)। हमारी समझ में योगवासिष्ठ इतने पोछे का प्रन्थ नहीं है फ्योंकि:—

(१) विद्यारण्य स्वामी के समय (१४ घाँ शताब्दी के पूर्व माग) तक योगवासिष्ठ काफ़ो प्रसिद्ध और अद्भरणीय प्रन्थ हो चुका था। उनके सर्वप्रिय प्रन्थ प्रश्चद्गी में योगवासिष्ठ से यहुत सी उक्तियाँ, हैं और उनका जीवन्मुक्तिविवेक अन्य तो योगवासिष्ठ के बाधार पर ही लिखा हुआ है। इसमें योगवासिष्ठ से कम से कम २५३ स्त्रोक अपने मत समर्थन के लिये उद्धृत किए गए हैं। प्रो० महाचार्य जी को शायद यह वात माल्य महाँ थी—स्वीक उन्होंने अपने लेख में लिखा है—'विश्वान भिशु के पहिले का कोई भी दार्शनिक लेखन या भाष्यकार इस प्रन्थ को प्रमाण प्रम्थनहीं समझता मालूम पढ़ता है' (प्रोसिडिङ्ग की रिपोर्ट पृष्ट ५४६)। विश्वान भिशु का समय १६ घीं शतान्त्री समझा जाता है, लेकिन विद्यारण्य तो ५४ घीं शतान्त्री समझा जाता है, लेकिन विद्यारण्य तो ५४ घीं शतान्त्री ही में माने जाते हैं।

(२) नर्धा शताब्दी के पूर्व भाग में ही इस वृहत् प्रन्थ योगवासिष्ठ का कश्मीर देश के पण्डित अभिनन्द भौड़ ने एक सार—
त्तेष्ठ योगवासिष्ठ अथवा ,योगवासिष्ठसार—कोकोपकारार्थ
६००० रहांकों में कर दिया था। यह घटना प्रायः सभी विद्वाल् जानते हैं। इसका उद्धेख कोनो साहय का कपूरमंजरी (१९८
१९०), कीय साहय को बोडिलियन पुस्तकालय की पुस्तकासूची (नं० ८४०), विण्टर्निंज साहय के भारतीय साहित्य के इतिहास (अर्थन—गोशिख्ट हेर इण्डिशेन लिट्राइर, वॉ ३, पृष्ठ ४४४) और हाल साहब की बिल्लियोग्राफ्ती (वेदान्त, नं० १४४) में है। यह प्रत्य सन् १८८७ में निर्णय सागर प्रस से छपा था और याज़ार में मिलता है। मालूम पृत्ता है कि प्रो० महाचार्य को इस प्रत्य की सत्ता का मान नहीं था पर्योक्ति वे लिखते हैं—"लुसु योगावाशिष्ठ अथया मोन्हीं थायात्ता, जिस से कित पूर्व मालू का होना सिन्द होता है, एक चंगाली लेयक का लिया हुआ ९२ इत्योकों का प्रत्य है। इस लेयक का का मान अभिनन्द है। लेकिन यह अभिनन्द करारोर के प्रस्कित योग अभिनन्द से असिरिक्त कोई दूसरा ही व्यक्ति हैं" (प्रोसी डिंग्स्—शृष्ठ ५५३ छुटनोट)

डा॰ विण्टनिज साहय ने अपने गेशिख्टे डेर इचिडरोन लिट्राट्टर (भारतीय साहित्य का इतिहास) के तीसरे भाग के . ४४४ वें पृष्ठ पर योगवादि। इका समय निर्धारण करते हुए लिया है— "योगवासिष्ठ का एक सार संस्करण-योगवासिष्ठसार नामक-, गोंड अभिनन्द का किया हुआ है। अभिनन्द गोंड पर्धी दाताप्दी के मध्य काछ में हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि योगवासिष्ठ इस समय से पुराना है छेकिन हांकराचार्य ने इसका कहीं भी ज़िक नहीं किया। इस छिये योगवासिए हांकराचार्य के किसी समकालीन छेपक ने छिला द्दोगा "। यह युक्ति हमको ठीक नहीं मोत्रूम प्रदेशे । दांकराचार्य का समय आजकल के विद्वानों के अनुसार—जो कि डा॰ विण्टोनेंज़ को भी मान्य है (गेशिख्टे डेर इण्डियोन लिट्राइर, भाग ६, पृष्ठ ४३४)— ७८८—८२० किपीय हे, और गीड़ अभिनन्द की यावत पृष्ठ वर्श — उट्ट के कि यह ९वीं शताब्दी के मध्य में हुए हैं भी यह निश्चित सा ही है कि यह ९वीं शताब्दी के मध्य में हुए हैं (देखिये कोनो की कपूरमञ्जरी पृष्ठ १९७)। ज़रा विचार करनी चाहिए कि शंकराचार्य के बीर गौड़ अभिनन्द के समय में कितना थोड़ा बन्तर है-एक तो ९वीं शतान्दी के प्रथम पाद में और दूसरे उसके मध्य में हुए हैं। यदि विण्टर्निज़ साहव की वात मान हैं तो यह मानना पड़ता है कि इस थोड़े से समय में एक ३२००० इलोकों का प्रस्थ ( यद्यपि आज कल इसमें केवल २७६८७ इलोक ही 🖁 ), जिसमें उत्तम काव्य के बहुत से गुण वर्तमान हैं, इस समय में वन भी गया होगा और उस हस्त लेखन के समय में उसका खुब प्रचार

भी हो गया होगा और उसका इतना आदर भी हो गया होगा कि गौड़ अभिनन्द जैसा पंडित उसको अध्ययन करे, और उस को भठों भांति अध्ययन फरे और उस को भठों भांति अध्ययन फरके उन्होंने उसका सार भी इसी थोड़े समय के भीतर तैयार करके संसार के समझ रण दिया होगा। हमको तो यह सब इतने थोड़े से समय में उस ज़माने में होगा नितान्त ही असंभव यतीत होता है।

प्रो॰ शिवप्रसाद भट्टाचार्य ने मदास बोरियण्टल कान्फ़रेन्स में पढ़े हुए लेख में लिखा है, "योगंवासिष्ठ में 'चेदान्तिनः' और 'चेदान्त-घादिनः' से एक सम्प्रदाय का कथन करना इस घात का सुचक है कि योगवासिष्ठ श्री शंकराचार्य के पहले का नहीं है"! (रिपोर्ट पृष्ठ ५५२ ) । हमारी समझ में केवल 'वेदान्तिनः' अथवा 'वेदान्त-वादिनः' राष्ट्रों के योगवासिष्ठ में होने से योगवासिष्ठ का शंकरा-चार्य से पीछे का होना सिद्ध नहीं होता। 'येदान्त' शब्द शंकराचार्य के पीछे का नहीं है बरम् बहुत पुराना है । मुराङक उपनिषद ( ३।२।६ ) और इवेताश्वतर उपनिपद् ( धारेर ) में भी 'वेदान्ते' शब्द उपनिपद् के लिये प्रयुक्त हुआ है। 'धेदान्तिनः' शब्द अवस्य ही शंकर से पहिले भी उस सम्पदाय के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा होगा जो उपनिपदों के सिद्धान्तों को अध्ययन करते थे और उनको दी मानते थे। गौडपादाचार्य की-जिनका शंकर से पूर्व होना सिद्ध ही है-मार्ड्डक्पकारिका (२।३१) के पढ़ने से भी माल्म पड़ता है कि उनसे पूर्व भी अहैतवाद को अथवा 'घेदान्त' के सिद्धान्त को प्रतिपादन करनेवाला कोई सम्प्रदाय था। और डांकराचार्य के ब्रह्मसूत्रभाष्य को पढ़ने से भी यही ज्ञात होता है कि वे किसी पूर्ववृत्त सम्प्रदाय के मतानुसार ही वेदान्त सिद्धान्तों की व्याख्या कर रहे हैं, अपना वैयक्तिक मतका प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं।कोई कारण नहीं है कि यह पूर्व वृत्त सम्प्रदाय तथा वे आचार्य जिनका मत गौड़-पादाचार्य तथा शहुराचार्य ने प्रतिपादन किया है 'वेदान्तिनः' अथवा 'बेदान्तवादिनः' के नाम से न पुकारे जाते हों या योगवासिष्ठकार ने उनको इन नामों से न पुकारा हो । इस छिये प्रो० भट्टाचार्य की यह युक्ति योगवालिष्ठ के शङ्कराचार्य के पीछे का अन्थ होने को सिद्ध नहीं करती।

# योगवासिष्ठ शंकराचार्य से पूर्व का ग्रन्थ है।

१-एक विशेष कारण जिसकी वजह से हमकी योगवासिष्ठ श्री दांकराचार्य के पश्चात का प्रन्य नहीं जान पहता, यह है कि योगवासिष्ठ यद्यपि अद्वेत सिद्धान्त और औपनिषद अद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादक है,-जिसका प्रतिपादन राइराचार्य ने अपने प्रत्थी में किया है—तथापि उसमें उन पारिभापिक शब्दों का अभाव है जिनका श्री हाकराचार्य ने प्रायः और विशेषतया प्रयोग किया है और जिनका प्रयोग शंकराचार्य के पीछे के सभी अद्वैत घेदान्त के श्रतिपादक लेखकों ने किया है, और जिनका प्रयोग योगवासिष्ठकार भी करता यदि उसको ये दाम्द ज्ञात होते । और यदि यह इांकरा-चार्य के पीछे का लेखक होता तो कोई कारण ही नहीं कि श्री शंक-राचार्य के शब्दों का उसको क्यों शान न होता जब कि अहैत सिद्धान्त का प्रतिपादन ही यह अपने इस महान् प्रन्थ में कर रहा था ! उदाहरणार्थ, शंकराचार्य के प्रयोग फिए हुए ऐसे शब्दों और संशाओं में से कुछ इम यहाँ देते हैं:—'अध्यास', 'साधन चतुष्टय—विधेक. विराग, पदसम्पत् ( शम, इम, तितिक्षा, उपरित, धन्ना, समाधान ) तथा मुमुक्तव', 'सगुण' तथा 'निर्गुण ब्रह्म', 'अपर ब्रह्म' 'सविद्येप' और 'निर्धिशेप ब्रह्म', 'उपाधि', 'क्रममुक्ति', 'बारव्घ' नथा 'संचित' कर्म 'बाघ', 'पञ्चकोदा', ईश्वर की उपाधि रूप से 'माया' और 'अविद्या', अधिया का 'अनादित्व', 'कर्म का अनादित्व', ब्रह्म से जगत का शहराचार्य के अनुसार विकास जो कि सांरय के अनुसार विकास से मिन्न है, महावानयां का एक विशेष शकार से अर्थ लगाना इत्यादि ।

२—टूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का अद्वैतवाद इतने सुसंतित दान्द्रों में और इतनी निश्चतार्थे तथा दार्सनिक भाषा में नहीं है जितना कि रांकराचार्य का तथा उनके सब अनुयायियों का है। योगवासिप्र में प्रायःसभी टार्झनिक संज्ञार्थ कई कई अर्थों की द्योतक हैं।

३—तीसरा कारण यह है कि घाइराजार्य जी और उनके अनु-यापियों ने जितने दार्शनिक सिद्धान्त प्रतिपादन किर हैं उन सब की श्रुति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यह किया है। श्रुति उन सब के विन्ये श्रुति सिद्धान्तों का परम प्रमाण है। किन्तु योगवासिष्ठ में कहीं पर मी श्रुति की इतनो महानता नहीं मानी गई। सब प्रमाणों के ऊपर अनुभव ही को प्रधानता दी गई है। किसी स्थान पर भी श्रुति की उक्ति के आधार पर किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया। लेकिन शहुर के पश्चात् किसी भी अद्वेतवाद के समर्थक ने ऐसा नहीं किया। योगवासिष्ठ के अनुसार तो प्रत्यक्षानुभव ही एक परम प्रमाण है। यथाः—

> सर्वप्रमाणसत्तानां पद्मिध्यरपामिव । प्रमाणमेक्रमेचेह प्रत्यक्षं तदतः श्रृणु ॥१॥ (२।१९।६) वर्गचयोपदेशो हि शास्त्रादिप्यस्ति रात्रव । ब्रह्मप्रातिस्त्यवाष्यरवाघास्ति तच्छासनेध्यपि ॥२॥ (५।१९७)१५)

ध—चौथा कारण यह है कि शंगराबार्य से लेकर उनने सभी अनुयायियों तक ने अपने प्रनथों में दूसरे मतों का यथाशकि एंडन कर के अपने मत का अित्रादन और अपने मत को सब से उत्तम सिद्ध करने मत का अतिपादन और अवते मत को सब से उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है। और अहाँ जहाँ जहाँ गुक्तियाँ सफल नहीं हो सकीं यहाँ वहाँ पर श्रुति को परम प्रमाण मान कर उसका पूरा सहारा लिया है। योगधासिष्ठ में ऐसा नहीं पाया जाता। उसके लेखक ने प्राया सभी अपने समय में चर्तमान मतों को आदरणीय हिए से देशा और उनका अपने मत में समावेश किया है। शंकर का अहते वेदान्त तो केयल उपनियद के ही सिद्धान्तों का समन्यय है। है लिक योगधासिष्ठ अपने समय के सभी दशैंनों का समन्यय है। है कित योगधासिष्ठ अपने समय के सभी दशैंनों का समन्यय है।

५—पाँचयाँ कारण इस विषयं में यह है कि यचिष योगवासिष्ठ में सहराजार्य के विशेष सिद्धान्त कीर उनकी विशेष संकार्य नहीं पाई जातीं, तथापि शहराजार्य के छोटे वच अध्योप में योग पाई जातीं, तथापि शहराजार्य के छोटे वच अध्योग में योग पासिष्ठ के यहत से सिद्धान्त, यहत सो विशेष संकार्य ही नहीं, यहत से स्लोक भी मिलते हैं। भाष्यों में, जो कि गय में लिखे गय हैं, शहराजार्य जी को भाष्य छत अधी के ही विचारों तक परिमित रहना आवश्यक था, किन्तु अपनी सतन्त्र पथ स्वानाओं में वे अपने विचारों तथा शब्दों में सतन्त्र अप। इस लिखे इन अंगों में कुछ विशेषता है। यदि शहराजार्य के विवेकत्त्र हामिष्ठ, अपरोत्तानुभूति, शत्त्र शुक्तों आप पाद अध्योग का वोगवासिष्ठ के साथ साथ अध्ययक किया जाय सो अवश्य ही यह निश्चित हो जायगा कि शहराजार्य को

अवदय ही योगवासिष्ठ के सिद्धान्त माळूम थे और उसके घटुत से श्रोक उनके स्मृति चित्र पर अंकित थे। इस विषय में यह कह देना भी उचित है कि यह सम्भव हो सकता है कि ये ग्रंथ शहराचार्य के छिसे हुए शायद न हों। छेकिन विद्वान् छोग प्रायः इन प्रन्यों को उन्हीं के मानते चले वा रहे हैं (देखिये वम्यद्वर सम्पादित सर्वेटरीन संग्रह के अन्त में दी हुई स्वी तथा राघारुण्णन् की इस्डियन फिलासोफ़ी, घा॰ २, पृष्ठ ४५०—बद्दाँ पर कि विवेक चुडामणि शहराचार्य का प्रन्य मान छिया गया है)। दूसरी वात यह भी कह देनी उचित है कि शहराचार्य जो को योगवासिष्ट के सिद्धान्त और ऋोक स्वयं योगवासिष्ठ से न प्राप्त होकर श्रपने थाचार्यों या सम्प्रदाय द्वारा मौलिक पथ द्वारा प्राप्त हुए हों, और योगवासिष्ठ के पढ़ने का खर्य उनको सौक्षाग्य और समय न प्राप्त हुआ हो, क्योंकि उस जमाने में पुस्तकें—विशेष कर बड़े भ्रंथ—सुङमतया नहीं मिछते थे। हम यहाँ पर पाठकों के निश्चय के लिये कुछ थोड़े से ऐसे श्होक, वाक्य और सिद्धान्त यहाँ पर इन प्रथा •से उद्घृत करते हैं जो योगवासिष्ट में प्रायः उसी रूप में पाप जाते हैं:-

#### विवेकचूडामणि---

शान्तसंसारफछनः कछायानपि निष्कछः। यस्य वित्तं विनिश्चिन्तं स जीयम्मुक्त इप्यते ॥४३०॥

#### योगवासिष्ट—

तञ् शान्तसंसारकळनः कळावानपिनिष्कलः। यः सचित्तोऽपि निश्चित्तःस जीवन्मक उच्यते ॥३।९।११॥

# विवेकचडामिशः—

छीनचीरपि आगर्ति आग्रद्धमैविवर्जितः। वोघो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक इप्यते ॥४२९॥

#### घोगवासिष्ट—

यो जागति सपुप्तस्थो यस्य जात्रज्ञ विद्यते । यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्युक्तउच्यते ॥२॥ (३।९।४)

विवेकच्डामणि—गीजं संद्यितमूमिबस्य। (१४५)

( 29 )

योगवासिष्ट—संस्तिवृततेर्धीजम्। (५।९१।८)

## विवेकचूडामणि--

नहास्त्यविद्याः मनोऽतिरिक्ताः मनोद्यविद्या भववन्धहेतुः। तस्मिन्यनष्टेसकळंविनएंविजृम्भितेऽस्मिन्सकळंविजृम्मते॥(१५)

योगवासिष्ट—

चित्तमेव सकलमृताऽडम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि ।
 सा विचित्रकेन्द्रजालवशादिदमुत्पादयति । (३११६१८)
 मनोधिजुम्मणमिदं संसार इति संमतम् । (४।४०।४८)

विवेकचूडामणि—

स्वनेऽर्घशून्ये युजित खशक्तया भोक्त्रादि विश्वं मन पर्व सर्वम् । इत्येव जाप्तवर्षि जो विशेषस्तस्त्वंमेतन्मनस्रो विजुन्मणम् ॥ (१७०) योगवासिष्ठ— ्री

> मिध्यादएय प्वेमाः स्पृष्यो मोह्रदएयः। मायामायदशो भ्रान्तिःशून्याः स्प्रानुभूतयः॥ (३।६२।५४) यथास्प्रस्तथा जात्रदिदं नास्त्यत्र संशयः। (३।५७।५०) मनोधिजुम्मणमिदम्। (४।४०।४८)

## विवेकचुडामणि--

मुक्तिंप्राहुस्तदिह मुनयो धासनातानवं यत्। (२६९) योगवासिष्ठ—वासनातानवं राम मोझ इत्युच्यते धुधैः। (२।२।५)

षिवेकचूडामर्णि—सर्वत्र सर्वतः सर्वम् । (३१६) योगवासिष्ठ—सर्वत्र सर्वथा सर्वम् । (३११५९।७१)

### विवेकचूडामिख-

वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिप्यते। (३१७)

#### योगवासिष्ठ--

प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः। अमुकैरपरिष्ठाता सा जीवन्मुक्तितोच्यते॥ (३।२२।८) विवेत्रचृडामणि—षृथद्यनास्ति जगत्यरमात्मन । (२३५) योगचासिष्ठ— न जगत्पृथगीश्वरात् । (३१६१४)

विवेकच्डामणि— म्वयं निम्बमिदं सर्वम् । (३८८) योगवासिद्य—आत्मेवेदं जगत्सर्वम् । (३१००१३०)

#### विवेकचुडामणि—

षास्ताभ्यन्तर सून्यं पूर्ण ब्रह्माहितीयमहम् । (४९२) '

#### योगवासिष्ट—

अन्त पूर्णो यहि पूर्णः पूर्णकुक्त इवार्णये । (ई।१२६।३८) अन्त शुरुयो यहि शून्य- शून्यकुक्त इयाम्यरे ॥ (ई।१२६।३९)

#### विवेकचुडामणि—

अस्तीति प्रत्ययो यश्च नास्तीति वस्तुनि । उद्धेरेव गुणावेतो न तु नित्यस्य वस्तुन ॥ (५७२)

#### योगवासिष्ठ--

न च नास्तीति तहनु युज्यते चिछपुर्यदा । नचेषास्तीतितृत्रकु युक्त शान्तमले तदा ॥ (३११००१३९)

शतरतोकी—अतो दृष्टिख्ष किलेद्म्। (८१) योगवासिष्ठ—दृष्टिख्य्या पुन पुन (३११४४६) ,

#### श्चात्मयोघ—

सदा सर्वगतोऽप्यातमा न सर्वत्र मासते। बुद्धावेवावभासते सच्छेषु प्रतिजिम्बयत्॥ (१७)

#### योगवासिष्ठ--

सर्वेत्र स्थितमाकाशमादशै प्रतिविम्मति । यथा तथाऽत्मा सर्वेत्र स्थितश्चेतसि ददयते ॥ (५।ऽ१।३९)

#### स्वात्मनिरूपण-

• . • व्यवद्वारद्द्रीयं विद्याऽविद्येति वेदपंरिभाषा । नाम्त्येव तत्त्वदृष्ट्या तत्त्वं ब्रह्मेव नान्यदृस्त्यस्मात् ॥ (९७)

योगवासिष्ठ-

भविद्येयमयं जीव इत्यादिकलनाकमः।

अप्रवुद्धप्रवोधाय कल्पितो वाग्विदाम्बरैः॥ (५।४२।१) शास्त्रसंव्यवहारार्थे न राम परमार्थतः। (४१४०११)

नाऽविद्यास्तिन विद्यास्ति कृतं कल्पनयाऽनया ॥ ( ६।९।१७) शतरसोकी—

यः कश्चित्सौख्यहेतोस्त्रिजगित यतते नेय दुःप्रस्य हेतीः। (१५) यागँवासिछ-

भानन्दायैव भूतानि यतन्ते यानि कानि चित्। (ई।१०८।२०)

शतरलोकी —न चेकं तदन्यद्दितीयं कुतः स्यात् ,

न वा केवलत्वं न चाजेवलत्वम्। न शून्यं वा चाशून्यमद्वेतकत्वात् ,

सर्ववेदान्तसिद्धं व्रवीमि ॥ (१०)

घोगवासिष्ठ—

एकामायादमाबोऽश्रैकत्वद्वितीयत्वयोर्द्धयोः।

एकरवं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकता ॥ ( ६।३३।४ ) अशून्यापेक्षया े शून्यशब्दार्थपरिकल्पना । अशुन्यत्यात्संभवतः शुन्यताशुन्यते कुतः ॥ (श१०।१४)

दिच्णामूर्त्तिस्तोत्र—

विश्वं दर्पणदश्यमाननगरीतुर्वं निजान्तर्गतम् । परयन्नात्मनि मायया वहिरेवोहतं यथा निदया ॥१॥

## योगवासिष्ठ-

रूपालोकमनस्कारैरन्ध्रैर्वहिरिव स्थितम् । सर्पि परयति जीवोऽन्तः सरसीमिव पर्वतः ॥ (६।२२।२७) चाह्यमभ्यन्तरं माति खप्तार्थोऽत्र निदर्शनम् । (३।४४।२०)

अपरोचानुमृति—

भाषित तीव्रवेगेन वस्तु निश्चयात्मना। पुमानस्तर्द्धिभवेन्छोद्यं क्षेय भ्रमस्त्रीटवत्॥ (१४०)

योगवासिष्ठ--

माचित तीव्रवेगेन यदेवाद्य तदेव हि। (६१२८१३७) यथेत्र भाषयत्यात्मा तथेव भवति स्वयम् ॥ (४१११२९)

श्रपरोत्त्वानुभृति—यथा कनके कुण्डलभिघा ! (६०) योगवासिष्ट—डेम्नीव कटकादित्वम् । (३।१।४२)

श्चपरोत्तानुभृति—यथा नीर मरुखले ।( ६१ ) घोगवासिष्ट—यथा नास्ति मरो जलम् ।( ३।ऽ।४३ )

श्वपरोत्त्वानुभृति—थथेष श्ल्ये वेताल । (६२) योगवासिष्ट—यथा नास्ति नमोयश । (३।ऽ१४)

स्रपरोत्तानुभृति—गम्धर्याणा पुर यथा। (६२) व योगवासिष्ट—यथा गन्धर्यपत्तनम्। (३।३।३०)

श्रपरोज्ञानुभृति—मर्पत्येन यथा रुजु । (७०) पोग्यासिष्ठ—यथा रुज्यामहिश्रान्त । (२१७)९)

भ्रपरोत्तानुभृति—कनक कुण्डल्त्येन तरङ्गत्वेन ये जलम् । (७२) योगवासिष्ट—कटरत्यययाहेक्षि तरङ्गत्य यथाभति। (शर्शक्त)

थंपरोचानुभृति—यथाऽकाशे हिचन्हत्वम् । ( ६२ ) योगवासिष्ठ—

यथा हिरा दाशाद्वादा पदयत्यक्षिमलाविलम् । (३।६६।७)

श्रपरोत्तानुम्ह्रि—जल्लेन मरीविषा । (७३) योगवासिष्ट—मगराष्णान्ध्यवासत्यम् । (४।१।७) ( < ; )

योगवासिष्ठगौडपादाचार्य श्रीर भर्तृहरिके पूर्वका मन्य है गोडपादाचार्य की मायहूक्यकारिका का भर्छामाँति अध्य यन करने से यह प्रतीत होता हि का इहराचार्य से पूर्व का अदेत वेदान्त—जो कि मायहूक्यकारिका में प्रतिपादित है—योग-वासिष्ठ प्रतिपादित अद्वैतवादसे शहराचार्य और उनके अनुवायियां के अद्वैतवादकी अपेका अधिक मिलता जुलता है। योग-वासिष्ठ और मायहूक्यकारिका के विचारों और भाग में यहत कुछ सागतता है (देतिप—यम्बर्द में हुई फिलासोफिकल कांग्रेस में पढ़ा हुआ इमारा लेख—"गोडपाद पेण्ड चसिष्ठ," रिपोर्ट पृष्ठ १८८)।

यहाँ पर हम दोनों में से कुछ वाफ्य उद्घृत करते हैं:— मायहृक्यकारिका—

अध्यक्ता पथ येऽन्तस्तु स्फुटा पय च ये यहिः। कल्पिता पय ते सर्वे विशेषस्त्रियम्ब्रयान्तरे॥ (श१५)

योगचासिष्ट-समस्तं करपनामात्रमित्म्। ( र्वा२१०।११)

मारुइक्यकारिका—

मुनोडश्यमिवं हेतं यरिकश्चित्रराचरम्। (३।३१)

योगवासिष्ठ—

मनामनननिर्माणमात्रमेतज्ञगञ्जयम्। ( धारशस्य )

माण्डूक्यकारिका—

ऋजुवक्रादिकाभासमस्रातस्पन्दितं यथा । प्रहणग्राहकामासं विकानस्पन्दितं तथा ॥ ( ४।४७ )

प्रहणग्राहकामास विद्यानस्पन्दित तथा ॥ ( ४।४७ योगवासिष्ठ—सस्पन्दे समुदेतावनिस्पन्दान्तर्गतेनच ।

इयं यस्मिञ्जगस्ट्रहमीरलात इव चकता ॥ (३।९।५८)

#### माण्डूक्यकारिका-

स्प्रमाये यथा दृष्टे गम्धर्वनगरं यथा। तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विस्वसणेः॥ ( २)३१ )

#### योगवासिष्ठ—

मायामात्रं हशो खारितः शुन्या स्वप्नातुभूतयः । (३१५५१४) यथा गन्धर्वनगरं तथा संस्तिविश्रमः॥ (५१३३१४५

भागडू क्यकारिका —सप्रजागरितस्थाने होकमाहुमैनीपिणः। भेदानां च समत्वेन प्रसिद्धेनेव हेतुना॥ (राष्

योगवासिष्ठ-

जावस्त्वप्रदशामेदो न स्विशस्त्रिरते विना । समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुमबोऽनयोः ॥ (४।१९।११)

मारहक्यकारिका-

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तस्त्रथा । (२।६)

योगवासिष्ठ-

आदायन्ते च यद्मास्ति धर्तमानेऽपि तत्तथा ।(४।४ ।।४५)

मायह्रक्यकारिका-

न किञ्चिज्ञायते जीवः संभगेऽस्य न विद्यते । ृथतदुत्तमं सरयं यत्र किञ्चिस जायते ॥ (३।४८)

योगवासिष्ठ— धुद्धानामसदादीनां न किञ्चित्राम जायते । (३११४६१८) जगन्नाम्ना न चोत्पर्धं न चास्ति न च दृद्यते ॥ (३।९।४०)

माण्डक्यकारिका—

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो न नियर्तते । रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदारमचिनिश्चयः ॥ (२।१८)

घोगवासिष्ठ—

यथा रज्ज्वामहिम्रान्सिर्विनइयत्यवलोकनात् । तथैजैतत्प्रेशणाच्छान्तिमेति संसारहुःप्रिता ॥ (२।१७।९)

मार्ट् क्यकारिका—मनसोधमनीमावे हैतं नैवोपलभ्यते। (श्रश् घोगवासिष्ठ—

चिक्तसत्तेव जगन्सत्ता \*\*\*\* प्रमामाबाह्ययोर्नाराः । (४।१०)१९

## माण्ड्रक्यकारिका—

मनसो नित्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्। दुःखक्षयः प्रवोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ (३।४०)

### योगवासिष्ठ--

संसारस्यास्य दुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः। उपाय पक पद्यास्ति मनमः स्वस्य निग्रहः॥ (४।३५।२)

कल्पनायाद, भ्रमयाद, अजातवाद तथा मनोनाशयाद योग-यासिष्ठकार और गौडपाद दोनों ही को मान्य हैं। अय प्रदन यह उठता है कि इन दोनों प्रन्यों—योगवासिष्ठ और मायहूक्य-कारिका—में कोनसा प्रन्थ पूर्वकाल का है। हमारे विचार में, निम्म लिखित कारणों से, योगवासिष्ठ मायहूक्यकारिका से पूर्व का प्रन्थ है।

१—मायहृक्यकारिका अष्टैत सिदान्त का स्तंत्र प्रन्थ
नहीं है। वह मायहृक्य उपनिपद् के ऊपर एक प्रकार का वार्तिक
है। उसमें माण्डूका उपनिपद् के सिद्धान्तों का किसी पूर्ववृत्त सम्प्रवाय के मतानुसार प्रतिपादन है। वे पूर्ववृत्त अवैत्तवादी लोग
मायहृक्यकारिका में "वेदान्तेषु विवस्त्रणाः" (२१३१) "तस्वविदः" (२१३५) "नायकाः" (४१९८) और "वुद्धाः" (४१८८) आदि
हान्दों से संकेत किए गए हैं। इन लोगों के जो सिद्धान्त मायहृक्य
कारिका में प्रतिपादन किए गए हैं वे सब योगवासिष्ठ में योगयासिष्ठकार के हो सिद्धान्तों के कुप में वर्षमान हैं।

२—योगवासिष्ठागत सिद्धान्त किसी पूर्ववृत्त सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के रूप में नहीं हैं। वे 'वसिष्ठ' ऋषि के सिद्धान्त हैं जो कि उन्हों ने किसी उपनिषद् अथवा किसी पूर्ववृत्त सम्प्रदाय से प्राप्त नहीं किर वहिक स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त किए थे, और अपने आप ही उनका अनुभव किया था (देखिए—मुमुक्षु प्रकरण का १०वाँ सर्ग)

मारहूक्यकारिका में हूसरे मतों का तिरस्कार और खण्डन तथा अद्वैत बाद का मण्डन है। योगवासिष्ठ में किसी मत का तिरस्कार अथवा खण्डन नहीं पाया जाता। खब ही मतों का समन्यय है, किसी मत के मित भी घृणा का लेदा नहीं है। इससे यह मतीत होता है कि योगवासिष्ठ खपनिषद् और भगवद्गीता की दौली का भन्य है और भायहूम्यकारिका दांकराचार्य और उनमें अनुयायियों के प्रन्यों की दौली का है जिसमें अपने सम्प्रदाय का प्रतिपादन और दूसरे सम्प्रदाय तथा घममों के मतों का तिरस्कार और उपण्डन है। योगवासिष्ठ के इस प्रकार के भाय के हम यहाँ पर कुछ जदाहरण देते हैं:—

(१) 'विशानवाद' और 'वाद्यार्थवाद' की अविरोधिता का वर्णन

फरते हुए योगद्यासिष्ठकार कहते ईं:—

वाह्यार्थवादविद्यानवादयोरॅक्यमेय नः । वेदनात्मैकरूपत्यात्सर्थदा सदसंस्थितेः॥ (५१६८।४)

(२) मन का खरूप न्याय, वौद्ध, यैद्योपिक, सांचय, चार्चाक, जैमिनीय, आईत और पाश्चरात्र आदि दर्शनी के अनुसार पतला कर योगवासिप्रकार कहता है—

कार कहता ह— सर्वेदेय वाम्मव्यं तो पदं पारमार्थिकम् । विचित्रं देशकाठोत्थेः पुरमेकमियाच्योः॥ (३।९६।५१) अञ्चानात्परमार्थस्य विपरीतावयोदतः। प्रेषकं विषदनत्येते विकल्परावरक्षयः॥ (३।९६।५२) समार्गमिदांसन्ति वादिनश्चित्रयः हद्या।

विखिजदेशकालोखा मार्ग स्वं पथिका हव ॥ (३।९६।५३) अर्थात् जिस प्रकार बहुतते बदोही नाना देशोंसे चले हुए नाना मार्गी हारा एक ही नगरको जाते है उसी प्रकार सब दर्शन एक ही पिखन परमार्थ पदको नाना देशों के किए सार्व ही विखन परमार्थ पदको नाना देश के किए मार्ग होंगे हात हुए मार्ग हारा प्राप्त करते हैं। नाना प्रवारसे उस परम पदको पहुँचते हुए ये लोग,—परमार्थका किसीको भी ठीक ज्ञान न होनेके कारण और उसका विपरीत ज्ञान होनेसे भी—परस्पर विवाद करते हैं। जिस मार्ग चलने वाले लोग, चलने वाले लोग करते हैं। उसी प्रकार में बलने वाले लोग अपने वाले होंगोंकी प्रवास करते हैं।

(२) यही नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दर्शनोंके प्रति इस प्रकारको उदारताका भाव हो, यस्ति वह तो यहाँ तक कहता है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने ही उस मार्गपर चलना चाहिए जिस पर चलनेसे उसको किसी प्रकारकी सफलता और सिद्धि प्राप्त होती हो। उस मार्गको छोड़ कर दूसरे किसी मार्गपर चलना ठीक नहीं हैं—

येनेवाम्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः। म शोभते न सुपदा न हिताय न सरफला॥ (५११३०१२) (४) परमतस्य का वर्णन करते हुए योगयासिष्टकार छिपता

है कि यही एक तस्य नाना दर्शनों में नाना नामों द्वारा वर्णित है— यच्छून्यवादिनां दान्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम्। विद्यानमार्ज विद्यानविदां यदमळ पदम्॥ (५।८०।१८)

विज्ञानमार्थ विज्ञानविदां यद्मळ पदम्॥ (५।८७।१८) पुरुषः सांस्पदद्यीनामीश्यरो योगवादिनाम्। शिवः शक्षिकलाद्वानों कालः कालैकवादिनाम्॥ (५।८७।१८)

आत्मात्मनस्तिष्ठितुपां नैरात्म्यं ताहजात्मनाम् । मध्यं माध्यमिकानां च सर्वे सुसमचेतसाम् ॥ (५।८७।१९)

मोफ़ेसर शिवमसाद महाचार्यजी का कहना है कि "इस प्रकारके विचार और इस प्रकारका आदर्श वीद्यकालमें यहाल-के पाल राजाओं के समयसे पहिले किसी हिन्दू लेलकके लिये सम्मव नहीं थे" ( मद्रास फिलॉसोफ़िकल कांग्रेसकी रिपोर्ट, पृष्टु ५५१ )। पाल राज्य १० धीं दाताब्दीके क़रीय हुआ हैं। लेकिन हर्पचरित्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अवीं शताब्दी-के पूर्वार्दमें ही मध्य देशमें (जो भाजकल यू०पी० कहलाता है) इस प्रकारके आदशों और विचारोंका होना संभय था। वाण ने उस समयकी सभ्यता और विचारोंकी उदारताका अच्छा दिग्दर्शन कराया है। अपनी यात्रामें राजा हर्ष दिवाकरिमत्र नामक एक बौद्ध साधुके आश्रमपर जाकर उनके यहाँ अनेक विद्वानों को अपने अपने मतों और सम्प्रदायोंके अन्थोंका अध्ययन करते हुए पाते हैं। ये लोग पड़ी उदारता और बड़े ब्रेमसे एक दूसरेके साथ अपने अपने सिद्धान्तोंपर विचार करते हैं। वहाँपर देश देशान्तरोंसे आए हुए योद्ध भिक्ष, इवेत वस्त्रधारी जैन लोग, कपिलके अनुपायी, लोकाय-तिक, उपनिपदीके मानने वाले, नैयायिक, वैशेषिक, मनुस्मृति और पुराणोंके अध्ययन करने वाले, यह करानेमें दक्ष और ज्याकरण के

पण्डित—समी प्रकारके विद्वान् मीजुद् थे। ये अपने अपने शाखाँका अध्ययन करते ये और दूसरे शाखाँका भी। वहे ही मेळ और सहानुभूतिका उनका जीवन था। किसीको किसीके मित घृणा नहीं थी। सब लोग मित्रता और प्रेमसे पक दूसरे से अपने अपने सिदान्तों पर वाद-विवाद करते थे। चाहे यह बात काल्पनिक ही क्यों न हो, तो भी, जैसा कि डा॰ कार्पेण्टर ने अपने धोस इन् मेडीचल इविड्या में लिया है, यह इतना तो अवश्य ही स्वित करती है कि उस देशके उस समयके लेटाक इस प्रकारका दिवार अपने मनमें ला सकते थे (पृष्ठ ११२)। इस प्रकारक विचारों के लिये हमको बढ़ालके पाल राज्यमें जानेकी आवश्य कता नहीं है जैसा कि भी॰ शिवससाद महाचर्य कहने हैं।

गौडपादाचार्यके कालले पहिले अहेत घेदान्त सम्प्रदायका होना केवल हमारी करवना ही नहीं है, इनका लेवयब प्रमाण भी है। डाल खुरेन्द्रनाथ दासगृत का यह विवाद हमको ठीक मालूम नहीं होता कि उपनिवर्दाके पक्षात् गौडपादाचार्य हो अहेत थेदान्तके प्रतिप्रदाक हुए हैं (ए हिस्ट्री ऑफ इश्विडयम फिलांसीफ़्री, वॉ १, पृष्ठ ४२२)। सवभृति कपि के खरार रामचरित में पेसे विवार पाए जाते हैं जिनका प्रचार गौडपाद और दांकराचार्यने किया है। भवभृतिका समय दांकराचार्यने पूर्वका होना निश्चत ही है (देगिए—अण्डारकरकी मालतीमाध्य की अंग्रेज़ी भूमिका)। खरारामचरित में दो दलोक ऐसे ई जिनमें कि कहेत थेदान्वके दो विशेष सिद्धानोंका जिल्ह है—एक विवर्व-भाद और दांकराचार्यके दो विशेष सिद्धानोंका जिल्ह है—एक विवर्व-भाद और दुनरा जान द्वारा समस्त अग्रानकरी संसारका छय हो जाना। वे ये हैं:—

(१) एको रक्षः करुण एव निमित्तमेदात् भिन्नः पृथकपृथनिवाधयते विवर्वान्। आवर्त्तसुद्धदतरङ्गभवान्विकारान् अस्मो यथा सरिटसेय हि तत्समञ्जम् ॥ (३४४)

(२) विद्याक्रत्येन मधना मेघानां मूयसामपि । ब्रह्मणीय विवर्तानां कापि प्रविद्ययः कृतः ॥ ( ४।६ ) ( \*, )

इससे यह मालूम पड़ता है कि ये दोनों सिद्धान्त शंकर और गोडपादसे पिंढिलेके हैं। ये दोनों सिद्धान्त योगवासिष्टमं प्रसुरतासे उन्हीं शन्दोंमें पाए जाते हैं—

(१) यः कणो या च कणिका या चीचिर्यस्तरहकः। यः फेनो या च छहरी सद्यथा चारि वारिणि॥ (६।११।४०) यो देहो या च कलना यद्दर्यं यी क्षयाक्षयी। या भावरचना योऽर्यस्त्रधा तद्रद्रा व्यक्तिण ॥ (६।११।७१) तदिदं ब्रह्मण ब्रह्म ब्रह्मण च व्यक्ति। (६।१००।२=) तरहमालयाऽम्मोधिर्ययात्मनि विवर्तते। तपा पदार्थलक्ष्मयेरवमिदं ब्रह्म विवर्तते॥ (११।१८-१९)

(२) यथोदिते दिनकर कापि याति तमस्मिती। तथा विवेकेऽञ्चुटिते काप्यविद्या विकीयते॥ (३।११४९९) येन योघारमना युद्धं स झ इत्यमिधोयते। अहेतस्योपशान्तस्य तस्य विद्दं न विद्यते॥ (३।४९।८८)

भवभूतिके स्लोकोंसे हो यह जान पड़ता है कि इस प्रकारका भद्दैतवाद अवस्य ही उनको झान था और उनके समयसे पहिले ही इसका प्रतिपादन हो खुका था। इसलिये हमें योगवासिष्ठको भवभूतिके समयसे पूर्वका कहनेमें कुछ भी सन्देह नहीं होता।

यह हमारा विचार योगवासिष्ठका मर्त्रहरिके प्रस्थ वाक्य-पदीय और वैराज्यशतक के साथ तुलतासक अध्ययन करने से और भी हड़ हो जाता है। इन दोनों अस्थोंमें कुछ इलोक योगवासिष्ठ के पार जाते हैं। और इनके और योगवासिष्ठ के विचार भी बहुत मिलते जुलते हैं। जैसा कि आगेके वाक्योंसे स्थक हो जायगा—

## वैराग्यशतक—

भोगा मेघवितानमध्यविलसस्तोदामिनीचञ्चला भागुर्वोयुविघट्टिताभ्रपटलीलीनाम्युवद्गङ्गुरम् । लोला योवनलालनात्रुम्तामित्याकलण्यद्वतम् योगे घेर्यसमाधिसिद्धिमुलमे चुर्सि विद्य्वं युघाः ॥ (५४)

## योगवासिष्ठ—

भागुर्वायुविघट्टिताभ्रपरछोळाम्बाम्युवद्गङ्गुरम् भोगा मेघवितानमध्यविळसत्सौदाभिनीचश्चळा । इिंग्डियन फिलॉसोफ़ो, एए ९०, और कीय का क्लासिकल संस्कृत लिट्रेयर ए० ११८)। इससे यह निश्चय है कि किटीय सतम राताधीके आरम्भसे पूर्व योगवासिष्ट अवस्य ही वर्तमान र रहा होगा।

पाठक यह जानंकर प्रसन्ध होंगे कि लेसकका यह मत कि योगवासिष्ठ शहरावार्यसे और सम्भवतः भर्तृहरिसे प्राचीन प्रम्य है मोन शिवससाद भ्रष्टावार्य और डान विण्टानिंज़ने भी जिन में मर्नोका यहाँपर प्रण्डन किया गया है मान लिया है। और शरवादारकी, हारडेर ओर कीथ प्रभृति यूरोपके यहे यहे पण्डिता ने हमारी इस रोजकी भूरि भूरि घरांसा की है। मोन कीथने पक विष्टी में लिया है "भावने योगवासिष्ठका शंकरसे प्राचीनतर होना तो साफ तौरसे सिद्ध कर दिया है और आपकी इसमें भर्तृहरिसे पूर्व कालका होनेकी युक्तियाँ भी ठीक ही जान पहती हैं।" मोन शरेडरले अपने एक पत्रमें लिया है "मैं अपनो ओरसे आपको इस वातपर वधाई देना चाहता हैं कि सापने योगवासिष्ठका शंकरसे और सम्भवतः नीडवादसे पूर्वका मन्य होना साथित कर दिया है।"

# वर्तमान योगवासिष्ठ वाल्मोकिकृत गर्ही है।

यहाँतक यह सिद्ध हो खुका है कि योगयासिष्ठके निर्माणकास्तरे सम्बन्धम बाधुनिक विद्वानोंमें जो विचार प्रचलिन हैं वे ठीक नहीं हैं, योगवासिष्ठ अयहय हो वाक्यपदीय और वैराज्यशतक के रण यिना मर्तृहरिसे पहिलेका है। अब इमको यह विचार करना है कि यह प्रचार करना है कि यह प्रमाय के रावित की विद्वार करना है कि यह प्रमाय के रावित जो बालगीकिजीकी छति है जैसा कि प्रायः

समझा जाता है।

इस विषयमं तिनक भी सन्देह नहीं है कि कोई प्राचीन प्रन्य ऐसा था जिसमें विसप्तजीके वे सिखान्त वर्णित थे जो उन्होंने श्री रामचन्द्रजीको सिखाए थे और जो कि उन्होंने स्वयं ग्रहासे सीखे थे। यह हमाग विश्वास निहनस्वितित दो कारणों पर निर्मर हैं!—

- १-महाभारत के अनुवासन पर्वके छुठे अध्यायमें गुधिष्टि<sup>रने</sup> भीष्मिपतामदसे मदन किया है : "आप महाबाह्य और सब द्वार्ख्यों के

पण्डित हैं। मुझे बतलाइये कि भाग्य (दैव) प्रवल है अथवा पुरु-पार्थ ?" इस प्रदनके उत्तरमें भीषाने कहा "धर्मराज ! इस विषयमें ब्रह्मा और वसिष्ठका सम्वाद सुनो'' इतना कहकर उन्होंने इस विषय में चे पार्ते कहीं जो कि ब्रह्माने वसिष्ठको सुनाई थीं। ये वार्ते प्रायः चे ही हैं जो कि वसिष्टजीने रामचन्द्रजीको कही थीं (देशिए योगवासिष्ट-मुमुश्च प्रकरण सर्ग ४-९) रामचन्द्रजीको यह शिक्षा देकर वसिष्ठजीने उनसे यह भी कहा है कि यह झान उनको ब्रह्मासे प्राप्त हुआ था :— इदमुक्तं पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । (श१०।९) इस प्रकारकी शिक्षा देनेसे पहिले भी वसिष्टजीने रामचन्द्रजीसे यह कहा था कि जो ज्ञान ये उनको देंगे यह ज्ञान उन्होंने स्वयं प्रसासे प्राप्त किया थाः— पूर्वमुक्तं भगवता यज्ञानं पद्मजन्मना। सर्गादौ लोकज्ञान्त्यर्थे तदिवं कथयाम्यहम् ॥ (२।३।१)

२-- वर्त्तमान योगवासिष्टके सर्वप्रथम सर्ग-जो कि प्रस्तायना-

हप है-पढ़नेसे भी यह निश्चित होता है कि वास्मीफिएत कोई एक पेसा ग्रंथ मौजूद था जिसमें कि उन्होंने रामचन्द्रजीको यसिष्ठजी द्वारा किए हुए उपदेशका धर्णन किया था। इस प्रन्थको बनाकर वाल्मीकिओने अपने शिष्य भरहाजको सुनाया था। और फिर बहुत फाल पीछे उसी प्रन्थको उन्होंने राजा अरिएनेमीको सुनाया था :-

श्रुणु राजन्त्रवक्ष्यामि रामायणमराण्डितम्। श्रुत्वाषधार्यं यत्नेन जीवन्मुको भविष्यसि ॥ (१।१।५२) वसिष्ठरामसम्वादं मोक्षोपायकथां शुनाम्।

शातस्यमायो राजेन्द्र यदामि श्रृयतां सुध ॥ (१।१।५३) पतांस्तु प्रथमं कृत्वा पुराहमरिमर्दनः।

शिष्यायास्यामि विनीताय भरद्वाजाय घीमते ॥ ( १।२।४।५ ) इन दो प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही वाहमीकि-कृत कोई

पेसा पाचीन ग्रन्थ मौजूद रहा होगा जिसमें कि वसिष्टके दार्शनिक सिद्धान्तीका वर्णन हो । लेकिन जिस रूपमें योगवासिष्ट प्रन्थ हमारे सामने उपस्थित है उस रूपमें यह न बहुत पाचीन ही है और न वाल्मीकि ऋषिकी छति है। हमारा विचार यह है कि वह कोई

प्राचीन प्रन्य, पुनः पुनः बावृत्त होनेसे, और उसमें समय समयपर दूसरे

रेपको द्वारा वृद्धि होनेसे, इस वृहत् रूपको प्राप्त हो गया है। योग-

चामिष्ठके प्रस्तावनारूप प्रथम सर्गका अध्ययन करनेसे ही यह विचार निश्चित हो जाता है कि इस प्रन्यकी बहुतसी आवृत्तियाँ हो चुकी हैं। (१) यास्मीकिजीने इसकी रचकर भरद्वाजकी सुनाया था बार फिर उन्होंने ही इसको कुछ दिन पीछे बरिएनेमी राजाको सुनाया (१।२।४; १।२।५३)। (२) जो उपदेश वाल्मीकिजीने अरिष्ट नेमीको दिया था उसका वर्णन इन्द्रके एक दूतने सुरुचि नाम की एक अप्सराके सामने किया था (१।१।२३)। (३) यह यात अग्निवेदयने अपने पुत्र कारुणको सुनाई थो (१।१।१८) और (४) अग्निवेदय थीर कारणका यह प्राचीन इतिहास अगस्तिने सुतीक्ष्ण प्राह्मणको सुनाया था (१।१।९)। बार बार केवल अपनी स्मृतिसे पुरानी कथाओं और उपदेशोंको इसरोंके प्रति सुनानेमें अवस्य ही पहुतसी नई वार्ते कहनेमें या जाया करती हैं और बहुतसी पुरानी पार्ते विस्तृत हो जाया करती हैं। वर्तमान योगवासिष्टके निर्धाण प्रकरण-के पूर्वार्द्धके ५२-५८ सर्गोमें महामारतके संग्राम और श्रीकृष्णके गीता-उपदेशका भी वर्णन मिलता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं जान पहता कि वर्तमान रूपमें भी योगवासिष्ठ पूर्णतवा और यथार्थ ही थ्री वास्मीकिजीकी फुति है।

दूसरा वहुत महस्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हम वर्चमान योगपालिप्टको पहुत प्राचीन प्रम्य नहीं कह सकते यह है कि इसमें बीउमति 'विश्वानपाद', 'मायमयाद' और 'रास्वपाद' का केवल पर्णन ही नहीं आता वलिक इन मतों का वस्त्रान योगचालिप्टमें यहुत सुर्वे नहीं आता वलिक इन मतों का वस्त्रान योगचालिप्टमें यहुत सुर्वे नहीं आता वलिक इन मतों का वस्त्रान वर्षान योगचालिप्ट 'शंटआंट-२० और अंश्वाद हो वाता है कि इसमें अध्योत, नागा पूर्वे के स्वाद के सिद्धान हो जाता है कि इसमें अध्योत, नागा पूर्वे के स्वाद वर्ष से तीरसे निश्चित हो जाता है कि इसमें अध्योत, नागा पूर्वे के साथ आपित्रपद अवैतयाद तथा आत्रावादका वहुत ही उत्तम समन्यय है। नागापुनका समय आधुनिक विद्यानों के अनुसार द्वितीय किप्टीय राजानीका पूर्वे हैं, और विद्यानवाद के प्रवर्तक वसुवस्थात समय तत्रसुर्वे अनुसार प्रश्व से ५०० ईस्टी सन् मानना चाहिए। 'देविप दी जनस्य ऑफ रुआपल एशियाटिक सोसोइटी, १९०५ एए १ वाहि) इस्लिय वर्षामा योगवालिष्ट को पांचवी इस्ती सतार्वो में पिछमा ही मानना पहता है।

( २१ )

इस विचारकी पुष्टि इस कारणसे भी होती है कि योगवासिष्ट के निर्वाण प्रकरणके उत्तराईके ११९ वें सर्गके १-६ इलोकॉर्मे महा कवि कालिदासके "मेग्रहृत" का यहुत ही संक्षेपमें वर्णन है। केवल मेग्रहृतका विचार हो नहीं चल्कि कवि कालिदासके दाव्य भी इस मंक्षित पर्णनमें मिलते हैं। पाठकॉके निध्ययके लिये इन इलोकॉको हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं:—

कर्यवत्येप पथिकः पश्य मन्दरगुत्मके। प्रियायाध्यरलम्भाया वृत्तां विरहत्तंकयाम्॥ (५।११९।१) एकत्र श्रृष्ठा किं वृत्तमाश्चर्यमिद्मुत्तमम्।

दातुं त्वश्चिकटे दूतमहं चिन्तान्वितोऽवदम् ॥ (ई।११९।२)

अस्मिनमहाप्रलयकालसमे वियोगे

यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यात् । नेवास्त्यसी जगति यः परदुःखशान्त्यै

प्रीत्या निरम्तरतरं सरलं यतेत ॥ (६।११९।३) आ एप शिखरे भेघः स्पराइव इव संयुतः ।

विद्युल्ता विलासिन्या बलितो रसिकः स्थितः ॥ (६।११९।४)

भ्रातमैं महेन्द्रचापमुचितं व्यालम्य कण्ठे गुणं नीचैर्गर्ज मुहुर्तकं कुरुद्यां सा वाष्पपूर्णेक्षणा ।

बाला बाह्ममुणालकोमलतनुस्तम्यो न सोर्डुं क्षमा तां गत्वा सुगते गलज्जललवैराम्बासयात्मानिलैः ॥ (५११९९५)

ता नाचा सुनत गळळळळवरात्याचयात्मात्रकः ॥ (३१६८६५५) चित्तत्त्र्लेळया ब्योनिन लिखित्यालिद्धिता सती । न जाने काधुनैवेतः पयोद दयिना गता ॥ (ई।११९१६) आधुनिक विद्वानोंके मतानुसार कालिदास पांचर्या शताब्दीके

भाषुतिक यदानिक मतानुसार कालिदास पाचवा ज्ञातान्दाक पूर्वार्डमें हुए हैं। वर्त्तमान योगवासिष्ठ इस समयके पीछेका ही होना चाहिये।

होना चाहिय। देस पहला है कि चर्तमान योगवासिष्ठ गुप्त साम्राज्य- देसा म्राह्म पड़ता है कि चर्तमान योग इसके तीसरे और छंडे प्रकरणोंमें बहुत सी छड़रहर्गों और आक्रमणोंका वर्णन है। उत्प्रित्त प्रकरणोंमें बहुत सी छड़ाइयों और आक्रमणोंका वर्णन है। उत्प्रित्त प्रकरणमें विदूर्प और सिन्धुका संत्राम और निर्वाण प्रकरणमें वर्णित विपिश्चतके राज्य पर चारों और आक्रमणोंक उहेंसर हम वातके दोतक हैं कि वह समय महा बद्मानिका था। हणों और पारसीकों का भी ज़िक इन स्थानों पर आता है। युदका वर्णन बहुत हो विकट

भापाम है। इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि योगवासिष्ट. महाकवि कालीदासके पीछे और मर्राहरिके पूर्व समयका अन्ध है। यदि योगवासिष्टकी भाषा और उसमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं-

का गहरा अध्ययन किया जाए तो हमें पूर्ण आशा है कि इस विवार की अधिकतर पृष्टि हो जायगी । विज्ञानींसे आशा है कि वे इस और

ध्यान देकर इस विषय पर अपना मत प्रकट करेंगे।

# ३-योगवासिष्ठ-साहित्य

इस वीसवीं शतान्दीमें भी, जबिक पुस्तकांकी प्रश्चरतासे पढ़नेवालोंका नाकमें दम है, योगवासिष्ठके सम्बन्धमें पुस्तकोंका सर्वथा अभाव है। आजकल आरतीय साहित्य और दर्शन सम्बन्धों पुस्तकों हित्य कीर दर्शन सम्बन्धों पुस्तकें दितपर दिन अधिकतासे छपती जा रही हैं किन्तु अभी तक योगवासिष्ठ सम्बन्धों कोई भी उत्तम पुस्तक हमारे देवनेमें नहीं आई। यहाँ तक कि संस्कृत भावाके योगवासिष्ठकी भी एक आवृत्तिकों छोड़कर कोई दूसरी नहीं दिखाई पढ़ती। लेटक में हम सम्बक्षे विपयमें सन् १९२५ ई० से लियना आरम्भ किया है। उससे पिहले इस महान प्रस्थपर माया कुछ भी नहीं लिखा गया था। केवल यावू (अय डाक्टर) भावानदास्त्री ने शायद ''च्यूसीकर'' नामक शंग्रेजी पित्रकामें योगवासिष्ठके सिद्धक्तों के उपर कोई लेख लिखा था। पत्रिकामें योगवासिष्ठके सिद्धकां के उपर कोई लेख लिखा था। तथसे लेकर जब तक भी योगवासिष्ठके सम्बन्धमें यहत ही कम लेया छे है। यहाँपर इम उस समस्त साहित्यका उल्लेख करना वाहते हैं जो कि योगवासिष्ठके सम्बन्धमें पारकों को उपरच्य हो सकता है।

(१) योगवासिछ के काल-निर्णयके सम्बन्ध में— १—डा. जे. पत्र. फर्कुंदार के एन झाउट लाइन झॉफ दी रिलीजस लिट्रेचर ऑफ़ हिएडया में २२८ पृष्ठपर कुछ पॅक्तियॉ जिनमें योगग्रासिष्ठको १३-१४ द्यताब्दियांका रचा हुआ मागा दे।

२—डा॰ विण्टांनिजके ग्रेसिस्टे डेर इिटडरोन लिट्राहर वा॰ ३, पृष्ठ ४४३-४५४ पर एक पेरामाफ, जिसमें योगवासिष्टको थी शंकराचार्यके किसी समकाठीन व्यक्तिका टिया हुआ माना है।

३—प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचार्य द्वारा मद्रास भोरियण्टल कारफरेरसमें पढा हुआ ओर उसकी प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ पक लेख—"योगवासिष्ठरामायण, इसका समय और लिपनेका स्थान"— जिसमें कि उन्होंने योगवासिष्ठको २०-१२ द्वातान्दियोंमें किसी यक्वाली लेपकके द्वारा लिखा हुआ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। ४—डा० वी० पर् आनेयके योगचासिछ एगड इट्स फ़िलासोफ़ी में दूसरा टेक्चर जिसमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि योगचासिछ कवि कालिदाससे पीछे और भर्त्हरि से पिहलेका लिला हुना प्रन्य है।

५—डा॰ खुरेन्द्रनाय दासगुप्तके ए हिस्ट्री अर्भेफ इिएडयन फिलॉसोफ़ी, यॉ॰ २, में "फिलासोफ़ी ऑफ़ दी योगवासिष्ठ" नामक अप्यायमें उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया हैं कि योग-वासिष्ठ या तो अन्तर्यों या सातर्वी शताब्दोंमें लिना गया होगा। यही मत उन्होंने अपने प्रम्य 'हृिष्डयन खाइंडीयिलिज्म"में भी एष्ठ १५७ पर प्रकट किया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है "योगवासिष्ठ का फाल निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह प्रम्थ सातर्वी या आदर्वी शताब्दिके पीछेका नहीं हो सकता।"

६—डा. पी. पट्ट. आप्रेयका पड़ोदा शीरियण्टल काग्केरेन्समें मेजा हुआ लेख "दी श्रीविन्ति हेट ऑक्स कम्पोज़ीशन ऑक्स योगपासिष्ठ", जिसमें यह सिन्द करनेका श्रयत्न किया है कि योगपासिष्ठ एठी शतान्त्रीमें लिखा गया होता।

७-श्री महाद सी० दीवानजीता बड़ोदा ऑरियण्डल काग्क्रे-रेन्समें पढ़ा हुआ लेल, "दी डेट एण्ड लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दी योगमासिए", जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करनेका मयल किया है ति योगमासिए दसमें शता-दीके मध्यमें कश्मीर देशमें लिला गया होता".

# (२) पोगवासिष्टके सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें-

१—लाला र्यसमाय द्वारा कराए हुए योनवालिष्ठके हिन्दी भाषानुवादमें उनवी लिली हुई सृषिका, जिसमें उन्होंने योगवालिष्ठ के छुई। मकरणीके सिद्धान्तीका दिग्दर्शन मात्र कराया है।

२—थ्री नारायण सामी अस्यरके ईंगलिश ट्रांसलेशन प्रॉफ़ लयु योगचासिष्ट वी भूमिया, जिसमें कि रुपु योग-पासिष्टके सिजानोंका दिख्डांन मात्र कराया गया है। ३—्वी० एल्० बात्रेयका प्रथम (कलकत्ता ) इण्डियन ∕ फ़िलॉ सोफ़िकल कांग्रेस (१९२५) में पढ़ा हुआ लेख—"फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ योगवासिष्ट" जिसमें योगवासिष्टके सिद्धान्तींका उल्लेख किया गया है। यह लेख इस कांग्रेस की प्रोसीर्टिंग्स में लगा है।

४—वी० पल्ल० बानेय का चनारस इण्डियन फिलॉसोफ़िकल कांग्रेस (१९२६) में पढ़ा हुआ लेख—"डिवाइन इमेजिनिस्म ऑफ़ बिस्प्र"—जिसमें योगपासिएके कल्पनावादका वर्णन हैं। यह लेख बनारस क्रिलॉसोफ़िकल कांग्रेसकी प्रोसीडिंग्स में छपा है।

५—पी० पछ० आत्रेय का वस्यई इण्डियन फ्रिटॉसीफ्रिकल कांप्रेसमें पढ़ा हुआ लेख—"गौड़पाद पेण्ड वसिष्ठ"—जिसमें गौड़-पादाचार्य और योगवासिष्ठके सिन्हान्तोंकी तुलना की है। यह लेख भी इस कांप्रेसकी प्रोसीडिंग्स में छपा है।

६—डा० यो० पछ० आत्रेयका योगवासिष्ठ एएड इद्स फिलासोफ़ी-जो कि काशी तस्य सक्षामें योगवासिष्ठपर दिए हुए १० ध्याख्यानोंमेंसे पाँचका संब्रह है। यह पुस्तक 'इण्डियन युक्त दाॉप', धनारससे मिछ सकती है। इस पुस्तकमें योगवासिष्ठके सिद्धान्तीका सरङ अंग्रेज़ी भागामें प्रतिवादन किया गयां है। मारतीय तथा पाखात्य िग्रामोंने स्वकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। इस छेलककी अंगरेज़ीमें खड़ी पुस्तक (६०० एष्ट की) फ़िलाँसोफ़ी खॉफ योगवासिष्ठ छप रही हैं।

०—डाफ्टर यी० पछ० आत्रेय की हिन्दी पुस्तक श्री वासिष्ठ द्रश्नमार जिसमें योगवासिष्ठका १५० दलोकोंमें। जिनके नीचे उनका सरल हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है, सार सिद्धान्त रप्तनेका प्रयत्न किया गया है। इसकी भूमिकामें योगवासिष्ठ सम्यन्धी और पार्तीका में वर्णन है। यह पुस्तक भी इण्डियन बुक शॉप, यनारससे मिल सकती है।

८—डा० बी० पट्ट० आत्रेय का लिखा हुआ कलघाणु के शिवाङ्क में "शिय-प्राक्ति-वाद" नामक लेख जिसमें योगवासिष्ठके शिव शिक्तः वादका, और मुत्रोंकी दार्शनिक समालोचनाके साथ, समर्थन किया " गया है। ९—खा० थी० एळ्० आत्रेय का केत्त्याण के 'मगचद्गीताङ्क में टिखा हुवा लेख—"चीनवासिष्टमें मगवद्गीता"—जिसमें योगवासिष्ट के निर्वाण प्रकरणमें अर्जुनको दिए जानेवाले श्रीकृष्णके गीता-उपदेश का वर्णन किया गया है।

१०---डा॰ घी॰ पळ॰ आग्रेय का यू॰ पी॰ शवनंमेण्टकी प्रिसेस् ऑफ वेल्स स्रख्ती अचन स्टडीज १९३३ में छपा हुआ एक लेख "योगवासिन्ट एण्ड सम ऑफ़ दी माहनर डपनिपद्स", जिसमें कि यह सिद्ध किया गया है कि बंडुतसे उत्तरकालीन उपनिपद् योग-बासिन्छ है ही सार स्लोकोंसे वने हैं।

११--डा॰ सुरेन्द्रनाथ दासगुप्तके ए हिस्ट्री आफ इंडियन फिलासोफी के दूसरे मागमें योगवासिष्ठके दर्शनके ऊपर एक ७० पृष्टीका बध्याय।

१२—हा॰ सुरेन्द्रनाथ दासगुप्तके इंडियन आइडीयलिज्म

में योगवासिष्ठके दार्शनिक सिद्धान्तका ५ पृष्ठीमें वर्णन ।

१२—डा॰ भगपान्दासकी पुस्तक मिस्टिक एक्स्पीरिय-न्सेज किसमें योगपासिष्ठके उत्पत्ति प्रकरणमेंसे चार कहानियाँका अंग्रेजीमें यर्णन है। इसमें कहीं कहीं उपयोगी फुटनोट भी हैं।

१४— हा॰ थी॰ पछ॰ बान्नेयका संस्कृत प्रन्थ वासिष्ठद्रां न जिसको कि यु॰ पी॰ गयन्मेंण्ट अपने प्रिस ऑफ बेल्स संस्कृत उन्स्ट्स सीरीक्नें छपवा रही है। यह प्रन्थ इस समय प्रेससे है। स्तमें योगवासिष्ठ के समय दार्शीनक सिद्धान्त योगवासिष्ठ ही के क्रतीय २५०० इलोकोंनें संग्रह करके कमनड रीतिसे रक्ते गए हैं। यह प्रन्य योगवासिष्ठके सारे दार्शीनक सिद्धान्तोंको योगवासिष्ठ में प्रेमियोंसे समझ एरकोका प्रयम प्रयक्त है। इतके बादिमें एक अप्रेमी की मुमिका भी है जिसमें योगवासिष्ठके समय आएयान संक्षेप रूपसे दिस हैं।

रंप-डा॰ भी॰ छा॰ बाप्रेयका हिन्दी मन्य योगवासिष्ठ और -उसके सिद्धान्त जो बाजक मेसमें है ! इस प्रन्यमें योगवासिष्ठ सम्यन्त्री समी प्रस्तॉपर विषेचना की गई है ! १६—कन्हैयालाल मास्टरकी क्तल्याणा में लिखी हुई 'योग-वासिष्ठसार' नामक लेखमाला। इसमें हिन्दी भाषामें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तोंका भली मांति वर्णन है।

१७—इा० वी॰ पत्र॰ बात्रेय लिपित घोगवासिष्ठ एएड मोडर्न थॉट जिसमें योगवासिष्ठके सिद्धान्तोंकी अर्वाचीन वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धान्तोंके साथ तुलना की है और यह दिखलाया है कि अर्वाचीन विवार योगवासिष्ठके विवारोंसे यहुत मिलते हैं।

## ३—योगवासिष्ठके श्रनुवाद— हिन्दी—

१—योगवासिष्ठ-भापा रीका सहित—भीठाकुर प्रसाद धावार्षकत भापा अनुवाद सहित संस्कृत योर्तावासिष्ठ। यह न्य्रस्य दो भागोंमें, सम्यत् १९६० में, धानसागर प्रेस यम्बर्धसे छपा था। यह अनुवाद स्व छाछा वैजनायजीकी प्रिरणासे हुया था और दोनों भागोंके आदिमें छाछा वैजनायजीकी किसी हुई उत्तम भूमिका है जिसमें योगवासिष्ठ सिस्तान्तोंका दिन्दर्शन कराया गया है। हमको यह अनुवाद अच्छा नहीं माल्य पड़ता क्योंकि स्तमें मनमाना अर्थ किया गया है। जो वालें योगवासिष्ठ के श्रोकोंमें नहीं हैं वे भी अर्थमें लिख दी हैं। योगवासिष्ठमं अनुवादकने शाहर वेदान्तके यहुतसे सिस्तान, जो कि योगवासिष्ठकारको धात नहीं थे, पुसेड़ दिए हैं। अनुवादक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिय। इस पुस्तकको कापज़ हतना जन्दी टूटने वाला है कि हम किसीको भी इस पुस्तकको खरी-दनेकी राय नहीं देंगे। इसके दाम २२) वर है।

२—योगवासिष्ठ भाषा—नवलिक्योर मेस लखनऊसे छपा हुया। दाम ८) रु०। यह प्रन्थ वम्यईके वेद्व-टेश्वर प्रेससे भी छपा है। इसमें योगवासिष्ठके संस्कृत क्लोक नहीं हैं। क्षेत्रल मापामें ही योगवासिष्ठके संस्कृत क्लोक नहीं हैं। क्षेत्रल मापामें ही योगवासिष्ठकी क्या है। भाषा कुछ पुराने बहु की हैं। इस प्रन्यकी यावत यह कहा जाता है कि क्रतीय हैं ५९ वर्ष वर्षके हुए कि पदियाला रियासतके महाराजा—साहेब सिंहकी दो यदिने विध्वा हो गई भीं। उन्होंने साधु रामप्रसाद निरदानीसे योगवासिष्ठ- सुनानेकी प्रार्थना

की । उन्होंने सारा ग्रन्थ उन देवियोंको पञ्जावी मापामें उल्था करके सुना दिया। जो कुछ वे सुनाते थे दो गुप्त लेखक नोट करते जाते थे। जब ग्रन्थ पूरा सुनाया जा चुका तो यह उल्या छपवा दिया गया। पीछे इस पञ्जाबी उल्थाको राडी बोली हिन्दीमें शुद्ध कराकर छोकोपकारके लिये नवलकिशोर जैसने १९१५ ई० में छाप दिया। इस ग्रन्थका पञ्जाव और पश्चिमीय यु० पी० में बहुत प्रचार है। ग्रन्थ है भी बहुत ही उत्तम । इसमें योगवासिष्ठके सिद्धान्त उसी ग्रन्थकी भाषामें पर्णित हैं। कुछ सर्ग, जिनका दार्शनिक सिदान्तींसे कोई सम्बन्ध नहीं है, छोड़ दिये गए है। दोप इस अन्यमें यही है कि इसमें जिन इलोकोंका अनुवाद किया गया है उनका अंक नहीं दिया गया। इसके सर्गोंके शह भी योगवासिष्ठके सर्गोंके बहाँसे नहीं मिलते क्योंकि कहीं २ पर है सर्ग छोड़ दिए गए हैं जिनमें युद्ध, धन इत्यादिक वर्णन था।

३—योगवासिष्ठभाषा—वैराज्यश्रीरसुसूज्ञप्रकरण— वेद्वदेश्वर प्रेस वस्पर्दसे प्रकाशित । इसमें योगवासिष्ठके केपल प्रथम दो प्रकरणोंका ही मापामें अनुवाद है। इस पुस्तकका बहुत प्रचार है। अनुवाद भी अच्छा है। इसमें भी इलोकॉके अड नहीं दिये गये।

उद्-

१—योगवासिष्ठ सार—छप्र योगवासिष्ठका मुंशी सूर्यनारा-यण मेहरका किया हुआ उर्दू अनुवाद, १९१३ में दिल्लीसे प्रकाशित । यह लघु योगयासिष्टका उर्दू भाषामें धहुत अच्छा अनुवाद है।

२- योगवासिष्ठायन-म० शिवमतलाल हारा किया हुआ लाहोरसे छपा हुया लघु योगवासिष्ठका उर्द अनुवाद । यह अनुवाद भी बहुत ही उत्तम है। इसमें विशेषता यह है कि किताबके विनारे पर इरएक परेशाफके सिजान्त टिप हैं।

#### श्रंग्रेजी—

१—इंग्लिश ट्रांस्लेशन ऑफ़ योगवासिष्ठ महा-रामायण-विहारीळाळ मित्रका ४ भागोंमें किया हुआ अनुवाद सन् १८९१ में कलकत्तेसे छपा हुआ । इस अनुवादके करनेमें अनुवादकने

प्रयत्न तो यद्दत ही थ्रेष्ठ किया है किन्तु रोद है कि अनुवाद किसी भी कामका नहीं है। इसको पड़कर कोई भी योगवासिष्ठके सिद्धारतोंको नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अंग्रेज़ी भाषा मात्र जातनेवालींको अभी तक योगवासिष्ठके सिद्धान्तोंका अलीगॉंति झान नहीं हो सका।

२-ए ट्रारेलेरान ऑफ (लघु) योगवासिष्ट-मदाससे १८९६ में छपा हुआ के० नारायण खामी अह्यरका फिया हुआ लघु योगवासिष्टमा अंग्रेजी अनुवाद । यह अनुवाद अपरवाले अनुवादसे कुछ अच्छा है, किन्तु इसमें भी यहुत जगहाँ पर ठीफ अनुवाद नहीं है और इसमें इलोजींका कम्बर नहीं दिया है।

## ४—मूल ग्रन्थ—संस्कृत योगवासिष्ठ

१—आनन्द घोपेन्द्र इत टीका सहित सम्पूर्ण योगघासिष्ट— सम्बत् १९३६ वि० में गणपत इज्ज्जी मेस वम्प्रेले प्रकाशित । , यह , खुळे पर्वोंने कपम छण है। टाइप मी उत्तम नहीं है और दन रलोकें दूसरेसे अलहदा नहीं है। सब रलोक लगातार एक ही साथ मिलें हुए छपे हैं जिससे पढ़नेवालोंको कप्र होता है।

२—श्रीमहाच्मीकि महर्षि अणीत शोगवासिष्ठ— श्रीवासिष्ठ
महारामायणतात्पर्यमकाशांच्यव्याच्या सहित । वासुदेव लक्ष्मण
शास्त्री पणशीकर द्वारा संपादित निर्णयसागर मेस यम्परंसे सन् १९६८
में दो भागों में प्रकाशित । इसमें आनन्दयोधेन्द्र सरस्पती मिश्चकी
स्वाच्या है। यह व्यारया उत्तर कालीन शांकर वेदान्तके सिद्धान्ती
के अनुसार है। यह श्रम्थ अच्छा छपा है। पाटकीं से इसीका पाठ
करना उचित है। यह पृथ्व संस्कृतमें ही है। इसका हाम १४) है।

## संस्कृत लघु योगवासिष्ठ—

१. लघु योगवासिष्ठ—गोड अभिनन्दकृत निर्णयसागर प्रेस यम्बर्देसे सम्बत् १८४४ में खुले पत्रोमें छवा हुआ। इसमें पहिले तीन प्रक्राणों (वैराग्य, मुमुश्च और उत्पत्ति ) पर आसमुखकृत वासिष्ठ चिन्द्रका नामक न्यारपा है और आधारी तीन (चिति, उपदाम और निर्वाण) पर मिम्मदीदेवकी संसारतारिणी नामको न्यारपा है। इस लघुपोगवासिष्ठमें योगवासिष्ठके निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्दका सार नहीं है। यह प्रन्थ भी उत्तम है।

## योगवासिष्ठकी कुछ इस्तलिखित प्रतियाँ-

यहाँ तक हमने पाठकोंको योगवासिष्ठ सम्प्रन्थी प्रकाशित पुस्तकों और लेखोंका परिचय दे दिया। अब हम उनको योगवासिष्ठ और उसके संक्षेपीकी कुछ हस्तिलिखत प्रतियोंसे भी परिचित कराना चाहते हैं। से से हैं:---

# १—पोगवासिष्ठ ( सम्पूर्ष )

(१) इण्डिया ऑफ़िस लाखेरी, लण्डनमें। देखिये ज्यूलियस पेन्जिङ्ग रचित "दी फैटालोग ऑफ़ संस्कृत मैन्युस्कृप्ट्स इन दी लाखेरी ऑफ़ इण्डिया ऑफ़िस", लण्डन, पार्ट (भाग) ४, पृष्ट ७०२ आदि पर पॉर्णतः—

े **योगयासिष्ठ**-अनन्द योधेन्द्र सरखती कृत यासिष्ठ-तारपर्य-प्रकारो नामक व्यारया समेत । ( नं० २४०७-२४१४) इस प्रतिम

१. वैराग्य प्रकरणमें (नं० ३०२ अ ) ३३ सर्ग हैं जीर लगमग ११३० ऋोक हैं।

२. सुमुक्षु-ययदार प्रकरण में २० सर्ग और उनमें ६००० के लगभग स्त्रोक हैं।

३. उत्पत्ति प्रकरणमें १२२ सर्ग और उनमें लगभग ६००० कोक हैं।

ए. स्थिति प्रकरणमें ६२ सर्व हैं जिनमें '२४०० के लगमग' स्रोक हैं।

५. उपराम प्रकरणमें ९३ सर्थ हैं जिनमें '४२७० के लगभग' स्रोक हैं।

६ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्द्धमें १२९ सर्ग हैं जिनमें '५४६० के रुगमग' खोक हैं।

७. निर्वाण प्रकरण उत्तराई में २१६ समें हैं जिनमें ८८०० के रुपभग रुप्तेक हैं।

यदाँ पर यह उधित जान पड़ता है कि हम पाठकींको यद मो बतला दें कि निर्णय सागर बम्बईसे प्रकाशित प्रन्यमें सर्गों और खोकोंकी संख्या क्या है। उसमें

- रै. चेराग्य प्रकरणमें ३३ सर्ग, ११७६ ऋोक हैं। 🕆
- २. मुमुसु व्यवहार प्रकरणमें २० सर्ग, ८०७ स्होफ हैं।
- ३. उत्पत्ति प्रकरणमें १२२ सर्ग, ५२९५ खोक हैं। ४. स्थिति प्रकरणमें ६२ सर्ग, २४१५ खोक हैं।
- उपराम प्रकरणमें ९३ सर्ग, ४१६७ ग्लोक हैं।
- ६. निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ड में १२८ सर्ग, ५१११ शहीक है ।
- ७. निर्वाण प्रकरण उत्तराई में २१६ सर्ग, ८७१६ स्होक हैं।

इस पुस्तकालयमें योगवासिष्ठको और भी प्रतियाँ 🖥 (२४१५। २९४१,२४१६—२४२०; २४२१ और २४२२) किन्तु उनमें कोई भी सम्पूर्ण नहीं है।

- (२) ऑफस्फोर्डके घोडलियन पुस्तकालय में—( देखिये आउ-फेरेसुटका "कैटालोगी कोडिकम मैन्युस्कप्टोरम् विक्लियोथीकी थोड्लियने" न० ८४०)। यहाँ पर जो प्रति वर्त्तमान है उसमें निर्धाण प्रकरणका उत्तराई नहीं है। इस प्रतिके प्रारम्भके शब्द "दिवि भगी" हैं।
- (३) महाराजा धोकानेरके पुस्तकालयमें (वेरियये राजेन्द्रलाल मित्रका बनाया हुआ सुद्धीएत्र, नं० १२१६)। इस प्रतिमें भी निर्वाण प्रकरणका उत्तराई नहीं है इसके आदिके शब्द हैं-"दिकालाय-नग्रच्छित्स्र"।
- (४) अस्वरनरेशके पुस्तकालयमें (देखिए पिटर्सनका बनाया हुमा स्वीपन्न, नं० ५४८,५४९) । इन प्रतियोपर योगवासिष्ठके नाम, 'योगवासिष्ठ' 'आर्परामायण', 'ज्ञानवासिष्ठ' 'महारामायण', 'वासिष्ठ रामायण' और 'वासिष्ठ' हैं। इनके साथ भानंद वोधेन्द्र सरस्वतीकी ह्याख्या भी है।
- (५) सरस्रती-भवन पुस्तकालय, कीन्स कालिज, वनारसमें (देखिप-यहाँकी इस्तलिखित पुस्तर्को की सूची, नं० १८०८-१८१०, १८२० और ५०३७)। यहाँपर ६ प्रतियाँ हैं किन्तु केवल एक हो, नं० १८२०, सम्पूर्ण है।
- (६) मद्रासके गवर्नमेण्ट ऑरियण्टल मैन्युस्फ्रप्ट पुस्तकालय-में। (देखिए रंगाचार्यकी बनाई हुई पुस्तक सूची वा ४, भाग १, नम्बर १९१०--१९१४):---

नं० १९१०, वासिष्ट रामायणम् सन्याययानम्—देवनागरी हिपि । केवल पैराम्य प्रकरण, मुमुश्च प्रकरण और स्थिति प्रकरण।

नं० १९११, वासिष्टरामायणम्—सन्याख्यानम् । प्रन्थ हिपि । उपराम प्रकरण, असम्पूर्ण ।

नं ०१९१२, घासिष्ठ रामायणम्-सद्याख्यानम्।देवनागरी लिपि।

इसमें निर्वाण प्रकरणके १२२ सर्ग तक ही हैं । मं॰ १९१३ वालिष्ठ रामायणम्—सन्यारयानम् । इसमें निर्वाण प्रकरणके ३९वें अध्यायसे लेकर सन्ततक है । देवनागरी लिपि ।

(७) पशियादिक सोमाहरी, वंगालके बाँरियण्डल पुस्तकालय

में (देगिये कुअविदारीकृत ख्वीपम, कछकत्ता १९०४, पृष्ठ १५६):— १—आनन्द वोधेन्द्र सरसती कृत स्वारपा सहित बासिष्ठ रामायण, बङ्ग छिपि में ।

२—श्रद्धपरण्यकृत योगवासिष्ठ दोका (यासिष्ठ पददीपिका) देवनागरी लिपि।

#### २—संचित योगवासिष्ट

१—लघु बोगवासिष्ठ, योगवासिष्ठसार, मोक्षोपायसार—

(१) इण्डिया ऑफिस लाइबेरी (एम्लिङ्गकृत सूची भाग ४, मं० २४२५।२१२० और २४२५।१३४२)

- (२) योङ्खियन साइमेरी (ऑक्स्कोर्ड) कीयकृत सूची-धपेष्टिक्स। नं ८४० (एम० एस० फ़रंज़र ३)। इसके छेककके सम्यन्धमें कीथ साहय कहते हैं "अभिनत्दके पितामहका पिता काइमीरके मुक्तापीड राजाके समय (करीय ७२५ ईसी) में था। छेपक काइमीरमें पैदा हुआ था किन्तु यह गोड देशमें विकासशीलके पुत्र युवराज हरवर्षके यहाँ रहता था। देखिय पिटसेनकी सुमा-पितामको पुष्ठ ९०।"
  - (३) मलवर पुस्तकालयमें पिटर्सनकी सूची नं० ५५०।
- (४) सरसती सदव पुस्तकाळय, क्षीन्सकाळिय, वनारसमें। हाळके स्विपम "कन्द्रीत्युहान टुश्वस्त स्व हेडेन्स टू दी विकियरे प्राफ्ती आफ इण्डियन फ़िळ्मकीफ़िक्क सिस्टम्स्स" में वेदान्त, नं० १४४ में वर्णित योगवासिष्ठका संस्तेष "अभिनन्द बाफ़ काइमीर" द्वारा छत। इसके साथ एक संसारतारिणी नामकी व्याच्या भी दैं।

(५) मद्रासको गवनैमेंट बॉरियण्टल मैन्युस्हण्ट लाइगेरोमॅ— (रङ्गाचार्यको सूची नं॰ १८९२–१८९५)। इसका नाम लघु योगवासिष्ठ और ज्ञानवासिष्ठ है। "यह ४४ सर्गोमॅ यड्ने वासिष्ठ-रामायणका सार है। सार करनेवालेका नाम तैलङ्गी लिपिमै "काइमीर पण्डित" दिया है"।

## २—योगवासिष्ठसार

यह यिना रचयिताके नाम का है। किसी किसी गतिमें घनारसके महीघरकी स्थारुया है—

- (१) इिड्या आफ़िल लाइग्रेरीमें—पेल्डिङ्ग इत स्वी, माग ध, नं० २४२६।२५३२ फ। इसमें २२० इलोक और १० प्रकरण हैं। इसमें अविकास कार्या हैं। इसमें आदिकी पंक्ति है "दिकालायनविष्ठियानन्तियनमात्रमूर्तिय"। नं० २४२८।१५२१, २४२८।१३६४ सी, और २४२९।२३३६ महीधर इत योगवालिष्ठ सार विचरण मी प्रतियाँ हैं। यह वृत्ति वनारसके महीधरने सम्बन्द १६५४ (१५९० ईसी) में लिखी थी।
- (२) पोडलियन लाइग्रेरी (आक्स्फोर्ड) में कीयकी स्वीमें गॅ० १३०२ और आजफरेस्टकी स्वीमें नं० ५६३। इसके साथ भी महीधर छत सुनि है। इसमें भी १० प्रकरण हैं।

(३) सरस्रती भवन पुस्तकालय वनारसमें हालके "इण्डेक्स" में पृष्ठ १२१ पर नं० ११६ और १९७।

(४) प्रियाटिक सोसाइटी, बङ्गालके ऑरियण्टल पुस्तकालयमें-फुखबिहारी कत सूचोमें नं० आई. जी. २५। इसका नाम योगवासिष्ठ सार है और इसके साथ महीधर कृत वृत्ति है जो वङ्ग लिपिमें है।

(५) इस प्रंथका वर्णन राजेन्द्रलाल नियने अपने "नोटिसेज़ आफ संस्कृत मैन्युस्टप्ट्स" में भी किया है (वॉ१, पृष्ट १९२ पर मं० २४०) इसके आदिका स्लोक यह है—

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये । स्वानुभूत्येकमानाथ नमः शान्ताय तेजसे ॥

३—योगवासिष्ठसार-संब्रह

यह माघवाचार्य कृत, २३०० इलोकोंमें, योगवासिष्टका सार है और बनारसकी कीन्स कालेजजी संस्कृत लाइनेरी (सरस्वती भवन) में हैं। देखिए सूची नं॰ १८०७।७०। हालका इंडेम्स भी देखिए, पृष्ठ १२१ नं० १४८। ४—द्यानधासिष्ठसमुखय

यह तेलङ्गी लिपिमें लिपा हुआ ७०० इलोकों में बानवासिष्ठ ( लखु योगवासिष्ठ ) का रूप्णव्य कृत सार है। इसकी एक प्रति गर्नामेंट ऑरियण्डल लाइमेरी महासमें है (देखिये—रङ्गाचार्य रूत सूची वॉ ४, भाग १, नं० १९८८)।

५--- तिर्घाणस्थिति

यह योगयासिएमेंसे २०४ हलोकॉर्मे किया हुआ एक संमह है जिसमें मुक्ति और उसके साधनीका वर्णन है (देखिए मित्रका "नोटिसेज" वॉ ९, पृष्ठ २८३, नं० ३२०८)

६—नामाप्रस्थानास्य चित्रयोद्योवावाः

योगवासिष्ठके निर्वाण प्रकॅरणके साथ परिशिष्टकपसे यह प्रन्थ १४ सर्गों और ५५० रखोकोंमें रचा हुआ इण्डिया आफिस छाइप्रेरीमें हैं। (देखिए पण्डिङको सूची आग ४, नं० २४२३।२४४२ बी.)

# ३—लबु योगवासिष्ठका फ्रारसी अनुवाद

यह दारादिकोड का कराया हुआ छत्तु योनायासिष्ठ का फ़ारसी भापामें अनुवाद हैं। इसको एक प्रति माळती सदन पुस्तकाळय बनारसमें हैं। इसमें बड़े यड़े १२० पृष्ठ हैं। इसकी यह नक्रळ सम्यत् १८५५ के श्रायण महीनेकी नशीं तिथि को बनारसके छाळा कुंबरसिंह डारा की गईंथी। इसकी फ़ारसीयडुत सरस और छुंदरहैं।

# ४—योगवसिष्ठ और कुछ उत्तर कालीन उपनिषद्

कपर कहा जा चुका है कि उत्तर कालीन उपनिपदींमेंसे कुछ उपनिपद् ऐसे हैं जिनके सारे अथवा कुछ दलोक योगवासिष्ठमें वर्त्तमान है। लेपकका मत यह है कि ये इलोक योगवासिष्ठ ही के हैं भौर उनको योगयासिष्ठमेंसे यहुतसे स्थलांसे चुनकर एकन करके उस संग्रहका नाम संग्रहकर्त्ताने उपनिपद् रस दिया। उस समयमें पुस्तकोंका, विशेषकर बड़ी पुस्तकोंका, मिलना कठिन था क्योंकि सब प्रंय द्वायसे ही लिपे जाते थे। इस कारणसे योगवासिष्ठ जेसे प्रश्यको पढ़कर छोगीने अपनी अपनी रुचिके अनुसार इसमेंसे सार इलोकीका संप्रह कर लिया, पीछे उसी संग्रहको उन्होंने उपनिपद् नामसे पुकारना भारम्भ कर दिया, और दूसरे छोगोंने इस उपनिपद्की अपने पाडके लिये नकल कर लिया होगा। इस प्रकारसे ये उपनिपद् विरयात हुए। आजतक इस घटनाका पता किसी विद्वानको इस कारणसे नहीं चला कि योगवासिष्ठ ओर उपनिपदींका तुलनात्मक गद्दन अध्ययन किसीने नहीं किया। शायद ही कोई विद्वान ऐसा होगा जो किसी इलोकको पढ़कर यह कह सके कि यह इलोक योगवासिए में अमुक स्थलपर है। इस महान् प्रत्यके ब्लोकॉकी सूची भी अभी तक नहीं तैयार हुई। छेखकको ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसने कई सालोंके कठिन परिश्रमसे बहुतसे उपनिपदोंके इलोकोंको योगवासिष्ठमें पाया है। यह गहरी और महत्त्वपूर्ण खोज पाउनीके समक्ष रखनेका यहाँ प्रयत्न किया जाता है। स्थानाभावसे केवल उन इलोकोंका जो कि उपनिपदों और योगवासिष्ठमें पाए जाते हैं यहॉपर अद्भमात्र दिया जाता है। जो पाठक अधिक उत्सक हों वे इन नम्परां-के इलोकोंको दोनों प्रन्थोंमेंसे देखकर मुकावला कर हैं। केवल इस घटनासे ही कि कोई खोक योगवासिए और

केवल इस घटनासे ही कि कोई रहीक योगवासिष्ठ और किसी उपनिपद्में पाया जाता है यह सिद्ध नहीं होता कि वह मूलतः योगवासिष्ठका है और उपनिपद्-कर्ताने उसे योग- वासिष्टसे ही लिया है। कुछ और कारण ऐसे हैं जिनकी वजहसे हमारा यह विश्वास है कि ये खोक जो कि उपनिपदी और योग-वासिष्ट दोनोंमें पाये जाते हैं योगवासिष्टके हैं और उनकी संग्रह करके ही ये उपनिपद् यनाये हैं। उनमेंसे कुछ ये हैं:—

१—यहुतसं इलोक ऐसे हैं जो कि कई उपनिपदोंमें नाना स्थारों और नाना सम्बन्धोंमें मिलते हैं। इससे यह मात्रुम पड़ता है कि संमहस्तांओंने ये स्लोक किसी एक ही जगहसे रोकर अपनी अपनी रुचिये अमुसार सजित किए हैं। ये संग इलोक ऐसे हैं जो कि योगवासिएमें मिलते हैं। यथा!—

| कि योगवासिष्टमें     | मिलते हैं। यथा :—      |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| योगवासिष्ठ           | महोपनिपद्              | अभ्रमपूर्णीपनिपद्   |
| <i>বাঙধা</i> ৰৰ, ৰ্হ | રાયુક                  | श24,2६              |
| पादशद                | 5185                   | <b>४</b> ।६९        |
| <i>पाप</i> श३२       | साई०                   | <b>दाक्ष</b>        |
| ३।७ ११०              | <b>શ</b> ા<            | धा३१                |
|                      | <b>मुक्तिकोपनि</b> पद् |                     |
| <b>ा</b> द्वाप्त     | বাছৰ                   | <b>કા</b> શ્ક       |
| <b>पा</b> ९०।१६      | २१३४ ( आधा )           | क्षार्द             |
| <b>पा</b> ९०।१८      | <u> </u>               | श्राहेक             |
| <b>पार</b> ार०       | श३५ ( आधा )            | 818८                |
| पारवादव              | २।३५ ( आधा )           | ४११९                |
| धरशइ७                | २।-९                   | क्षाहर              |
| લાવશાશ્ક             | राष्ट                  | ક્ષાક <b>ે</b>      |
| ५।९१।२९              | રાષ્ક                  | <b>अ</b> । ४६       |
| <b>ं।</b> ९२।१७      | २।१०                   | धाटइ                |
| <b>५।९२।२२</b>       | સારવ                   | કારક                |
| <b>ा</b> ९२।३४       | રાષ્ટ્ર                | 8160                |
|                      | महोपनियद्              | <b>बराहो</b> गनिपद् |
| રાશ્રઽીંબ-ઁર્ષ       | 4148-48                | 815-50              |
| 2.25.40              | मैबेय्युप.             |                     |
| ३।११७१९              | ধা६ ২।২০               | योगकुण्डस्युपनियद्  |

રાદ્ધ

. \$180

31512

श ८ १६७

यो० वा० मुक्तिकोषनिषद् म० उ० : - पैहलोपनिषद् यो०५,०३० -३।११ રાદર ३। ९ ।१४ शङ् છા ૨૨ ૧५૮ રાપ્ટર 4134 याद्यवस्योपनिपद 4-84 शायशा १,२,५,६, 3132-86

११,१२,१८,

20,23,34

धारपाट-१० २।४०,४१ ५।७७-७८

ઇારુપાર્ટ २।३९ 4125-22

वराहोपनिपद

अध्युपनिषद धार्य-१७ 38-38 21828180-80

२—बहुतसे उपनिपर्दोमें इन इलोकोंके आदिमें "अब इलोका भवन्ति" ऐसा लिखा है जिससे साफ ज़ाहिर है कि उपनिपत्कारोंने ये कोक किसी दूसरे खलसे लिए हैं।

३—योगवासिष्ठके उस खलपर जहाँसे कि उपनिपदींके स्रोक चुने गए हैं यहुतसे भीर ऋोक उसी प्रकारके वर्तमान हैं जैसे कि वे

जोकि छुने गए हैं।

४-उपनिपदोंमें योगवासिष्ठसे खुने हुए स्होकोंकी तरतीय प्रायः ठीक नहीं है। यहुतसे खर्लीपर तो योगवासिष्टकी ही तस्तीय ज्योंकी त्यों रक्षी गई है, किन्तु धीचके बहुतसे श्लोक छोड़ देनेपर बह तरतीय जोकि योगवासिष्ठमें ठीक जान पहती है उपनिपदोंमें खराब हो गई।

५—इन उपनिपदॉमें से कोई भी उपनिपद् पुराना नहीं है। सब ही योगवासिष्ठसे पोछेके बने हुए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी श्री शंकराचार्यसे पूर्वका नहीं हैं और हमने ऊपर यह सिद्ध कर दिया है कि योगवासिष्ठ शो शंकराचार्यसे पूर्वका प्रन्थ है।

६-इन ऋोकोंमेंसे जो कि योगवासिष्ठ और इन उपनिपदोंमें मिलते हैं कोई भी खोक ऐसा नहीं है जो लघुयोगवासिष्ट में न मिलता हो। लेकिन योगवासिष्ठके बहुतसे उत्तम स्लोक लघु योगवासिष्ठमें नहीं पाए जाते और वे ही क्लोक इन उपनिपदों में भी नहीं मिलते । इससे यह मालूम पड़ता है कि इन उपनिपदींके बनाने यालोंको केवल लघुयोगवासिए ही देखनेमें आया होगा।

#### महा-उपनिषदु और योगवासिष्ठ

महा-उपनिषद् -- जैसा कि इसके नामसे ही ज़ाहिर है-

एक बहुत बङ्गा उपनिपद् है। इसमें ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय एक छोटासा भूमिकारूप गद्यमें लिया हुआ अध्याय है। बाक्षो ५ अध्याय परामें हैं और उनमें ५३५ इलोक हैं। इन ५३५ इलोकोंमेंसे हमको ५१० दलोक योगवासिष्ठमें मिळ गए। जैका कि निम्नलिबित अंकोंसे जाहिर हैं:—

| महा∹उ      | पनिपद्        | योग     | ावारि | सेष्ठ                |
|------------|---------------|---------|-------|----------------------|
| अध्याय,    | इलोक          | प्रकरण, | सर्ग, | इलोक                 |
| २ ।        | १,२           | ₹ 1     | Ę     | 1 6,80               |
| ₹ 1        | 3,4           | 3 1     | <0    | १ ४,६,७              |
| 21         | 6,80,88       | 3.1     | ૮ર    | । २,३,३              |
| રા         | 63-34         | २ ।     | १     | । ११-३४              |
| ২ ।        | 3<-20         | १।      | 3     | । ६,८,१५             |
| २ ।        | ४१,४२         | २ ।     | ર     | 1 4,3                |
| 21         | <b>४३–४</b> ६ | ٩ ١     | १६    | 1 १८,२१,११,१९        |
| २ ।        | 83            | ا ۱۳    | 6.5   | । ३३,३६              |
|            |               | (બ. 1   | 54    | । ५२                 |
| २!         | 84            | % 1     | ९१    | 1 ८१                 |
| રા         | <i>४९–६०</i>  | \$ 1    | 184   | । १२,१३,१५,३७,३८,२८  |
|            |               |         |       | २५,३३,१६,३४,२०,२१    |
| રા         | ६१–६९         | 3 1     | ø,    | 1 \$5-60,43-40,64    |
| રા         | &e-02         | 3.1     |       | 1 34-30,46-84        |
| 3 1        | 5-3           | १ ।     | -     | ા છ,બ,હ-વ,ક્દ,રક્,રદ |
| 3 1        | 6             | 2.1     | 13    | 1 3                  |
| 3.1        | 6-50          | 1.7     | áR.   | । १,२,५,१०-१३        |
| 3 1        | 5 6,30        | 2.1     | 14    |                      |
| 3 1        | ₹⊴–२₹         | 1.5     |       | । २,१५,२४,२५         |
| 3 1        | <b>२२–२५</b>  | 3.1     | १७    | । ८,२९,३१,३२         |
| 3 1        | ₹ <b>-</b> ₹₹ | 3.1     | 16    | । ४,१८,१९,३१,३८,६१   |
| <i>3</i> 1 | <b>3</b> 3 .  | , 11    | \$4.  | 1 30                 |

|         |                     | ( ४१ )           |                        |
|---------|---------------------|------------------|------------------------|
| महा-उ   | पनिपद्              | योगवानि          | सेष्ठ -                |
| अध्याय, | दलोक                | प्रकरण, सर्ग,    | इलोक                   |
| ३।      | <b>38</b>           | १। २०            | £ 1                    |
| ₹1      | ३५, ३६              | રા સ્ર           | 18,2                   |
|         | ₹9, ₹⊴              | र। २३            |                        |
| 3       | 38-85               |                  | 1 १,२,५,६,११,१२,१८, -  |
|         |                     |                  | २०,२३,३५               |
| ३।      | ४९–५१               | १। २६            | । २३,२५,२९             |
| ₹ 1     | 45-48               | १। २८            | । २१,३१,३५             |
| 31      |                     | १। २९            |                        |
| ર ા     | ५६ ह                | ह्युयोगवासिष्ठ १ | । १६५                  |
| 31      | ७,७                 |                  | होकॉका संक्षेप (देखिये |
|         |                     | १। ३१            | । २४                   |
| 81      | <b>2–8</b>          | २। ११            | । ५९, ६१, ६७           |
| 8.1     | 4                   | रा १३            |                        |
| 81      | દ્                  | ५ । ५०           |                        |
| 81      | ٥, ८                | ષા બદ            |                        |
| 81      | ٩                   | 41,40            |                        |
| શ (     | १०                  | લા લ             |                        |
|         | ११, १२              | ५। ६२            |                        |
|         | १३−१५               |                  | । ३०, ३१,३३            |
| 81      | १७–२३               |                  | । १-३, ५-७, १२-१४,१६   |
|         | રક                  | ५। १३            |                        |
| 81      | રદ                  | २ । १२           |                        |
| ક ા     | ₹~₹8                | ३। १३            |                        |
|         | 20. 20              | 7 4 9%           | ७५,८१<br>१३,६,१२       |
| 8 I     | ₹4-₹ <i>9</i><br>३८ | .२। १८           |                        |
| धा      | ₹ <b>९</b>          |                  | 1 9, 20, 22            |
|         | ~ •                 | (1.77            |                        |

२ । १९ । २९, ३१ ३ । १ । १०,१२,१७,१९,२२,२३

ષ્ટા ધર, ઇર ષા ધ્ય-હ્

۶.

( 40 )

| महा-उप       | <b>ानिप</b> द्          | योग     | वासि  | ান্ত .                                              |
|--------------|-------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|
| अध्यायं,     |                         | प्रकरण, | सर्ग, | दलोक                                                |
| 81           | чо                      | 31      | ર     | 1 34                                                |
| - '          | <i>પ્</i> ર,ષ્ <b>ર</b> | ર ા     | 8     | । ३९,४२,४४                                          |
|              | 43,48                   | 3 1     | B     | 1 88,44                                             |
|              | 44,45.                  | इ।      | G.    | 1 3-4                                               |
| 81           | -                       | ₹।      | १७    | । १०,१२,१३                                          |
|              | ६१–६३                   | 3,1     | २२    | । ३६,२९,३१                                          |
|              | 28,24                   | 3.1     | २०    | 1 9,80                                              |
| 81           | 88                      | 3.1     | ८४    | 1 38                                                |
| 81           | દ્દહ                    | 3 1     | ሬዩ    | 13                                                  |
| 8 1          | ६८                      |         |       | 1 58                                                |
| 81           | ૮૨                      |         |       | 1 80                                                |
| 81           | <b>CIS</b>              | 3.1     | १०९   | 1 34                                                |
| 81           | 28-25                   | ३ ।     | 555   | 1 2,2,2,22,24,24,20,                                |
|              |                         |         |       | २२,२३,३५,३६,४०,४२                                   |
| 81           | 66-688                  | 3 1     | ११२   | 1 4-0, 28, 88, 80, 84-2                             |
| 81           | ११२                     | ३ू।     | ११३   | 13                                                  |
| 81           | ११३-१३२                 | ₹ 1     | ११४   | । ३-५,७,८,१२,१४,१५,                                 |
|              |                         |         |       | १६-१८,२३,२९,३१,३४,                                  |
|              |                         |         |       | ५१,५३,६०,६१,७५,७६                                   |
| 81           | १३३                     | ₹ 1     | ११५   | 18-4                                                |
| 41           | -                       | 3 1     | ११७   | 1 2,4,8-18,21-23,24                                 |
| <b>6</b> 1   |                         | 3 1     | ११८   | 1 8-3,4-80,28-23                                    |
| 41           | કર,,કર                  | 3 1     | - ११८ | । २८-३० (संक्षित)<br>ह्युयोगचासिष्ट, ४।१३।१३०       |
|              |                         |         | 3     | हचुयागवासिष्ठ, शर्दार्य<br>तेगवासिष्ठ, शरशाश्वर,१३३ |
| 41           |                         |         |       | । <b>२१–२</b> ३                                     |
|              | 88-85                   |         |       | । ५३–५६,६८<br>। ५३–५६,६८                            |
|              | Signal Sign             |         |       | ા પશુપાલ<br>ા પશુપાલ                                |
| ۷. ۱<br>۷. ۱ |                         | 81      |       | 13                                                  |
| 41           | 7,0                     |         | •     | • •                                                 |
|              |                         |         |       |                                                     |

| ( | પર  | )       |
|---|-----|---------|
|   | योग | वासिष्ठ |

| महा-उपनिपद् |                 | योगवासिष्ठ                       |  |
|-------------|-----------------|----------------------------------|--|
| मध्याय,     | इलोक            | प्रकरण, सर्ग, दलोक               |  |
| 41          | وروساوي         | लघु योगवासिष्ठ, धा१धार,ध-६       |  |
| 41          | 49              | કા શ્કાહર                        |  |
| ધ્ય         | 80,88           | धा १५ - । २१,२५                  |  |
| 9.1         | <b>६२-६९</b>    | ४। २२ .। १३,७-१०,३२ 👯 -          |  |
| 41          | 50-54           | છા ૨૨ ૧ હર્ષ, હર, હર, બ્લ-પ્લં   |  |
| 9.1         | ७६-८२,८४        | ८। ४८ । १,८-१४,१८,१९             |  |
| فيا         | 64,68           | ષ્ટા ૨૭ ૧૨૬,३૬                   |  |
| 41          | <b>CC</b>       | लघु योगवासिष्ठ, धा१६७            |  |
| ષ (         | ८९-९५           | ध । ३३ । ५०-५७,५९                |  |
| 41          | 9,8,90          | . ४। ३५ । ३,१८                   |  |
| 4.1         | 96              | <b>ल</b> ह्य योगवासिष्ठ, ४।१७।६  |  |
| ધા          | 99-803          | ४। ३५ । ३,७,८,१४,१५              |  |
| ٩ ١         | १०४–१०७         | ४। ३९ । २३-२५,४३                 |  |
| 41          | १०८-११२,        | <b>४ । ४१ । ४,१३–१५,२०,३२</b>    |  |
|             | ११४,११७         |                                  |  |
| ٩ ١         | ११३             | <b>छ</b> द्ययोगवासिष्ठ ४।१७।४०   |  |
| 41          | ११८-१३५         | ४। ४२ । ११,१३-१६,२१              |  |
|             |                 | <i>૨३–૨६,३१,३</i> ४,             |  |
|             |                 | ३६-३८,४४,५५०                     |  |
| 4.1         | <b>१</b> ३६-१४३ | ४ । ४३ । १,२,५,९ <del>-</del> १२ |  |
| 4 1         | <b>१</b> ४४–१६४ | ४ । ४४ । १४–२८,३०,३१,४२–४९       |  |
| 41          | १६५,१६६         | ४। । ४५,१४,२५,२६                 |  |
| ધા          | १६७-१७७         | ४ । ४६ । २,४,५,७,१४,             |  |
|             | _               | १६,१७,२१,२६                      |  |
| ५।          | १७८-१८५         | ४। ५४ । २–५,१२,१३,               |  |
|             |                 | १८,२२,३७,३८                      |  |
| દ ા         | 8-4             | ध । <i>५</i> ६ । २५,३४,३७,४१–४०  |  |
| ६।          | <b>€</b> ~९     | ४। ५७ । २२–२५,२९,३७              |  |

### महा-उपनिषद् 😘 योगवासिष्ठ

| धध्याय,         | इलोक                       | ্ম  | करण,  | _     | इलोक               |
|-----------------|----------------------------|-----|-------|-------|--------------------|
| ६।              | . 88 · · ·                 |     | ठघुयो | गवारि | वेष्ठ श्री१८१४० '  |
| ६।              | १२-१५                      |     | 41    | eç.   | । ३९,४३,६१         |
| €.1             | 28 /                       | ~   | 4.1   | Ę     | 16                 |
| - <u> </u> \$11 | <b>શ્</b> હ–ર <b>શ</b> ્રે | · - | 41    | <     | १ ९–११,१३,१७       |
| ર્વ ા           | - <del>२२–२</del> ७        |     | 4.1   | 9     | । २५,३३,३६,४१,     |
| 1.              | •                          | ,   | •     |       | ४४,५.२,६०          |
| ٤!              | २८-३४                      |     | 41    | १३    | । २१,२८,३९,३२, 🍐   |
|                 |                            |     |       |       | <b>₹₹,₹</b> 4,₹<   |
| ६।              | 34-36                      | ٠,  | 4.1   | १४    | । ४६,४८,५०,५२      |
| दा              | 36-80.                     |     | 4.1   | 84 4  | । २३,२४,२७         |
| . ધા            | ४१–४२                      |     | 4.1   | १ृ€   | । ७-१२,१५,१८-२१    |
| દ ા             | <b>५०</b> –६३              |     | 41    | १७    | । ५,७,९,१३-१७,     |
| -               |                            | - ' |       |       | १९,,२०,२२,२७       |
| ર્દ્ય!          | \$2~2\$                    | 7   | 4.1   | 35    | । ५-९,१७,१८,२२,२४, |
|                 |                            |     |       |       | १९,२१,६१           |
| ६।              | ७२                         |     | 4-1   | 36    | । दश् और ५,२०,३७   |
| ६।              | \$&−50                     |     | .41   | રંક   | 1 3,4,2,2,24       |
| ६।              | <b>७६</b>                  |     | e 1   | રર    | १ ३३               |
| ક 1             | ৩৩,৩८                      |     | 41    | રંદુ  | । १३,१४            |
| द।              | - ७९-८२                    |     | 41    | 50    | । २,२०,२५,३२,३३    |

## श्रत्रपूर्णीपनिषदु शौर योगवासिष्ठ

श्रमपूर्णी उपनिषद्ं में २३० क्लोक हैं, जिनमेंसे प्रथम १० इलोक भूमिकाके हैं और वाकी दलोक उपनिषद्के सिखान्सोंके हैं। प्रथम १७ स्टोन्होंको —जोकि भूमिकामात्र हैं—लोड़कर इस उपनि पद्के प्राय: सभी रहोक योगवासिष्ठके उपशाम और निर्वाण (पूर्वाड) प्रकरण से संबद किए हुए हैं।

|           |                           | ( ५३                     | }                         |               |
|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| অন্নপূর্ত | पिनिषद्                   | _ योग                    | वासिष्ठ                   | . •           |
| यध्याय,   | इलोक                      | प्रकरण, सर्ग             | इंडोक                     |               |
| 8.1       | १८-१९                     | £1 550                   | र । १,४०                  | Sec. 10       |
| 8.1       | २०-२२                     | की ११                    | ७ । ९,१०,११               |               |
| ٠,١       | २३२६                      | લા લહ                    | 1 7,7,0,0                 |               |
| 8.1       | २८-३९                     |                          | .1 १७-१९,३२               | ,30,38,33,    |
|           |                           |                          | <b>₹</b> 8,83,84,         |               |
| 2.1       | ४०-४६                     | 41 46                    |                           |               |
| 8.1       | યુક                       | ५। ५९                    |                           | *             |
| 8.4       | 86-40°                    | ५। ६२                    | । ९≐११                    | *             |
| १ ।       | 48,42                     | . ५। ६४                  | । ४९–५१                   | , ,           |
| 2.1       | 43                        |                          | 1 8                       |               |
| १ ।       | <b>ૡ</b> છ,ૡૡ             | ५। ६४                    | । ५५,५४                   |               |
| 8.1       | ५६,५७                     | ५१ ६७                    | । ३३,४२                   | ~             |
| २।        | १–७ 1                     | ५। ६८                    | 1 2,2,8,4,8,              | ,9            |
| २ ।       | <b>८–</b> ११ <sup>*</sup> | ५। ६९                    | 1 2,0-22                  |               |
| २ ।       | १२−१६                     | ५। ७०                    |                           | રૂર ૧         |
| રા        | १७                        | ५। ७१                    |                           |               |
| રા        | १८                        | ५। ७२                    |                           | *             |
| २ ।       | २०-२२                     | ५१ ७२                    | । ४०,४१,३३,५              | ₹,88 <b>.</b> |
| २ ।       | २३                        | ५। ७३                    |                           |               |
| २।        | २४-२६                     | લ્ । હશ્                 |                           |               |
| રા        | २७                        | d 1 124                  |                           | · ;           |
| ₹ !       | २८-३१                     | 41 00                    |                           | •             |
| २ ।       | ३२,३३                     | 41.0=                    |                           |               |
| રા        | 38-88                     | ५। ७९                    |                           | .१७,२०        |
| 3!        | 8-6                       | ५। दर                    |                           | ,१६,२१,२३     |
| 31        | ९,१०                      | ५। ८३                    |                           |               |
| ३।        | १०,११                     | 4 <b>૧ ૮</b> ૪<br>4 ૧ ૮૬ | । ३,<br>। ३,५,६           |               |
| ३।<br>३।  | ११,१२<br>१३–२४            | ५। ८६<br>५। ८७           | । ३,७,११–१६, <sup>१</sup> | )             |
| ₹ 1       | <b>52-48</b>              | 7 1 60                   | 1 5,0,56-66.              | 50162146240   |

|           |                     | ( %   | : )   |                             |
|-----------|---------------------|-------|-------|-----------------------------|
| স্বন্ধুত্ | पिनिपद्             | यं    | गवा   | सिंछ ्र -                   |
| शध्याय,   | इलोक                | यकरण, | सर्ग, |                             |
| ខា        | 1-4                 | ે. ધા | <९    | । ९,१२–१८,२३,२७,३१,         |
|           | ~ '                 |       |       | <b>३२,३३</b>                |
| 81        | ९                   | • छघु | योगव  | ासिष्ठ धारज६६               |
| 8 1       | 88 .                | 61    | ८९    | 1 दश                        |
| ខា        | શ્વ-વંધ્ર °         | 14.1  | ९०    | 1 22,28,8,4,28,20,20,       |
|           |                     | •     |       | २३-२८,३०,३१                 |
| 81        | ₹ <b>₹</b> `        | 3 1   | G     | 1 80                        |
| ខា        | <b>₹</b> ९–७२       | " 41  | ९१    | 1 ८,१०,१४,१७,२०,२१,२६       |
|           |                     |       |       | २७,२९,३६,३७,३९,४२,४३,       |
| •••       |                     | •     |       | <b>૪૬, ૪૭,૬૬,૭૩–૭૭,૮</b> ૧– |
|           |                     | •     |       | ८७,१०२,१०५,१०८,११०,         |
|           |                     |       |       | १११-११३,११२                 |
| 81        | 45 <del>-</del> 68- | 4.1   | ९२    | 1 2-2,9,21-10,20,20,        |
| -         |                     |       |       | २६,०७,२९,३०,३२,३४,          |
| •         |                     |       |       | <b>४९,५०</b>                |
| 4.1       | 2~0                 | . 41  | ९३    | 1 84,40,48,62,68 64,88      |
| 41        | £-23°               |       |       | । २४-२६,३१,४६,५६            |
| 4.1       | 88                  | . 41  | 8     | 18                          |
| 41        | <b>१</b> ५−१९       | * F1  | go.   | । १४,२०-२२,४४               |
| 41        | 20,22,2             | 3 41  | ११    | 1 69,99                     |
| 41        | 43                  | 41    | 85    | 13                          |
|           |                     |       | -     |                             |

है। २५ । ३-५,७,३४,६३,६७,६८

है। ४४ । २,१०,१४,१६-१८, २४-२६,३०

\$ 1 ER 1 (C-20, 40, 84, 83

\$ 1 26 1 80,56

री भरे । १९, २२

है। ७८ । ३२-३४

• ई। २९ । ६७,१३४

24-35 33,38

36,36

38-88

89, 86

४९-५३

دور دو

- 41

41 , 4 I

41

41

٩1

| श्रवपूर्     | ॉपनि <b>पद्</b>  | · योगवासिष्ठ                            |
|--------------|------------------|-----------------------------------------|
| अध्याय,      | इलोक             | प्रकरण, सर्ग, इलोक                      |
| e (          | ·3-20            | ₹ 1 - २६   ८,१२,१४,१६,२०                |
| <b>५</b> `١, | ં દ્વ '          | ्रिं। २५ रिह                            |
| ધ ા          | ६३               | ँ हैं। '९३ ્રી ઇઝ `                     |
| 41           | દ્દલ, દ્દ        | है। १११ । ३६, ४०                        |
| 9.1          | ६८               | र्व। ११३ । २०                           |
| 9.1          | ६९               | है। ११८, 1७<br>है। ११९ । ८ ॰            |
| ધ્           | 90 '             | र्दे । ∙११९ । ८ ०                       |
| લ તે         | এই ং             | है। १२० । १                             |
| 41           | ८१-९५ ,          | है। १२० । १-१०, १२-१६, २२               |
| 41           | ९६-१०१           | <b>६ । १२२ । ४-८, ११</b> ⁴⁴             |
| 41           | १०२-१०६-         | हैं। १२३ । ६-८, १०, ११                  |
| ٠,١          | १०७-१११          | ई । १२४≁। <del>२३</del> −२७ ,           |
| 41           | ११२-११८          | क्षे । १२५ । १, २, ४-८                  |
|              | मुस्तिकोप        | नेपृद् और योगवासिष्ठ 🕝                  |
| मुक्ति       | कोपनिषदु में     | दो अध्याय है। प्रथम अध्याय भूमिका-      |
| मात्र है। ।  | स अध्यायमें १०   | ८ उपनिपदांके नाम विष गये है। उसरे       |
| अध्यायमं,    | जोकि उपनिपद्घ    | ता मुख्य भाग हे, ७६ रह्येंक'हैं। ये ऋोक |
| सारेके सारे  | : योगवासिष्ठसे । | चुने हुए हैं। छेकिन वे इस कमसे सैंप्रह  |
| किए गए हैं   | कि उनको योग      | वासिष्ठसे ढॅढ निकालना वहत कठिन है।      |
| इनमेंसे वह   | तसे इलोकॉका १    | मिको पता चूल गया है। जोसा कि नीचेके     |
|              |                  |                                         |

कि ये क्लोक किसी दूसरे स्थानसें लिए गए हैं। मुक्तिकोपनिपद् योगवासिष्ठ अध्याय २, क्लोक प्रकरण, सर्ग, क्लोक

१ २।५।४ ३-९ २।९।२५-२७,३०-३३,३५,३८

१०-१४ ५। ९२ । १७,१६,१८,२२,२३ .

बंकोंसे प्रतीत होगा। उपनिपत्कारने इन इलोकोंके आरम्भर्मे यह लिप्पकर "अत्र इलोका भवन्ति" इस वातको सूचित भी कर दिया है

| मुक्तिकोपी     | नेषदु | योगव            | सिष्ठ     | ••        |
|----------------|-------|-----------------|-----------|-----------|
| अध्याय २, इहे  | क     | प्रकरण, सर्ग    | , दछोक    |           |
| १६,१७ -        |       | ષા રૂષ્ઠ        | । ३२,२८   |           |
| १८–२१          |       | 4 1 43          | । १९,२६,२ | 6         |
| २५-२७          | ÷     | ५। ९१           | । ३७,५३,६ | 8,86      |
| २९             |       | या ८१           | । ३७      |           |
| ३०,३१          |       | २। ९            | । ४१,४२   |           |
| 32-34          | ٠.    | 34 90           |           | ,१८,२०,२३ |
| ₹ <b>६</b> −३८ | •     | \$ 1° 9,        | । ५५,५६   |           |
| <b>3</b> ९     |       | ८। ३५           | 1 84      | *         |
| Ro             |       | <b>ै</b> छ । २४ | 1 ८-१०    |           |
| કર ુ           |       | <b>ध</b> 1 २३   | 1,46      |           |
| કરે,કક         |       | ધના વર          |           | * #       |
| ૭૯,ચ્છ         |       | च ५। ९२         | । ३६-३९   |           |
| ४८             | -     | લ     લ્શ       |           |           |
| બુશ્વ-બુર      |       | 鲁 1 元4          | । ८,१६,१  | 3         |
| ५७–६०          |       | ષા લશ           | । २९३२    |           |
| ६१,६२          |       | १।३             | । ११,१२   |           |
| ६८-७१ ॄ        |       | 81 40           |           | ર્ર       |
| કર.            | •     | . 21 9          | । १४      |           |

### बराहोपनिपद् और योगवासिछ

चराहोपनिषट्ट में पाँच अध्याय हैं, जिनमेंसे चोधा अध्याय जिसमें कि धानकी सात शूमिकाओंका वर्णन है, योगमासिष्ठकें इस्तोकोंसे यना हो। इन इस्तोकोंसे पहले इस उपनिषदमें यह लिया है: "तनैते इस्तोका भवन्ति", जिससे यह प्रकट दें कि ये इस्तोक उपनिषदकारने किसी दूसरे स्थानसे स्थिर हैं। वे ये हैं:—

बराहोपनिपद् अध्याय ४, इलोक अव

8-80

योगवासिष्ठ प्रकरण, सर्ग, दलेक ३। ११८। ५६,८-१५

## वराहोपनिपद्

#### योगवासिष्ठ

अध्याय ४, इलोक

प्रकरण, सर्ग, इलो्क

. ११-१८.-२१-२७

६। १२६। ५२,६०-६९ ३। ९ । ध,६-९,११,१३

### श्रन्युपनिषद् <sup>औ्र</sup> योगवासिष्ठ

श्रिन्-उपनिपद्गेपक छोटा सा उपनिपद् है। इसमें ज्ञानकी सात भूमिकाओंका वर्णन है। छोटो सी प्रस्तावनाको, जो कि गवमें है, छोड़ फर इस उपनिपद्में ४८ इलोक हैं। जिनमेंसे ३९ इलोक योग-वासिष्ठके एक ही सर्गमेंसे, जिसमें कि और बहुतसे इलोक इसी विपयके हैं, चुने हुए हैं। वे चे हैं:— ` " "

श्रद्युपनिपद्

योगवासिष्ठ

इलोक २-४० प्रकरण, सर्ग, क्लोक है। १२६ । ९८.९९.

१२६ । ९८,९९,८–३०,३२,३३,३६ ३८,४१,४२,५८–६८, ¹ ७०,७१

#### संन्यासोपनिपद् और योगवासिष्ठ

सन्यासोपनिषद्में, जिसमें संन्यासका वर्णन है, १०४ इलोक है। जिनमेंसे आधेके लगभग योगुवासिष्ठके उपदान प्रकरणमेंसे खुने हुए हैं। वे ये हैं:—

संन्यासोपनिपद्

योगवासिष्ठ

इलोक १३-५१ वकरण, सर्ग, इलोक : ५। ३४ । ९-२०,६८,६९,९०,१००,

\$0\$\$08,\$\$7~\$\$8 \$1 \$4 18,\$\$,\$6,\$6,05,95,\$6

या या १०,११,२८,२८,४५,७७,७१ या ३९ ।४७,४८,४९

ધા ૪૦ ા ૧૧

૧ ૧ ૪૨ ા ૧૪,૧૧

५। ५० । २१,२२२,२९,३४,

**રૂપ,રૂપ,**કર

| ( | 46 | ) |
|---|----|---|
|   |    |   |

# संन्यासोपनिपद

### योगवासिष्ठ

इस्टोक  प्रकरण, सर्ग, इलोक

५। ५१ । ३१,३३,३५ ४ ५। ५३ । ६७,७५,७८,७९

## याज्ञचक्क्योपनिषद्ध और योगवासिष्ठ

याग्रवल्क्योपनिपद्में कुछ २४ इहोक है ुजिनमेंसे १० इहोक योगवासिष्ठके वैराग्य प्रकरणके २१ वें सर्गमेंसे चुने हुए हैं। ये ये हैं:-

याज्ञवलक्योपनिपद्व योगवासिष्ठ

इलोक 4-58 प्रकरण, सगं, दलोक १। २१ । १,२,५,६,११, २,१८,

२०,२३,३५

#### शारिडक्योपनिपद्र और योगवासिछ

शापिडक्योपनिपद् मॅ योगवासिष्ठके १३ इलीक हें इनका विषय प्राणिनरोध द्वारा मेनोनिरीध है। इनके आर्दिमें ''तदेते दलोका भवन्ति" लिया है । वे ये हैं:—

शायिदक्योपनिपद योगवासिष्ठ

अध्याय, राण्ड दलोक प्रकरण, सर्ग दलोक रा ७ । २४-३६ ५। ७ । ८,१५,१६,१८-२१,२५

### मैजेय्यपनिपद और घोगवासिछ

मैद्रोय्युपनिषुद् में भी योगवासिष्टके यहुतसे स्लोक माल्म पड़ते हैं।किन्तु हमें को निम्नलिधित बड़ी वाले दलोक मिल गये हैं:-

मैत्रेय्युपनिषद्द योगवासिष्ठ अध्याय, इल्लोक जकरण, सर्ग, इल्लोक

13 १० 881 9 1E 3 1 \$1 **१२६ | ३८-३**९

२। ३० ३। ११७ ।९ योगकुरंडल्युपनिषदु और योगवासिष्ठ

योगकुराडच्युपनिपद् में हमको क्षेवल दो क्लोक योगवासिष्ठ

"के मिले हैं। वे ये हैं:—

योगकुरुडल्युपनिपद् योगवासिष्ठ अध्याय, इलोक प्रकरण, सर्ग, इलोक

३। ९ ।४७ ३। ९ । १४ इ। इक्ष

पैङ्गलोपनिपदु <sup>और</sup> योगवासिष्ठ

पैङ्गलोपनिषदु में हमको अभी तक केवछ १ इलोक योग-यासिष्ठका मिला है। यह इलोक और कई उपनिपदोंमें भी आया है।

षद्य यद्य हैः—

पैङ्गलोपनिपदु

पेङ्गलोपनिपद् ्योगवासिष्ठ भध्याय, दलोक प्रकरण, सर्ग, दलोक 31 88 31 9 188

# ५-योगवासिष्ठकी देोली

योगयासिष्टकी दार्शनिक प्रन्थोंमें गणना ,न होनेका विशेष कारण उसकी छेप दौली ही जान पढ़ती है। इस प्रन्थमें दार्शनिकाँ के वासकी साल निकालनेवाले तर्क वितकी और नीरस और शुष्क स्चमयी भाषाका सर्वया अभाव है। न इसमें उत्तरकालीन लेराकीं-की नाई शनुमानकी परिभाषाका ही प्रयोग पाया जाता है, न प्रमाण प्रम्योंकी उक्तियाँ । इस प्रम्यका लेखक जो कुछ कहना चाहता है, सरल और सीधी भाषामें कहता है, और इस दहसे कहता है कि उसका कथन हृद्यमें तीरकी नाई प्रयेश करके मनमें येड जाता है। और फिर पढ़ने अथवा सुननेवालेको न किसी प्रमाणकी आवस्यकता रहती है और न किसी शासकी उक्ति की। यह जो कुछ कहता है अपने शनुमयसे यहता और सरल और सन्दर, सरस और काव्यमयी भाषामें कहता है, और दृष्टान्तों और उपाख्यानों द्वारा अपने कथनका समर्थन करता है। यही कारण है कि यह अन्य और दार्शनिक प्रनथींकी नाई दार्शनिक विद्वानींको हो प्रिय नहीं वरिक साहित्यके रसिकों भी प्रिय है। दशन्तोंकी प्रचुरताके कारण प्रायः समी कक्षाबाँके पाटक इसका रस ले सकते हैं और इसके सिद्धान्ताँकी समझ सकते हैं। उपारयानोंके कारण सर्वसाधारण मनुष्य भी इसमें वानन्दका अनुमय कर सकते हैं। इस कथनमें किजिन्मान भी अत्युक्ति नहीं हे कि यह जन्य एक उत्तम और सरस काव्य है। योगवासिष्टकारका यह कहना विक्कुछ डीक है:-

बास्त्रं सुबोधमेवेदं साळङ्कारविभूषितम् । कान्यं रसप्तयं बारु रष्टान्तेः प्रतिपादितम् ॥ (२१८८३३) वर्षात् यद् बाह्य सुबोध है, वळङ्कारांसे विभूषित हैं, रस मय सुन्दर कान्यहे, और इसके सिद्धान्त रष्टान्ते। झारा प्रतिपादित हैं ।

योगवासिष्ठकार को रखहीन, रूपी और कठिन मापा पसन्द नहीं है, फ्योंकि वह खोताके इदयमें न प्रवेश हो कर पाती है और न वहाँपर जाकर ककाश करनी है। यत्कथ्यते दि ष्ट्रयंगमयोपमान-युत्तया गिरा मधुरयुक्तपदार्थया च । . श्रोतुस्तदङ्ग इदयं परितो विसारि व्यामोति तेलमिव वारिणि वार्य शद्भाम् ॥ (३।८४।४५) त्यक्तोपमानममनोष्ठपद् दुरापं

्रञ्चं धराविघुरितं विनिगीर्णवर्णम् । श्रोतुर्ने याति इदयं प्रविनाशमेति

चाक्यं किलाज्यमिव भस्मनि हयमानम् ॥ (३।८४।४६)

अर्थात् जो कुछ ऐसी भागमें कहा जाता है जोिक मधुर 
राग्दोंचाछी और समझमें आने वाले दशन्यों (उपमाओं) और 
युक्तियोंचाछी हो, यह सुननेवालेके हृदयमें प्रवेश करके यहाँपर इस 
प्रभार फैल जाता है जिस प्रकार कि तेलकी बूँद जलने ऊपर, और 
सुननेवालेकी सथ शंकाएँ दूर हो जाती हैं। इसके विपरीत वह 
भागा जोिक किटन, कठीर, कठिनाईसे उचारण किए जानेवाली, 
सरस शादों और उपमाओं (इशन्तें) से रहित है, यह सुननेपालांके हृदयमें प्रवेश नहीं कर सकती और यह इस प्रकार नए 
हो जाती है जिस प्रकार रासमें पड़ा हुआ हुल।

उचित द्यान्तींके द्वारा ही कठिनसे कठिन विययका हृदयमें

प्रवेश कराया जा सकता है।

मारुयामकानि भुवियानि कथाश्चयाया यद्यस्त्रमेयमुचितं परिपेखवं वा । इप्रान्तदृष्टिकथनेन तदेति साधो

प्रकादयमातु अवनं सितरदिमनेव ॥ (३।८४।४०) अर्थात्—संसारमें जितनी कथाप्र और आख्यान हैं और जो जो विषय उचित और गहन हैं, वे सव ट्यान्त-रीतिसे कहनेसे ऐसे प्रकादित होते हैं जैसे कि संसार सूर्यकी किरणों द्वारत।

इन विचारोंको अपने हृद्यमें रेपकर योगवासिष्टकारने प्रहा-विचाको काव्यके इसमें संसारके तमझ रचनेका प्रयत्न िम्या है। कान्य, दर्शन और जास्यायिकाका यह मुन्दर सहम—नियणिके समान महत्त्व वाला है। तीर्थराज जिल प्रकार पार्योका विनाश करता है उसो प्रकार योगवासिष्ट भी अविद्याका विनाश करता है। स्तका पाठ करने वाला यह अनुभव करता है कि यह किसी जीते जागते आरमानुभव घाले महान् व्यक्तिके स्वराम आ गया है, और उसके मनमें उटने वाली सभी झंकाओंका उत्तर वालोचित . मुत्रोष, सुन्दर और सरस भाषामें मिलता जा रहा है, एएन्तों ठारा किनसे किन विचारों और सिद्धान्तोंका मनमें प्रवेश होता जा रहा है, और कहानियों ठारा यह वह निध्यय होता जाता है कि वे सिद्धान्त, किनका इस प्रस्थमें प्रतिपादन किया गया है, फैसल दिखान्त मात्र और करवना मात्र हो नहीं है बहिक जगत् और जीवनमें अनुमृत होने वाली सभी सभी घटनाएँ हैं।

इस प्रत्यमें किसी दूसरे मत अथया सम्प्रदायके सिद्धान्तींका न प्रपदन हैं और न किसीके ऊपर आह्रोप ! क्योंकि योगायासिष्ठकार की हिए इतनी उदार और विस्तृत हैं कि यह सब मतामें ही सायको यर्तमान पाता है । उसके विश्वास्त नहीं में हमी मताके एतन हैं । उसके ति वाद सब मतामें हमी हमी हमी विश्वास नहीं करना है । उसके ति वाद सिद्धान्त प्रतिपादन करना है, जिसमें सभी इतर सिद्धान्तींका समावेदा है और जिसके विशास मन्दिरमें सभी मत और सम्प्रदाय विविधित हम विश्वास निवास करने हम सपने अपना वपना उचित स्थान प्राप्त कर सम्प्रदाय विविधित स्थान प्राप्त कर सम्प्रदाय विविधित स्थान प्राप्त कर सम्प्रदाय कि उसके प्राप्त करने मान्य हो हैं । मत्येक व्यक्ति और सम्प्रदायको उसके प्राप्त करने मान्य अधिकार है क्योंकि सभी कोई सरवकी गोजमें हैं । उसके कोई किसी वृक्ष हिण्योणि देखता है कोई किसी दूसरेसे । छट्टाई और विरोध क्यों होना चाहिए । योगवासिष्ठकारके इस प्रकारके मार्थोंके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं ।

(१) वाह्यार्थवाद्विषानवाद्वारेक्यमेव कः।(६१२८४) कर्षात् वाद्यार्थवाद् बोर विज्ञानवादमें हमको फोर्ड भेद नहीं ज्ञान पड़ता। ऊँची हष्टिसे देवनेसे दोनों पक्र हो हैं।

(२) मनके खरूपके विषयमें नाना दर्शनीके मताँका वर्णन करके योगवासिष्ठकार कहता है:—

> सर्वरेय च गन्तर्यं तैः पदं पारमाधिकम् । विचित्रं देशकालोत्थैः पुरमेकमियाध्यतिः ॥ ( ३।९६।५६ ) अज्ञानात्परमार्थस्य विपरीताव्योधतः । केवर्षं विवदन्त्येते विकस्पराधकन्नयः ॥ (३।९६।५२ )

**5**4 )

स्वमार्गमिभशंसन्ति चादिनश्चित्रया दशा।

विचित्रदेशकालोत्यं मार्गे स्वं पथिका इव ॥ ( ३।९६।५३ ) वर्यात् जिस प्रकार बहुतसे मुसाफ़िर नाना देशोंसे चले आप हुए नाना मार्गों द्वारा एक ही नगरको जाते हैं उसी प्रकार सव दर्शन एक ही विचित्र परमार्थ पदको नाना देश और कालमें हात हुए मार्गो द्वारा माप्त करते हैं। नाना प्रकारसे उस परम पदको पहुँचते हुए ये लोग—परमार्थका किसीको भी ठीक ग्रान न होनेके कारण, और उसका विपरीत झान होनेसे भी-परस्पर विवाद करते हैं। जिल प्रकार बटोही लोग अपने अपने मार्गको ही सर्वोत्तम सम-झते हैं। उसी प्रकार वे भी अपने अपने सिद्धान्तोंकी ही प्रशंसा करते हैं।

(३) यही नहीं कि योगवासिष्ठकारका दूसरे दर्शमीं के प्रति इस प्रकारकी उदारताका भाव हो, चल्कि वह तो यहाँ तक कहता है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने ही उस मार्ग पर बलना चाहिए जिस पर चलनेसे उसे किसी प्रकारकी सफलता और सिद्धि प्राप्त होती हो। उस मार्गको छोड़कर किसी दुसरे मार्ग पर चलना डीक

नहीं है।

येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः।

न शोभते न सुखदा न हिताय न सरफळा॥ ( ६।१३०)२ ) अर्थात्—जिस मार्गसे जिस मनुष्यकी उन्नति होती है उस

मार्गपर चले विना उसकी गति न शोभा देती, न सुख देती है, न उसके हितके लिये है और न शुभ फल वाली होती है।

(४) परम तस्वका वर्णन करते हुए योगवासिष्टकार लियता हैः—

यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम्। विधानमार्ज विज्ञानविदां यदमलं पदम् ॥ (५ । ८७ । १८) पुरुपः सांच्यद्वष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्। शिवः शशिकलङ्कानां कालः कालैकवादिनाम् ॥ (५।८७।१९) आत्मात्मनस्तबिदुपां नेरातम्यं तादशात्मनाम्।

मध्यं माध्यमिकानां च सर्वे सुसमचेतसाम्॥ (५।८७।२०) अर्थात्—परम तत्त्व वही है जिसको शून्यवादी लोग शून्य,

ब्रह्मवादी ब्रह्म, विज्ञानवादी विज्ञानमात्र, सांख्यदृष्टिवाले पुरुप,

योगवाले ईश्वर, दोव लोग शिष, कालवादी काल, आत्मवादी आत्माका आत्मा, लनात्मवादी जनात्मा, माध्यमिक लोग मध्यम और सब ओर समानदृष्टि रणनेवाले सर्व कहते हैं।

योगधासिष्ठमं ये सब गुण होते हुए भी बाधुनिक पाउकों की रिष्टिले एक दो बड़े भारी दोप हैं। इसमें पुनर्विक बहुत ही ओर किसी प्रकारकी भी विषय सम्बन्धी तरतीय नहीं हैं। सब वार्ते सब जगह मौजूद हैं। न कोई कम है और न कोई विषयोंका उचित स्थान । इस कारणसे पढ़ने वालोंको इस प्रन्थके सिद्धान्तोंका ठीक बीक और साफ़ साफ़ बान नहीं होने पाता । बकरण विभाग नेवल नाममात्र है। प्रत्येक प्रकरणमें जायः सभी प्रकरणोंके सिद्धान्तींका वर्णन है—कितनी अच्छी यात होती कि प्रत्येक प्रकर्णमें उसी प्रकरण सम्बन्धी बातें होतीं । लेकिन पेसा नहीं है । तोसरा दोप आजकलके पाठकाँकी दिएसे इस प्रन्थमें यह दे कि यह प्रन्थ यहत ही यहा है। यहत सी वार्ते वारवार कहीं गई हैं और उसी रूपमें कही गई हैं। वहुत जगहाँ पर तो छेसक यही भूल गया है कि वह एक दार्शनिक प्रनथ लिए रहा है। उसको यही ध्यान रहा है कि वह एक कान्य िरा रहा है और कान्योचित सौन्दर्यकी रचना करनेमें वह अपने आपको पूर्णतया भूळ गया है। यह ग्रन्थकारका गुण और दीव दोनों ही है।

इस सब कारणोंसे हमने उन पाउनों के लामने लिये जो पेयल इस प्रथम दे वाहोंकि सिद्धानत ही संपूर्णतया और क्रमयन्न रीतिसे जानना चाहै, इस वृहत् प्रश्योंसे २५०० इलोकों के लगमग चुनक पननो वाहोंकि हिस्साम स्वाप्त रीतिसे जानना चाहै, इस वृहत् प्रथमेंसे २५०० इलोकों के लगमग चुनक पननो पंत्यों में यिमाजित करके एक प्रथ्य चासिष्ठद्यों न नामक तैय्यार किया है। यह अन्य "मिन्स लाफ बेच्स सरसती भवन टेक्स्ट तिरीज" में पू. पी. नयर्नमेण्ट द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसमें योगयासिष्ठ के सर्वेशेष्ठ, राशीनिक सिद्धान्त सरक्वा २५०० इलोकोंका संग्रह किया गया है। यह संग्रह अपने दक्का प्रथम प्रयास है। इस संग्रहका भी एक सार १५० इलोकोंका संग्रह किया गया सिर्म एक सार १५० इलोकोंका संग्रह किया गया है। यह संग्रह का भी एक सार १५० इलोकोंका संग्रह किया गया से विवासिष्ठद्र समस्ति प्रमासिक के स्वाप्त स्वार्थ हो हो।

योगवासिष्ठके और भी अनेक संक्षेप किए जा चुके हैं। उनमें कुछके नाम हम यहाँ पर देते हैं। इन सवमें आजकछके पाठकोंकी रिप्टेसे अनेक पृटियाँ हैं।

स्तरसे उत्तम और सवसे प्रथम संहोप कादमीरके गौड अभिनन्द्र द्वारा नवीं दातान्दीमें किया हुआ लाघु थोगवासिष्ठ नामक है। इस में ४८२९ रहोक हैं (६००० रहोक कहे जाते हैं)। उन्हीं ६ प्रकरणोंमें जो कि योगवासिष्ठ में हैं, संक्षेपकारने चृदत् प्रम्थकों कहानियों और सिखान्तोंका सार, ४८२९ रहोकों में रानेका प्रयत्न किया है। प्रयत्न चहुत ही सराहनीथ है, किन्तु इसमें योगवासिष्ठके वहुत्तके वार्शनिक विषय हुट गए हैं, और निर्वाण प्रकरणके उत्तराईका सार थिएकुल ही नहीं दिया गया। यह निर्वाण प्रकरणके पूर्वाई तक का ही सार है। इस प्रम्थमें भी यह निर्वाण प्रकरणके पूर्वाई तक का ही सार है। इस प्रम्थमें भी यह विषय है कि विषयोंका कोई उचित कम नहीं है। जो तरतीय वहत्त प्रम्थमें है यही इसमें है। जो लोग योगवासिष्ठके सिद्धान्त और कहानियाँ—दोनों—संक्षेपसे जानना चार्ह उनके लिये यह प्रम्थ वहत हो उत्तम है, किन्तु जो लोग योगवासिष्ठके दार्शनिक सिद्धान्त ही पूर्णतया जानना चार्ह उनके लिये यह प्रम्थ वहत हो उत्तम है, किन्तु जो लोग योगवासिष्ठके दार्शनिक हिद्धान्त ही पूर्णतया जानना चार्ह उनके लिये यह प्रम्थ उत्तर ही एप्येत जानना चार्ह उत्तर लिये यह प्रम्थ पर्यात नहीं है। प्राथः लोग इसी प्रम्थान पाठ करते हैं।

पक और सार, जो कि दार्शिक हिस्से छहु योगवासिष्ठसे उत्तम है किसी अधात व्यक्तिका किया हुआ है। उसका नाम योगवासिष्ठसार है। इसमें २२५ इडोकॉम निम्निछित दीर्पक्रोंम वृहत् प्रस्थका सार किया गया है:—१—वैरान्य, २—जगिमध्यास, ३—जावन्मुक्त इक्षण, ४—मनोनाद्य, ५—वासनास्य, ६—आरमध्यान, ७—आरमार्थन, ६—आरमध्यान, ७—आरमार्थन, ६—आरमध्यान, ६—वासनास्य इस्में योगवासिष्ठ ने दार्शिक पक्ष प्रयास है। लेकन इसमें योगवासिष्ठ ने दार्शिक सिद्धान्तीका गंदा मात्र ही आत्र है। उत्ति प्रसास विभावसिष्ठ ने दार्शिक प्रसाद विज्ञायतके कई इस्मिलिक दुस्तान भी सुन्त मात्र हो हो। यह प्रसाद विज्ञायतके कई इस्मिलिक दुस्तान भी सुन्त मात्र हो भी तुर्द हो, और कई वर्ष हुप मुरादावादके लक्ष्मीनारायण भेससे छण भी था।

योगवासिष्ठके बीर संक्षेप—जिनका पता अभीतक किसीको भोनहीं था—महोपनिपद् और खन्नपूर्णापनिपद् नामक हैं इनमें से प्रथम सार ५३५ इलोकोंमें और दितीय ३३१ इलोकोंमें हैं। इनमें भी कपरवाले सारकी नाई कहानियाँ नहीं हैं, केवल दार्शनिक सिद्धान्तीका ही संब्रह है । किन्तु दोनोंमें मिलाकर भी योगवासिष्ट के सारे दार्रानिक सिद्धान्तीका वर्णन नहीं होता । और किसी प्रकार

, का यथोचित कम नहीं है।

मुक्तिकीपनिषद्भं योगवासिष्ठके 'वासनात्याग' के सिडांत

का ही ७६ इलोकॉर्मे सार है, बराहोपनिषट में "योगकी सात

भूमिकाओं'' और ''जीयन्मुकके लखर्षी'' का हो ३० इलोकीमें वर्णनही "योगकी सात भूमिकाओं" सम्बन्धी चोगवासिष्ठके ४० इहोकाँको छेकर किसी पाटकने उनका नाम ऋच्चि-उपनिपदु राप्र हिया।

योगधासिष्ठके इन सब संक्षेपोंमें यही श्रुटियाँ हैं कि न तो उनमें कोई ठीक फ्रम है और न उसके सारे सिद्धान्त उनमें राग्नेका प्रयत किया गया है। जो वार्ते जिसको पसन्द आई उनको उसने योग-

वासिष्टमेंसे निकाल कर अलग कर दिया और उस संप्रहको कोई नाम दे दिया। इनसे भिन्न प्रकारका हमारा चासिछद्शेन और उसका सार

हमारा वासिष्ठदरीनसार है। इन दोनोंमें योगवासिष्ठके सिद्धांत समप्र, क्रमवद्ध, यथोचित शीर्यकयुक्त रूपमें रखनेका प्रयास हैं।

इनके एक बार पाउसे ही पाठकको योगवासिष्ठ हे दर्शनका ठीक ठीक द्यान हो जायगा।

# ६—योगवासिष्ठ और भगवद्गीता

योगयासिष्ठके निर्वाण प्रकरणके पूर्वार्टके ५२-५८ सर्गोमें "अर्जुनोपारयान" नामक एक कहानी है। उसमें वसिष्ठजीने रामचन्द्र जीकी यह फहा—

> पाण्डोः पुत्रोऽर्जुंनो नाम सुर्वं जीवितमात्मनः । शिष्यिष्यति निर्दुःसं न्त्रथा क्षेषय जीवितम् ॥

( इा५श९ )

अर्थात्-जिस प्रकार पाण्डका पुत्र अर्जुन अपने जीवनको विना दुःखके वित्तावेगा उसी प्रकार तुम भी अपने जीवनको विताओ ।

तय रामने प्रदन किया :-

भविष्यति कदा ब्रह्मन् सोऽर्जुनः पाण्डमन्दनः।
कीड्यों च हरिस्तस्य कथिष्यस्यसकताम्॥
(क्षेप्रार्थः)

अर्थात्-हे ब्रह्मत् ! वह पाण्डपुत्र अर्जुन कव होगा और हरि उसको

किस प्रकारकी असक्तताका उपदेश हैंगे।

तय यसिष्ठजीने रामको यह वतलाया कि एक समय पेसा सावेगा कि लोग यहुत ही घोर पाय वृश्चिक हो जाएंगे और युधिष्ठिर और हुर्योधनमें यहुत भारी संज्ञाम होगा। उस संज्ञामके बारम्भमें अर्जुनको विचाद होगा और वह युक्त नहीं करेगा। तय हरि उसको प्रयोधित करेंगे—यह प्रयोध यसिष्ठने रामयन्द्रजीको सुनाया है। इन सात स्वांमें इसीका वर्णन है।

भगवद्गीताके साथ इन सर्गोंकाक ध्यन करनेपर यह मालूम पड़ता ' है कि भगवद्गीताके ७०० इलोकॉमेंसे केवल २७ इलोक हो ऐसे हैं जो कि पूर्णतया अथवा अंदातः योगवासिष्ठमें पाप जाते हैं। वे थे हैं:—

भगवद्गीता योगवासिष्ठ

( निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ड ) २।८ ५५।१४

રાશ્ક **પ**કાર રાશ્ક **પ**ધાર ( ६८ )

योगयासिष्ठ (नि॰पू॰) भगवद्गीता 44183 રાશ્હ 4312 **২**1१७-१८ **५२**।३७ રાશ્લ ५२।२६ २।२० **પ્**કારદ २।४७/२-२।४८/२ ५३।१६।१ शायदार ५४।३८ शंड० ५४।३६ शह ५४।३७ डाउ ५३1५/२ ३।२७/२ 48124 धारेट ध्याइव પ્રાર૦ ५३१९ 4188 43183 शहर ५३/६०/१ ६।२९/१ 4618 218 48133 2120 ५३।३४ લાક્ષ્ક <sup>ે</sup> **ર**ાર લ્કાર 431६६ 2414 ५५।२१ 2419 44186/8 2018/2 भगवदीतार्क ७०० इलोकॉमेंसे फेवल इतने ही योगवासिष्टमें पर्यो उद्घृत हैं जब कि वसिष्ठने रामचन्द्रजीको अर्जुनी पाच्यान ७ सगामें सुनाया, जिसमें कि २६३ इलोक हैं ? इस उपाच्यान में वर्णन किए हुए सब विचार भी भगवदीताके विचारांसे नहीं

मिरुते। कहीं कहीं पर ही मगवड़ीताके विचार योगवासिष्ठ<sup>गत</sup> विचारोंसे मिलते हैं। कुछ छोग तो अवस्य हो यह मान लेंगे कि उस समयमें मगवद्गीताका उपदेश लेखवद नहीं या, भविष्यमें होनेवाला था। विसप्तजीने उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ही जानकर रामचन्द्रजीकी ( ६९ )

भगउद्गीता योगवासिष्ठ के रचनाकालमें अवस्य ही वर्तमान रही होगी। यह सम्भव है कि उसमें आजकल प्राप्त होनेवाले सभी ७०० इलोक न रहे हों। हमें यहाँ पर इस विषयमें और कुछ नहीं कहना है। यह विषय मगवद्गीताके विद्वानोंके लिये छोड़ते हैं। (देखिये हमारा

वतलाया था जेसा कि योगवासिष्ठगत भविष्यकालीन भागासे प्रकट है। किन्तु इतिहासइ पण्डित यह नहीं मानेंगे। ये तो यही कहेंगे कि

कल्याणके गीताङ्कः में "योगवासिष्टमें भगवद्गीता" नामक लेप)।

### ७—योगवासिप्टके उपाख्यान

जैसा कि इम पहिले कह खुके हैं, योगवासिष्ठकारने अपने वार्रानिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन खानुमन, टएन्त और उपाध्यानों द्वारा किया है। समस्त अन्यमें ५५ वपाध्यान हैं। इनमेंसे कुछ उपार्यान सो चहुत हो अच्छे, रोजक और उपदेशप्रद हैं। विधिष्ठ और रामचन्द्रजीका सम्याद भो पक उपाध्यान हो के कर्ण में । योग पासिष्ठकी इएन्तों और कहानियोद्धारा अक्षवानके उपदेश करनेकी इस रीतिका गुजराती आपामें चन्द्रकान्त, उर्दूमें चहुत्वद्विष्ठ और हिन्दीमें ज्ञानवैराज्यप्रकारा नामक पुस्तकांमें अछी औंति अनुसरा किया गया है। यहाँ पर इस पाठकांको योगवासिष्ठके सव उपाध्यानोंका दिन्दीमें ज्ञानवैराज्यप्रकारा नामक पुस्तकांमें अछी औंति अनुसरा किया गया है। यहाँ पर इस पाठकांको योगवासिष्ठके सव उपाध्यानोंका दिन्दीमें नामक स्वाना चाहते हैं।

#### (१) योगवासिष्ठकी कथा

एक समय सुतीक्ण नामक एक आहाणके मनमें यह दांका उत्पन्न हुई कि मोक्ष प्राप्तिका साधन कर्म है अथवा ज्ञान, अधवा दोनों । इस संदायकी निवृत्तिके लिये वह अगस्तिके आश्रम पर गया और उनसे उसने यही प्रदेन किया। अगस्तिने उत्तर दिया।—मीध न केवल कर्मसे प्राप्त होता है, न केवल बानसे ही। पशी पक पंपसे नहीं उड़ सकता। जैसे उसे आकाशमें उड़नेके लिये दोनी पंजोंकी आयदयकता है, ऐसे ही कान और कर्म दोनों ही मोक्ष प्राप्ति-के साधन हैं। में इस विवयमें तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ:-अग्निवेदयका चेदवेदाङ्ग जानने वालाएक पुत्र गुरुके घरसे विद्या पढ़कर छोट याने पर इसी प्रकारकी दांकासे व्यथित होकर सर्य नित्य नैमिचिक कर्मीको त्याग कर चुपचाप रहने लगा। अग्नियेस्यने अपने पुत्रको इस अकर्मण्य दशामें देखकर उससे कहा:-पुत्र ! तुम कर्म क्यों छोड़ बेंडे ? कर्म किए बिना तुमको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ? कारणने कहा:-पिताजी ! कुछ झास्त्र तो परमार्थ सिद्धिके िये कम फरनेका उपदेश देते हैं और कुछ कर्मत्यागका। मेरी समझमें नहीं बाता कि कौनसा मार्ग ठीक है। बाप ही इस विषयमें

 $(\cdot,\cdot)$ 

मुझे यथोचित उपदेश दीजिए। अग्निवेश्य बोले:-इस सम्बन्धमें में तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। उसको सुनकर तुम्हारी यह शंका पूर्णतया निवृत्त हो जावेगी :-पक समय सुरुचि नामकी एक सुन्दर अप्सरा हिमालयके शिखर पर चैठी हुई प्रकृतिकी शोभाका निरीक्षण कर रही थी। उसने इन्द्रके एक ट्रको अन्तरिक्षमें जाते हुए देराकर बुलाया और उससे पूछा—हे दूत तुमः कहाँसे था रहे हो और कहाँ जाओगे? दुतने उत्तर दिया:-सुभगे ! भूलोक-में अरिप्रनेमी नामका एक राजा था। उसने अपने पुत्रकी राज्य देकर अपने भविष्य फल्याणके लिये गन्धमादन पर्यत पर घोर तप करना आरम्भ कर दिया था। मेरे खामी इन्द्रको जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने दूर्तोको भेजकर उनको यह आदर और सरकारके साध अपने यहाँ बुखवा लिया और सर्गमें रहनेके लिये उनको निमंत्रित किया। राजाने इन्द्रसे यह प्रार्थना की:—हे देव ! स्वर्गमें वास करनेले पहिले में यह जानना चाहता हूँ कि खर्गमें यास करनेके गुण और दोष क्या हैं। इन्द्रने कहा:-राजन खर्गमें नाना प्रकारके भोग हैं, पर वे सब अपने अपने शुभ कर्मोंके अनुसार ही मिलते हैं। उत्तम कर्मी वालोंको उत्तम भोग, मध्यम कर्मी पालोंको मध्यम, और कनिष्ठ प्रकारके पुण्य कर्मी वालोंको कनिष्ठ प्रकारके भोग खर्गमें प्राप्त होते हैं। ऊँची श्रेणीक व्यक्तियोंको नीची श्रेणी वालों के प्रति अभिमान, नीची श्रेणी वालोंको ऊँची श्रेणी वालोंके प्रति ईप्धी और मनमें चेदना होती है, बरावर श्रेणीके व्यक्तियोंमें पकको दूसरेके प्रति स्पर्धा होती है। पूर्वकृत पुण्य कर्मोका फल भीग द्वारा श्रीण हो जानेपर खर्गधासियोंको फिर मर्त्य लोकमें वापिस जाकर जन्म-मरणके चक्रमें पहना पड़ता है। यह सुनकर राजाने इन्द्रसे कहा:-देव ! इस प्रकारके स्वर्गमें रहनेकी मेरी इच्छा नहीं है। मुझे आप कृपया गन्धमादन पर्वतपर वापिस भेज दीजिए। वर्दापर में तप करते करते किसी प्रकारकी भोगेच्छा न रखते हुए अपने द्वारीरका त्थाग कर दूँगा। हे देवि ! इन्द्रने तय मुझसे यह कहा:—हे दूत ! यह राजर्षि तो तत्त्वज्ञानका अधिकारी हे। इसको तुम घारमीकि ऋषिके आश्रमपर छे जाओ। वे इनको आत्मद्यानका उपदेश देंगे, जिसके अवण करनेसे इनको मोक्षकी प्राप्ति होगी। हे सुरुचि ! देवराज इन्द्रकी यह आज्ञा पाते ही मैं राजा अरिप्रनेमीको

घाल्मीकि ऋषिके आध्यमपर छे गया । यहाँपर पहुँचकर राजा<sup>ने</sup> घाल्मीकिजीको साप्राङ्ग प्रणाम करके उनसे यह प्रदन किया-है ऋषि ! कृषया मुझे यह मार्ग यतलाइष जिसके हारा में संसारके यन्धन और दुःश्रोंसे निवृत्त हो जाऊँ। ऋषिने कहा-हे राजन्! में तुमको मोक्षपांतिका यह सारा उपदेश सुनाता हूँ जो कि किसी समयपर पसिष्ठ अधिने अपने शिष्य श्री रामचन्द्रजीको दिया धा। उसको सुनकर तुमको आत्मवीच द्योगा और तुम जीवन्मुक्त हो जाओंगे। इस मोक्षोपाय नामक वसिष्ठ राम संवादका मैंने बहुत दिन हुए संप्रह किया था। इसकी रचना करनेपर मेने इसे अपने विनीत शिष्य भरहाजको सुनाया था। भरहाज इनको सुनकर यहुत प्रसन्न हुद, थोर ब्रह्माजीके पास जाकर उन्होंने इसकी ब्रह्माजी को सुनाया। ब्रह्माजी इसको सुनकर अत्यन्त बसन्न हुए और उन्होंने यह आशीर्धचन कहा:-थी पारमीकिजीने संसारके उपकारके लिये यह ऐसा उत्तम बन्ध बनाया है कि इसके श्रवण माधसे ही महुण भवसागरसे सहजमें पार हो जावेंगे। राजन् ! वही प्रन्थ में सुमकी थय तुम्हारे द्वितके लिये सुनाता हूँ। दूतने सुरुचिको यह सारी कया कह सुनाई जो कि उसने बाल्गीकि क्रिके मुँहसे सुनी धी।

#### (२) वसिष्ठ राम-संवादकी कथा

अरिएनेमीने यादमीिकजीसे पूछाः—हे अगवन् राम कौन ये और उनको यसिष्ठजीने क्यों और क्या उपदेश किया । असि योछे:- सापके कारण अस अनुष्यका कर धारण किय हुए श्री विण्यु अगयान् ही रामचन्द्र थे। यक समय विष्णु अगयान् महालोकमें गय। स्वर्णोगीने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनस्क्रमार शान्तिवर्ण स्वर्णोगीने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनस्क्रमार शान्तिवर्ण स्वराम से येठ रहे। यह देगकर विष्णुको उनकर कोय आधीर उन्होंने उनको शाप दिया—दे सनरक्रमार! तुमको वर्णने निष्काम होनेका गर्य है, इसिल्ये इस गर्यको दूर करनेको में तुमको साप देता हैं कि तुम शरजन्म नामके कामी राजाक रूपसे एटबी छोकामें जनम लोगे। सनस्क्रमारने यह सुनकर विष्णु अगवान्ति कहा—में मी यापको शाप देता हैं कि आप अपनी सर्वेद्यानी लेव वर्ण करा—में मी यापको शाप देता हैं कि आप अपनी सर्वेद्यानी जीव वर्ण करा, जिसका कि आपको गर्य है, कुछ दिनों तक ज्ञानो जीव वर्ण कर, जिसका कि आपको गर्य है, कुछ दिनों तक ज्ञानो जीव वर्ण कर, जिसका कि आपको गर्य है, कुछ दिनों तक ज्ञानो जीव वर्ण कर, जिसका कि आपको गर्य है, कुछ दिनों तक ज्ञानो जीव वर्ण कर, जिसका कि आपको गर्य है, कुछ दिनों तक ज्ञानो जीव वर्ण कर सम्बन्ध स्वत्र साम करों। वहीं विष्णु अयोष्याके राजा दशरण

के यहाँ रामचन्द्र नामक पुत्रके रूपमें आए थे, और जधतक प्रसिष्ठ जी द्वारा उनको आत्महानका उपदेश नहीं पुत्रा था, अझानी ही रहे थे। इस उपदेशके दिप जानेकी कथा इस प्रकार है:—एक समय,

जब कि रामचन्द्रज्ञी दीशवावस्थाको समाप्त करके युवादस्थामें प्रवाप कर रहे थे, उनके मनमें यह विचार उठा कि जीवनमें प्या सार है, यहाँ मनुष्य सुद्धारूपी मृगवृष्णाने पीछे दौहते दौहते अपना सारा जीवन थिता देते हैं, किन्तु किसीको दुःग्रसे रहित सुद्धार्य प्राप्त करते । उत्तर विन संसारकी उल्प्रमामें केंसे रहते हैं और कभी शारितका अनुभव नहीं करते । उत्तर होते हैं और कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं । कोई भी नहीं जानता कि कहाँ से लाते हैं और करते । इत्तर क्यां मन्त, कैसे सात हैं और कहाँ कों कहाँ जाते हैं । यह संसार क्यों यना, कैसे सात लीं कि का बना है हिससे छुटनेका कोई उपाय है अथवा नहीं है हिस्तो छीन हो गए कि उनको अपने नित्य कममों और अपने खाने-पीने श्वाप और विहार करनेमें किसी प्रकारकी भी रहित हो हो गई हिन रात येटे हुए सोचने रहते थे।

रामचन्द्रजीकी यह दशा देखकर उनके नौकर चाकरों ने बहुत ही घयराकर दरवारमें आकर महाराज दशरथके प्रति उनकी शोच-नीय दशाका इस प्रकार वर्णन कियाः—हे राजन कुंबर रामचन्द्र जीकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गई है। हमारी समझमें ही नहीं आता कि उनको हो पया गया है। बहुत बार याद दिलाने पर धे अपने नित्य कार्मोको करनेमें प्रवृत्त होते हैं, और उनको किसी प्रकार-का उत्साह नहीं है। सदा ही धिन्नवदन रहते हैं। स्नान देवार्चन, दान, भोजन आदि कभी करते हैं, कभी नहीं करते। ज़रा ज़रा सी वार्ती पर उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी उनको फरना पड़ता है वे मनसे नहीं करते । कोई भूषण उनको पसन्द नहीं आना। जो युवतियाँ उनको प्रसम्न करनेके छिये उनके पास छोडी गई हैं, उनसे उनको बहुत ही घृणा होती है। उनको नाचते गाते और झुलेमें झुलते देखकर उनसे उनको द्वेप होता है। जितने सुन्दर साद और मनोहर पदार्थ हैं उनको देखकर ये नाक चढ़ा छेते हैं। सदा ही मौन रहते हैं। हास प्रहाससे विद्वे हैं। एकान्त प्रसन्द करते हैं। यदि कमी उनको हम बोछते हुए सुनते हैं तो ऐसे शब्द

हमारे कानोंमें पहते हैं :—सम्पत्तिले क्या? विषत्तिले क्या ! घर बार से क्या ! राग रफ़्से क्या ? सव कुछ फ़िज़्छ हैं। किसी वस्तुसे परमानन्द नहीं मिछता । हम नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं । किस चीज़का त्यान करते हैं । हम केवल यही जानते हैं कि ये प्रति दिन छना होते जाते हैं, पीछे पड़ते जाते हैं, और ऐसे प्रमाहीन होते जा रहें हैं जैसे कि बारद फ़तुके अन्तमें गुक्ष । उनकी हालतको देपकर उनके और भाई भी दुःणी रहते हैं। माताबाँको भी यही बिन्ता छन रही है । है राजन हम नहीं जानते कि उनके छिये क्या किया जाय । असा आपको स्थित करने आप हैं।

ताय। अतः शापका सूचित करन आप है।

राजाको रामचन्द्रजी की ऐसी दशा सुनकर यहुत शोक हुम
राजसमार्म विश्वामित्र जो, जो कि राजा इशरपसे अपनी यहारक्षा के
लिये राम और लद्दमणको मांगने आप थे-और वसिष्ठजी जो कि
उनके राजगुरु थे, बेटे दूप थे। यह सब यातें सुनकर और राजाको
विनित्त देपकर विश्वामित्रजी योले—हे राजन् यदि रामचन्द्रजीको
विस्ता हैयकर विश्वामित्रजी योले—हे राजन् यदि रामचन्द्रजीको
देसा हाल है तो उनको यहाँ सुल्याओ—हम उनका हुग्ग निर्नुत करेंगे। वसिष्ठजी उनको यहाँ सुल्याओ—हम उनका स्व शोक
निवृत्त हो जायेगा, और उनको तस्याग प्राप्त होकर परमानन्दर्की
प्राप्ति होगी। और वे संसारमें एक आदर्श पुरुष होकर अपने जीवनको इस प्रकार वितायेंगे कि संसार उनका अनुकरण करेगा।

यह सुनकर राजा द्वारपकी बिरता कुछ कम हुई। उन्होंने रामचन्द्रजीको युट्टमा छिया। रामचन्द्र यहाँ आये और सबकी यथायोग्य प्रणाम करके बैट गए। विस्तृष्ट और विश्वामिप्र के पूछनेगर उन्होंने अपने मनकी व्यथा विस्तारपूर्वक सुनाई। संवेदतः उनका कथन यह था:—ज्यों ज्यों मेरी वीशवायस्था देवतीत है। रही है मेरे मनमें यह विचार दढ़ होता जाता है कि संसारमें कोई भी सार वस्तु नहीं हैं। जगत्म सुन्ने कुछ भी आस्था नहीं रही। मेरी समहदीमें नहीं आता कि राज्य करनेत, मोगों ने पीछे दोड़नेसे, कहमीका उपार्जन करनेसे, संदूर स्थित अपने महिन सुन्ने सुन्ने पार्व हिता है। रात दिन में देखता हैं। कि जिनको यह सच वस्तु महाई वेमी महा दुःखी हैं। संसारको में मोगोंसे सुवयो आशा करना अम है, सुन्नुत्वाकर है। इंटिंट्रपिक में मोगोंसे सुवयो आशा करना अम है, सुन्नुत्वाकर है। इंटिंट्रपिक मेंगा विपेळे सर्वक फणकी नाई दुःयदायी है। मनुत्वक ईस जीवनमें

कभी और कहीं भी शान्ति प्राप्त नहीं होती। जीवनके पीछे क्या होता है हम नहीं जानते । हम कहाँसे याते हैं कहाँ जाते हैं कुछ मालूम नहीं है। यह संसार क्या है, क्यों है, और इसका क्या अन्त है हम फुछ नहीं जानते। मनुष्यको किसी अवस्थामें चैन नहीं है। दीशवायस्था मोहपूर्ण और दुःपदायी है। युवा अवस्था स्त्री रूपी मगत्रणाके पीछे दौड़नेमें नष्ट हो जाती है। वृद्धावस्थामें सब शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। काल सबको या जाता है। तब फिर फिस लिये क्षाण व जाना व । काल वचना जा जाता व । तर्गापित किसील्य मनुष्य संतारके पीछे दौवृता रहता है ? हे बहान, मुसे तो संसार-क्षी किसी भी यस्तुकी वास्छा नहीं है । न मुझे इस जोधनते कुछ प्रेम हैं—क्योंकि मुसे इसमें कुछ भी सार नहीं दिपाई पड़ता। यदि आप जानते हों तो, कोई ऐसा मार्ग यताभी जिससे मुसे परम शान्ति और परमपदकी माति हो । मुझे आप वह मार्ग वताओ जिलपर चलनेसे मुझे संसारकपी गड्देमें न गिरना पड़े, जिलसे में संसारमें रहते हुए भी संसारके दुःखोंमें न फँसूँ। यदि आप मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं वतलायेंगे, तो में खयं अपने आपही सोचकर किसी देसे उपायको हुँहूँगा। और यदि में अपने निजके प्रयत्नसे भी संसारसे थाहर न हो सका और परमपद और सत्यकी प्राप्ति न कर सका, तो, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अन्न और जलका त्याग करके एक स्थानपर पैटकर चिन्तन करते करते इस शरीरका त्याग कर हुँगा।

चित्र धौर विश्वामित्र रामचन्द्रजीकी इस तीम जिल्लाको देखकर पहुत प्रसन्न हुए और विश्वजीने रामचन्द्रको उस तरवहान-का उपदेश दिया जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। इस उपदेशको सुनकर रामचन्द्रजीको आरमहानको प्राप्ति हुई और ये त्रोक्त नाई होकर परम आनन्दको प्राप्त हुए, और संसारमें, जलमें कमलको नाई रहकर सादर्श पुल्य यने। रामचन्द्रजीके जीवनको आदर्श वनाने-चाला पित्रजीका उपदेश हो योगचासिष्ठ नामक मंग्रका विषय है।

#### ३--शुककी कथा

श्रीरामचन्द्र जीका विवेक और वैराग्य और तत्त्वज्ञानके लिये उनकी तीव जिक्षासा देखकर विभ्वामित्र रामसे वेलि—हे राम! तुम तो तत्त्वज्ञानके योग्य ,अधिकारी हो, तुमको ज्ञान प्राप्त करनेमें कुछ भी भायास और समय नहीं लगेगा। तुम्हारा अज्ञानका परदा यहुत हो पतला हो गया है, चित्तमुज्ञीके उपवेश मात्रसे ही तुम्हारा अज्ञान नष्ट होकर आरमज्ञानका प्रकाश होगा, और तुमज्ञीवन्मुक होकर इस संसारमें जीवन व्यतीत करोगे। व्यासके पुत्र शुक्की नार्र तुम ज्ञानके उत्तम अधिकारी हो और उनकी नार्रे ही तुमको क्षणमरमें वान हो जायेगा।

रामने पूछा—हे मुने ! शुकके झान प्राप्त होनेकी कथा आप मुहे सुनाइये ।

विभ्यामित्र घोले-

भगवान् व्यासके पुत्र शुक्त सव शास्त्रीमें निपुण थे। एक समय उनके मनमें यह विचार आया कि मैंने सब कुछ पढ़िल्या, किन्तु अभी तक मुझे न परमानन्दका ही अनुभव हुमा और न यही मालूम हुआ कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे इसकी निगृति होगी। यह सोचकर कि उनके पिता व्यासकी सर्वह है वे ही उनकी शक्कांकों निवृत्ति करेंगे, शुक्त अपने पिताके पाल गए और उनके सन्मुख उन्होंने अपनी जिद्यासा प्रकट की। ब्यासजीने उनकी कहा-पुत्र ! में सर्वतत्त्वज्ञ नहीं हूँ, राजा जनक सर्वतत्त्वल्ल हैं। तुम उनके पास जाओ । घे ही तुम्हारी शंकाओंकी निरुत्ति करेंगे । शुक्रदेवजी पिताकी थाहा पाकर मिथिला नगरी पहुँचे, और राजा जनकके हार पर बाकर उन्होंने द्वारपालसे राजासे मिलनेका बाहाय प्रकट किया। हारपाळने जाकर राजाले कहा कि हारपर गुजरेवजी एहे हैं और बापसे मिलना चाहते हैं। जनक समझ गए कि गुकरेवजी तरवज्ञान मास करनेके निमित्त आप हैं। कुछ सोचकर उन्होंने कहा—खड़े रहने दो। शुकदेवभी सात दिन तक द्वार परही साहे रहे। आउवें दिन राजाने पूछा-ज्ञुकदेवजी यहे हैं या चले गए ? हारपालने कहा-मदाराज ये तो उसी प्रकार निश्चल और निस्तन्य पाई हैं जैसे कि बानेवाले दिन थे। राजाने कहा—उनको ले आओ और अन्तःपुरम् रानियों और मुंदर ख़ियांके मध्यमें उनको रखकर उत्तम प्रकारके भोजन कराओ और सब धकारके भोग सुगवाओ । गुकदेवजी इस परिस्थितिमें भी सात दिन ग्हे, किन्तु न उनको यहाँ रहनेसे दर्प हुआ थीर न द्योक । न किसी यस्तुसे, उनको ग्रुणा हुई, ओर न किसी<sup>के</sup> टिये रुप्छा । राजाको उनके व्यवहारकी सब सूचना भिटती <sup>रही ।</sup> आठवें दिन फिर राजाने उनको अपने पास बुछवाया। शुक्रदेव<sup>जीने</sup>

जनको बादरके साय प्रणाम किया। जनको कहा—गुकद्वजी, आप किस लिये यहाँ पर आप हैं। गुकदेवजी वोले—राजन् में यह जानना चाहता हूँ कि यह संसार कैसे उत्पन्न होता है और फिस आधारपर खित हैं। कि यह संसार कैसे उत्पन्न होता है। त्या इससे बाहर निकलकर ज्ञानत और निश्चल आनन्दमें स्थित रहनेका भी कोई उपाय हैं। राजा वोले, हे गुक !-यह संसार अपने विचममें हो उत्पन्न होता है और बिचके निश्सेक्टर, निर्वेद, अथवा निस्कुरण होनेसे झीण होता है। चिचके संकल्पमें हो इसकी खित है। दृश्यके लिये जय तक मनमें वासना है तभी तक संसारका अनुभव होता है। वासना का सर्वेषा स्था होनेसे ही आस्तानुमय होकर परमानन्दमें खित होती है। यह सुनकर गुकदेवजी मिथिलासे सुमेद पर्यंतपर चले गय और यह सुनकर गुकदेवजी मिथिलासे सुमेद पर्यंतपर चले गय और वहाँ जाकर निर्वेक्टर समाधिका अनुभव करके निर्वाणपदमें खित हुए।

#### ४-वसिष्ठजीकी उत्पत्ति और ज्ञानशासिकी कथा

शुकदेवजीकी झानप्रासिकी कथा खुनकर रामचन्द्रजीकी तस्य-झान प्रासिकी इच्छा और भी तीव हो गई। उन्होंने यसिष्ठजीसे झाय जोड़कर प्रार्थना की। यसिष्ठजीने कहा! मैं सुमको बाज उस पूर्ण झानका उपदेश देना आरम्भ करूँगा जो कि सुझे खुधिके आदिमें महानि दिया था। उसकी कथा इस मकार हैं:—

जब कमस्योनि महा। इस जमत्की सृष्टि कर खुके और संसार में महुष्य कर्मके नियमानुसार सुखड़ायके भैवरमें क्रैंस गय, तो उनको महुष्यांकी इस दीन दशाको देखकर खुत करणा उपजी। उनको महुष्यांकी इस दीन दशाको देखकर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय महुष्यांको सताना चाहिष्य जिसके द्वारा वे इस संसार खकते निवृत्त होकर परमानन्दकी प्राप्ति और अनुमय कर सर्के। यह सोचकर उन्होंने तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ इत्यादि उपायोंकी रचना की, किन्तु उनको यही जान पढ़ा कि इनमेंसे कोई भी उपाय ऐसा नहीं है किसके द्वारा महुष्य निर्वाण गाम परम सुचकी आहि कर सके। वे किर सोचने को, और उनके ध्यान करते करते उनके संकरण द्वारा उत्यक्त होकर अक्षको माला और कमण्डलु धारण किए हुप्पस्तसंबंध देहचारी महुष्य उनके सामने सवृत्य उत्तक होकर अक्षको माला और कमण्डलु धारण किए हुप्पस्तसंबंध देहचारी महुष्य उनके सामने सवृत्य होकर उनकी प्रणाम करने क्या। उनका घट मानस्रसुव

में हो वसिष्ठ था। मुझे देखते ही ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु उनकी यह अच्छा नहीं लगा कि मैं सर्वेद्य था, क्यों कि मेरे सर्वेत्र होनेसे मुझे अञ्चलनोंके प्रति करणा कैसे आती—जो अह रहकर सर्वहता को मात होता है वही अग्रजनोंके दुःपोंसे अनुदुःपित हो सकता है— इसलिये मुझे उन्होंने शाप दिया कि कुछ कालके लिये में अब ही जाऊँ। में अह हो गया, और पिता ब्रह्मासे मैंने आत्महान और तन्त्र-झान देनेको प्रार्थना को और कडा—हे भगवन् ! 'इस महादुःखदायी संसारक्ष्यी व्याधिकी ओपधि यताओ। कैसे यह संसार उदय होता है और फैसे इसका क्षय होता है ? ब्रह्मार्जीने मुझे इन सब प्रश्नीका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया, और थोड़े ही समयमें मुझे समस्त तरवहान प्राप्त हो गया। तय ब्रह्माजीने मुझे यह भाजा दी कि मैं जम्बू द्वीपके भारतवर्ष नामक देशमें जाकर वास कहूँ, और संसाके होगों के कस्याणके निमित्त उस तत्वज्ञानका प्रचार करूँ, जी कि मुझे प्रह्माने दिया था, ताकि कुछ छोग जिनको संसारसे विरक्ति हो गई है. आत्मद्यान प्राप्त करके निर्वाण पद प्राप्त) करें। मुझे आशा मिली है कि जो पुरुप कर्मपरायण है और संसारते उत्तम उत्तम भीगोंका भीग करना चाहते हैं, उनकी में कर्मकाण्डका मार्ग यतलाऊँ। और जो संसारसे विरक्त हो गए हैं और संसार समुद्रके पार निर्याण पदमें स्थित होना चाहते हैं उनको झानका मार्ग बतला कर जीवन्मुक्त बनाऊँ। इस प्रकार हे राम र्ौ परमपिता ब्रह्माजी का नियुक्त किया हुआ यहाँपर स्थित हूँ। तुम हानके उत्तम अधिकारी हो, इसलिये तुम्हें में वह सम्पूर्ण ज्ञान पिताजीने मुझे दिया था दूँगा। उसको खनकर तुम परमानन्दकी प्राप्त होगे और जीवन्सुक होकर संसारमें विचरीगे।

#### ५—आकाराजकी कंधा

रामवन्द्रजीने वसिष्ठजीके सन्युख अपने वेराग्यकी द्शाकी वर्णन करते हुए संसारमें मृत्युके साम्राज्यका वर्णन किया था, और यह यतलाया था कि कोई युक्त भी पेसा नहीं है 'जिसको काल ने पाता हो। विश्विष्ठ सबसे पिंडले रामचन्द्रजीको यही वतलाया कि मृत्यु पेयल ध्यानी जीवने लिये हो है जिसने कि वारने आपको मरणदील मौतिक देह हो मान रचता है। जो जीव वासनापूर्वक कर्म करता है यही मृत्युका भाजन है क्योंकि उसको अपनी यास-नाओंकी पूर्ति करने ओर अपने कर्मोका फल मोगनेके लिये ही दूसरी परिस्थितियोंमें जन्म लेना होता है। जो तत्वल्लानी है, जिसके मनमें संसारके विपयोंके लिये लेशामत्र भी याखना नहीं है, जो सकाम कर्म नहीं करता, अपने आपको सदा ही विदाकाशों स्थित रखता है, और भोतिक शारीरका अभिमानी नहीं है, उसके लिये मृत्यु कोई चीज़ ही नहीं है। मृत्यु उसको स्पर्श करनेमें भी असमर्थ है। इस विपयमें पसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको आकाशजक्षी कथा मुनाई जो इस प्रकार है:—

आकाराज नामका एक ब्राह्मण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाशसे, निमा किसी पूर्व कर्म किए, छीला मात्रसे हुई थी। उत्पन्न होकर भी यह सदा ही अपने चिदाकाश सक्रपमें स्थित रहता था, किसी विषयके लिये उसके हृद्यमें वासना नहीं थीं, और न वह किसी कामनासे प्रेरित होकर कोई कर्म करता था। इस प्रकारका जीवन विताते हुए उसकी जथ यहत समय वीत गया तो मृत्युको रायाल भाया कि यह ब्राह्मण बहुत समयसे जीवित है, अभी तक मरा नहीं, इसको अन मार्रना चाहिए। सूरयने उसको मारनेका वारम्बार प्रयत्न किया, किन्तु वह असकल रही। अपनेको अपने नित्यके धर्मका पालन करनेमें इतनी असमर्थ पाकर मौतको आसर्य, खेद, और क्रोध, सभी कुछ हुआ। जब अपनी असफलताका कारण मृत्युकी समझमें न आया, तो यह अपने . खामी यमराजके पास पहुँची, और उनके प्रति अपने विस्मय और अपनी असफलतांका हाल कहा। उसको सुनकर यमराज ' बोले — हे मौत तृतो निमित्तमात है। तृ किसीको भी नहीं मार सकती, वेवलं प्राणियोंके कर्म ही उनको मारते हैं। जिसने वासना-त्मक कर्म किए है वही तुम्हारा शिकार होता है। जाओ, आका - राज ब्राह्मणके कंमींकी तलाश करो। यदि तुमको उसका कोई भी ्कामनापूर्वक किया हुआ कर्म मिल गया, तो तुम उसकी मारनेमें समर्थ हो सकोगी, अन्यया नहीं। मौतने खुफिया पुळिसकी नाई, ब्राह्मणके साथ गुप्त रूपसे रहकर उसके जीवनका निरीक्षण किया. ं और उसके पूर्वकालीन जीवनका भी भलीमाँति दाल जाना, किन्त उसको शाकादाज ब्राह्मणके जीवनमें एक भी वासनात्मक कर्म नहीं

मिला। उसकी स्थिति सदा ही आत्ममावर्मे रहती थी। किसी विषयके प्रति उसकी वासना नहीं थी। उसके विचर्में कोई भी ऐसी कामना नहीं थी। उसके विचर्में कोई भी ऐसी कामना नहीं थी। उसके सारें काम समावर्मे सित्र के छिये वह कोई कमें करता हो। उसके सारें काम समावर्मेरित थे। यह ससारकी किसी वस्तु और प्राणीको भी अपनेंसे प्रिप्त और वाहरनई समझता था। उसके क्षणां आपनेंद और मनके साथ आरम्बद्धका समझता था। वस मृत्युको समझतें या गया कि बाका प्राचन की हो। यह समस्ति हो। वह समराजके पास गई और उनसे यह योजी कि को आप कहते थे डीक समराजके पास गई और उनसे यह योजी कि को आप कहते थे डीक निक्छा। मंकिसीको नहीं मारती। प्राणियोंके कमें ही उनको मारते हैं।

### ६—लीलाका उपाय्यान

छोडाका उपाय्यान योगमासिष्टके सर्वश्रेष्ठ ओर समसे छम्ने उपाप्यानों में से दे। इसके द्वारा यसिष्ट जीने रामकान्त्रको बहुत सी गृढ भोर विश्वित्र पार्ताका उपरेश दिया है। मृत्यु क्या हैं? मृत्यु के पीछे क्या होता है? स्विक सीतर भी खिक या होता है? स्विक सीतर भी खिक या होता है? स्विक सीतर भी खिक का माना अवनक सिर्धा के होने का मुचाल्य, बासनाक अव सार भागामी जीवनका बनना-इस्पारि अनेक रहस्योंका इस उपा स्वानमें मर्गन है। उपाय्यान चहुत बहुत ह मत्येक पाउकको यह उपाय्यान योगमितिष्टमेंसे पटना चाहिए। चहुँ पर हम इसका यहुत सक्षेप से ही वर्णन कर सकते हैं।

पृथ्वाभण्डल पर किसी समय पन्न नामका पक राजा राज्य , करता था। वह यहुत ही योग्य और सर्वगुणसम्प्रज्ञ था। उसके सहत था। वह वहुत ही योग्य और सर्वगुणसम्प्रज्ञ था। उसके सहत था। वह वहुत स्वाच्य थी। जिसका नाम लीखा था। शिला व्यक्त सामंग्रें वहुत स्वयुक्त थी और करवनामें भी काम अससे सुदा हो। मा दिला व्यक्त साहती था। यह यही साहती रहती था। कि उसका सामी सदा जीवित रहें, कभी उसके मुख्य न हो। लीलाने व्यक्त नारके सर्वोच्य पण्डितोंको युलाकर वह पूज कि काम स्वाच्य हो साहती था। कि उसका सामी सदा जीवित पण्डितोंको युलाकर वह पूज कि काम स्वाच्य स्वयुक्त मुस्त न जाय। जिलानों कहा-दे देवि कोई स्वयुक्त महा है जिससे सारी सुव्युव उत्पन्न होकर मरे नहीं, जो उत्पन्न हुमा बाद व्यवस्थ हो नाराको प्राप्त होता हो लाला निराप्त होकर सरस्तती देवीका स्वयासना करने लगा गई। सरस्ततीन प्रसन्न होकर सरस्तती देवीका स्वयासना करने लगा गई। सरस्ततीन प्रसन्न होकर सरस्तती देवीका

कदा। लीलाने सरस्रतीसे यह वर माँगा कि यदि उसके खामीकी मृत्यु उससे पहिले हो जाए तो उनका जीव उसके कमरेमें ही रहे, उससे पाहर न जाने पाए। सरस्तती देवी यह घर देकर और यह . कहकर कि जब लीला उसकी याद करेगी वह प्रकट हो जाया करेगी, अन्तर्धान हो गई। समय आनेपर पद्मकी मृत्यु हो गई। स्रीला यहुत दुःखी और शोकातुर होकर रोने स्मा। पक आकाश-वाणीने उसको बतलाया कि घररानेकी ज़रूरत नहीं है, राजाका जोव उसके कमरेमें ही भौजूद है। राजाके शवकी यथाविधि उस समय तक सुरक्षित राजनेका प्रयत्न करना चाहिए जय तक कि यह उनके प्राण कोटनेपर पुनर्जीयित न हो जाए । ळीळाको यह आकाशवाणी सुनकर यहुत आखर्य हुमा। उसने सरस्वतीका ध्याम किया, और सरस्वती देवी अपने बचनके अनुसार मा उपस्थित हुई। लीलाने देवीसे पूछा कि उसके स्वामी मय फहाँ हैं। देवीने फहा कि थे इसी कमरेमें हैं, किन्तु दूसरी खुष्टि में हैं, जो कि इस स्टिसे स्हम है और जो इसके मीतर है। छीछाको सरखतीने वतलाया कि एक जगतके मीतर दूसरा जगत और उसके भीतर पक तीसरा जगत-इस प्रकार यह सिलसिला अनंत तक जारी है। एक सृष्टि दूसरी सृष्टि वाले जीवोंके लिये शून्य है। लेकिन यदि कोई जीव दूसरी एष्टिके व्यवहारको देखना चाहे तो इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। छीला यह सुनकर अपने पतिको उसकी वर्समान खुष्टिमें देखनेको बहुत उत्सुक हो गई। यह देखकर सरस्वती देवीने उसकी वह शीत वनलाई जिसके द्वारा वह र्दसरी और सूहमतर सृष्टियोंमें प्रवेश और वहां होने घाले व्यवहारीं-का निरीक्षण कर सके।

तथ सरस्वती और छीछा दोनोंने उस छोकमें प्रवेश किया जिसमें कि पद्म उस समय अपने वासनायुक्त पूर्व कर्मोंका भोग कर रहा था। पद्मकी मरे हुए इस सृष्टिमें कुछ क्षण ही हुए थे, किन्तु जिस स्टिंग्से यह उस समय था जब कि छोठा और सरस्वती उसको हैसती हैं, वहाँ पर यह एक १६ वर्षकी अवस्थाका राजा बना हुआ एक विशास राज्यपरा राज कर रहा यां।

लीलाको यह देखकर बहुत आधर्य हुआ कि इतने थोड़े समयमें १६ वर्ष कैसे व्यतीत हो गए और उसके कमरेके भीतर धी सारी खाँए और बहुत बहुा साम्राज्य कैसे दिखाई देता है। सरस्तितीन लीलाको समझाया कि देश और कालके अणु अणुके भीतर महान् महान् जात् हैं, और सारे जगतों में देश ओर कालको अणु अणुके भीतर महान् महान् जात् हैं। जो घटना पक खाँएके पक क्षणमें हो जाती हैं, यह दूसरीके पक करणमें होती है। जिस मकार अनुष्य अपने विस्तरपर पड़ा हुआ एक क्षणमें सालंतिक होनेवाले स्वमन्ते क्षयबहारीका एक अनन्त संसारक्षेत्रमें अनुभव कर लेता है उसी कार सव खाँएवं को काल होने होता है, इससे अधिक आक्षर्यक्री तो यह सात है कि छुल एक साताह भी नहीं व्यंतीत हुआ कि तुस्तर सात्री पत्र पत्र स्वस्तर स्वमा पत्र पननेसे पहिले पक माहाण ये और तुम जनकी पत्री थी। यह प्राप्त पत्र सात्र होता है। के दस आहण व्यंतर हुआ के तुस्तर सात्र के पत्र सात्र के पत्र सात्र के सात्र के सात्र के लक्के बाले आर्थ व्यक्ती सुत्य का सात्र होता आओं में तुमको दिखालाती हैं कि उस आहण व्यवस्ता महत्त्रका शांक कर रहे हैं। लीलाको यह वात सुनकर वह सात्र वसकी मृत्युका शोक कर रहे हैं। लीलाको यह वात सुनकर वह सात्र विस्तित वा सुनकर वह सात्र हों। स्वस्ति मृत्युका शोक कर रहे हैं। लीलाको यह वात सुनकर वह सात्र विस्ति के पत्र सुनकी पहुत उरसुकता हुरें। सरस्ति लीलाको उस सुनिस लेता हुरें सुनिस सात्र के सुनिस स्वत्र सुनिस से सात्र सुनिस स

वहाँपर जाकर छीलाने वह झोंपड़ी देशी जिसमें कि मासम यसिष्ठ और उनकी पत्नी अरुम्धती रहते थे। एक दिन विसिष्ठने पक राजाकी सवारी वहे ठाउगाउके साथ निकलती देखी। इसकी देखकर उनके मनमें एक तीव वासना उस सुख और वैभवको मो<sup>गने</sup> की हुई जो कि राजामींको प्राप्त होता है। उसी दिन ब्राह्मणका शरीर छूट गया। अरन्धतीने भी यह वर माँग रफला था कि यदि ब्राह्मण उससे पहिले मर जाय तो उसका जीव उसकी झाँवडीसे बाहर न जाने पाप, और सदा उसका और उसके पतिका साथ रहे। माह्मणके मरनेपर उसकी पत्नीको बहुत दुःय हुआऔर उसकी विता पर वैठकर यह सती हो गई। सरखतीने छीछासे कहा कि यह स्<sup>य</sup> वृत्तांत केवळ एक सप्ताह व्यतीत हुए हुआ था। यह ब्राह्मण तुम्हार पति पद्मके रूपमें और बाह्मणी तुम्हारे रूपमें इस स्टिमें राज्यका सुन मोगनेके लिये उत्पन्न हुए थे। तुम दोनोंका जीव उस कुटिया<sup>ही</sup> बाहर नहीं गया। छीलाको बहुत आध्यर्य हुआ और यह जानतेकी अत्युकता यही कि वह उससे पहिलेके जन्मोंमें क्या थी और <sup>कहा</sup> थी। सरस्रतीकी सहायतासे उसको अवने सत्र पूर्व जन्मीका शान उदय हो गया।

थव सरस्ति और लीला दोनों उस लोकमें लीटों जहाँवर पद्म विदूरथ राजाके रूपमें राज्य कर रहा था। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुमा कि अब राजा विदूर्य ७० वर्षकी अवस्था के दिखाई पड़ते हैं। उसकी वर्त्तमान खोका नाम भी लीला है। क्योंकि वह लीलाकी बहुत चाहता था, इसलिये उसको इस जन्ममें भी लीला ही मिली। लीला और सरस्वती राजा विदरधके एकान्तवासके समय उनके सामने प्रगट हुई और उनको उनके पूर्य जन्मके पद्मरूपकी याद दिलाई। बिदूर्यके चित्तमें पद्म होनेकी वासना उदय हो आई। इसी समय दुसरी छीळाने भी सरखती देवीसे यह घर माँग लिया या कि अगले जन्ममें यह अपने पतिकी पत्नी यने। कुछ समयके पीछे विदूरथके राज्यपर बाहरसे आक्रमण होने छगे और एक वड़ा संप्राम छिड़ गया । इस संप्राममें राजा विदृत्य मारा गया। उसका जीव जो कि लोलाके कमरेसे कमी बाहर नहीं गया था, बहाँपर सुरक्षित पड़े हुए शवमें प्रविष्ट हो गया, और पद्म नामक देह जाग उठी। पद्मने उठते ही अपनी पुरानी दुनियाका अनुभय किया और अपने सामने दोनों छोछायोंको, जिनमें उसकी घासना थी, जड़े हुए पाया । अपनी दोनों पितवोंके साथ सुलसे फिर फ़छ काल तक प्रमुने जीवन व्यतीत किया।

यसिप्टने रामधन्द्रसे कहा कि जो कुछ हमारे जीयनमें होता है सब हमारी पासनामोंके अनुसार ही होता है। जीवन-मरण, साथी सही, लोक-लोकान्तर सब हमारी धासनाओंके वनाए बनते हैं।

# ७—कर्षटी राचसीकी कहानी

मूर्त लोग दुःख भोगने और मरनेके लिये ही जीते हैं। जिसने अपने आरमाको नहीं जाना, उस मूर्खका जीवन ही सृत्यु है। महाने सृष्टिके आदिसे यह नियम बना रफ्खा है कि हिंस्न जीवों ( इरिन्दों ) के महणके लिये सृष्ट माणी हैं, आरमझानी जन नहीं हैं। संसार्थ जो उतार पूर्णवाले देखारी हैं, वे इस पृथ्वो तल पर सर्चमान नदमा हैं। वे अपने सङ्गसे सपको शीवला प्रदान करते हैं। सार गुणांस उसम गुणांस हैं। इस स्वक्ष सात्र स्वाचन सही राजा राजा होता है और मन्यों मन्यों होता है; उसको जाननेसे हो राजा राजा होता है और मन्यों मन्यों होता है; उन्यया महीं।

रन सिद्धान्तीको समझानेके लिये श्रीवसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको

फर्कटी (विष्चिका) का उपारयान सुनाया, जो संक्षेपतः इस प्रकार दै। दिमालय पहाड़की उत्तरीय घाटीमें कर्कटी नामकी एक राक्षसी रद्दती थी । यह अन्य जीवाँको स्नाकट अपना पेट मस्ती थी । किन्तु यपुत दीर्घकाय होनेके कारण सदा ही अूगी रहती थी। इमलिये उसने उम्र तपस्या की और ब्रह्मको ब्रह्मक करके यह घर माँगा कि उसका आकार स्र्रंके समान हो आय । ब्रह्माने एवमस्तु कहा और तभीसे कर्कटीका आकार स्चिके समान हो गया और उसका नाम अय विपृचिका पढ़ा ! उसने इस विपृचिका कपसे बहुतसे जीवाँका इनन किया। किंतु उसको रह रहकर यह पछताया होता था कि वहुत यहें बड़े जन्तुओंको मारनेपर भी उसके दारीरमें केवल एक छोटीसी मूँद प्रन जाता था। उसने फिर तपस्या की और ब्रह्माको असब करके यह धर माँगा कि उनका शरीर फिर उतना ही वहा हो जाए जितना कि पहिले था। ब्रह्माने यह यर देनेसे पहले उससे यह धादा करा लिया कि यह येवल मूढ़ जीवोंको ही मारकर अपना पेट मरेगी, प्रामीको कुछ नहीं कड़ेगी। कर्कटीने यह मालूम करनेके लिये <sup>वि</sup> कीन जीय मुढ है और कीन झानी है प्रश्नोंकी एक सूची तैयार की। जो जीय उसे मिलता उसीसे यह प्रदंग करती थी। उत्तर न पानेपर उमको भक्षण कर जाती थी। ऐसा करते करते जत्र उसको 🕏 समय हो गया तो एक दिन उसको एक यनमें सेर करता हुमा प्र किरात राजा दियाई पड़ा। यह दौड़कर राजाके पास आई और उससे उसने अपने सार प्रदन पूछे। राजा प्रस्तवानी था। उसने उसके सय प्रश्नीका संतोपजनक और यथोचित उत्तर दे दिया। इसिंहिंगे उसने राजाको पानेसे छोड़ दिया और उससे मित्रता करना और उसके संग रहना चाहा । राजाकी आक्षासे उसने अपना कुरूप धेर रयाग कर सुन्दर शरीर धारण किया और सुन्दर वस्त्र और शृपणीसे अलंकत होकर यह शाजमहलमें रहने लगी। राजाके राज्यमें जी लोग पाप और अधर्म करते थे और जिनको राजदरयारसे मृत्युद्<sup>णड</sup> मिलता था, वे उसको खानेके लिये दिए जाते थे। इस प्रकार बढ अछ दिन शान्तिसे जीवन विताकर उत्तम गतिको शाप्त हुई।

> द. इन्दु ब्राह्मणुके खड़कोंकी कथा , जीव वेवल संकरणमय है।जो संकरण इसके इत्यमें हड़ हो

जाता है यह ही वाहाशाकार घारण कर नेलता है। संकल्पमय विच जिस प्रकारके जगतको कल्पना करता है, येसा ही समस्त जगत क्षण मिनमित हो जाता है। सारा ब्रह्माण्ड मनकी ही कल्पना है, और प्रत्येक मनमें जगतके रचनेकी सामर्थ्य है। इस सिद्धान्तको प्रतिपादन करते हुए विस्रष्ठजीने रामचन्द्रजीको ब्रह्माके मुख हारा सुनी हुई इन्दु ब्राह्मणके छड़कोंकी कथा, जो संक्षेपतः इस प्रकार है, सुनाई:—

पक समयकी वात है कि जगरकारा ब्रह्मा अपनी महाप्रख्यका निहासे आगकर जय नई सृष्टिकी रचना करनेको ही ये तो उनको मालूम पड़ा कि सृष्टि तो पितलेसे रची 'हुई है। उनको यहुत ही आक्षर्य हुजा। जो सृष्टि उनको दिखाई पड़ी उसके सूर्यसे उन्होंने पृद्धा कि यह सृष्टि मेरे रचनेके पहले ही कहाँसे आ गई। सूर्यने कहा, है देव एक ही सृष्टि नहीं, पेसी पेसी दस सृष्टियाँ आपके रचे दिया ही रची गई है। प्रहाने विस्मयके साथ पूछा कि इनके रचने-याले कोन हैं ? सूर्य देवने कहा—

भगवन् आपकी पूर्वरचित सृष्टिमें कैलाश पर्यतके नीचे जो जम्बूहीप था उसमें सर्णकाट नामका एक प्रान्त था। वहाँ पर इन्दु नामका एक पहल स्वान्त पत्ती थास करते थे। उनके यहाँ जय वहुत काल तक कोई सन्तान न हुई तो उनहोंने तप करके पहाँ जय वहुत काल तक कोई सन्तान न हुई तो उनहोंने तप करके रिकार के सहार कर काल तक कोई सन्तान न हुई तो उन्होंने तप करके रिवार्जी महाराजसे वर पाया कि उनके यहाँ १० महामना वालक होंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ काल जीकर यह माहाण मर गया। पुत्रोंको उसके मरनेका यहुत दुःख हुआ। सन्ते इकहा होकर यह सोवा कि विताजीकी यादगार कायम रुवनेके लिये कोई ऐसा यह काम करना चाहिए आ आजसक किसी में मुक्त के लिये कोई ऐसा यह काम करना चाहिए आ आजसक किसी में मुक्त हो। सोचे सोचते सोचते थे इस मस्ताय पर आप कि उन दस्तं को १० माहा वनकर दस स्रष्टियोंको रचना करनी चाहिए। यह धारणा करके वे लोग पद्मासन जमाकर समाधिमें वैडकर यह संकल्प करने लगे कि वे महा। है और स्रष्टिकी उत्पत्ति कर सकते हैं। यथियत समय योतने पर यह संकल्प हर हो गया और १० स्रष्टियोंको रचना हो गई।

यद स्ष्टियाँ तव तक कायम रहीं जय तक कि उनके संकल्पकी शक्ति सीण न क्ष्रें।

# श्रहिल्या रानी और उसके प्रियतम इन्द्रकी कहानी

मनके किसी घस्तु पर स्थिर हो जानेमें कितना मानन्द है और स्थिर चित्त वाले प्रेमीको धारीरके दुःखाँका किस प्रकार भान नहीं होता-यद पात अदिल्या और इन्द्रकी कथासे ज़ाहिर है। क्या संक्षेपसे इसं प्रकार है।---

मंगध देशमें इन्द्रशुस्त नामका एक यकु प्रतापी राजा था। उसकी की अहिल्या, बहुत ऋषवती थी। उसी नगरमें इन्ट नामक पक अत्यन्त युद्धिमान ब्राह्मण कुमार रहता था । रानीने उस ब्राह्मण कुमारकी प्रशंसा सुनकर उसको देखना चाहा । किसी सस्ती द्वारा ग्राह्मण कुमार इन्द्रके दर्शन कराय जाने पर यह उसकी परम अर्व रागिणी यन गई, और यह चाहने लगी कि इन्द्र उसका होकर उसके ही साथ रहे। यह उसमें रतनी अनुरक हो गई कि सारे जगदकी यह तन्मय ही देखने छगी—"ततस्तवनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मव जगत्"—किसी प्रकारसे उसने अपने पास इन्द्रको बुछाया और खससे अपने इदयका प्रेम प्रकट किया। इन्द्रं भी रानीमें अनु<sup>रक</sup> हो गया, और सारे संसारको भूळकर उसीके ध्यानमें रहने छगा।

अदिल्याको इन्द्रका ध्यान करनेमें और इन्द्रको अदिल्याका ध्यात करनेमें अछौकिक आनन्दका अनुभव होता था, और एककी हुसरेसे मिलनेकी सदा ही चाह रहनी थी। रानी जब कभी अवसर पार्वी इन्द्रको युटा टेरी और उसके साथ थानन्दसे समय विताती। यह बात धीरे धीरे राजाको भी माल्म हो गई। राजाने उन दोनीकी विच्छेद करानेका वधाराकि यक्त किया किन्तु असफल रहा। उसने हन दोनोंको इर पॅक शकारका शारीरिक दुःख दिया—मरा हाथी<sup>के</sup> पैरोंमें दलवा दिया, कोड़ोंसे पिटवाया, अग्न-जल न मिलने दिया पर उन दोनोंका घ्यान एक दूसरेपर इतना छगा हुआ था कि दारी<sup>रकी</sup>

कड़ेले कड़े दुःलका उनको मान नहीं हुआ।

इन्द्रने राजासे कहा कि मेरा जगत तो बहिस्यामय है। मापने जो सेकड़ों दुःख मुझे दिए हैं वे मुझे मालूम ही नहीं पहे। भीर अहिल्याका जगत् मन्मय है अर्थात् यह सय जगह मुझे ही देखती है, इसिलये उसको भी किसी दूसरेके दुःख देनेसे जरा भी दुःस नहीं मालब होता।

राजाको यद्दत छेत्र हुवा क्योंकि यद्द उनदोर्नोको सब प्रकारका कष्ट देने पर भीउनको एकदूसरेके मनसे दूर न करा सका । तयराजाने भरत नामके मुनिके पास जाकर और सब द्वाल कहकर उनसे यह प्रार्थना की कि धे उन दोनोंको ज्ञाप दें। मरतने उनको शाप दिया कि थे नष्ट हो जाएँ। उन दोनोंने भरत और राजासे कहा—इस शापसे दमारा फुछ नहीं विगवता। वर्षादासे प्यादा यह शाप हमारे 'शरीर होको नष्ट कर देगा। शरीरको तो दमें कुछ छुच दुघ हो नहीं। हमारे मनौको जो यक दूसरेके व्यानमें अवल हैं शाप नष्ट नहीं कर सकता। ये दोनों मन जहाँ भी रहेंगे शरीरोंकी पुनः रचना कर लेंगे।

दोनों दारीर दागपके कारण मृतिपर सुखे चुलोंकी नाई गिर पड़े। दोनों मृग योतिमें-पैदा होकर एक दूसरेखे प्रेम करते रहे। इसके पीछे दोनों पढ़ी होकर एक दूसरेमें रत रहे। फिर दोनों आहाण दम्पतिके कपमें आए। इसके पोछे भी उनके अनेक जन्म हो चुके हैं छेकिन हर जन्ममें वे एक दूसरेको प्रेम करते हैं।

## १०--चित्तोपाख्यान

संसारके जितने सुख दुःश्व हैं वे सय विसके अधीन हैं। यन्ध्र सीर मोक्ष भी विस्तको ही अयस्थाएँ हैं। जो बिस्त वासनाओं की एसिके लिये स्वर उधर दीवृता रहता है उसको कभी बैंग नहीं मिलती, जिसने पासनाओं की मिली को है यही बिस्त शुद्ध शह वन जाता है, और अनुवम परमानन्दका अनुभव करता, है—इन वार्तोको समझाते समय विस्तुजीने रामचन्द्रजीको विस्तोपाय्यान (विस्ति की कहानी) सुनाया, जो इस प्रकार हैं :—

े हे राम ! एक बहुत बहुत, झान्त और अयानक बन है। एक समय उसमें विचरते हुए मैंने एक विवित्र पुरुष देखा। वह पुरुष यहुत पहें शारी साला, सहस्रों आखों और हाणों चला था। उसकी क्रियाय पालकों कियाय पाला के किया है। उसकी क्रियाय पाला के किया है। उसकी क्रिया था। उसकी सहत्ता था, कभी उपर, कभी रोता था, कभी हैं सता था, कभी नावता या, कभी शोकातुत होकर गिर पहता था। उसकी सहस्रों बार्षे उसको सहस्रों हो स्वत्र या स्वत्य स

एक विषयपर स्थिरमित होकर उसका आखादन नहीं कर पाता था। किसो विषयकी प्राप्ति न होनेपर अथवा उस विषयमे वह शानन्द प्राप्त न होनेपर जिसको कि वह उस विषयसे आशा करता था, यह इतना कुद हो जाता था कि वह अपने सहस्रॉ हार्योसे अपनी टेहको राय ज़ोरसे पीटने लगता था। ऐसा करते करते वह इतना भयमीत हो जाता था कि यह अपने को सुरक्षित रखनेके लिये किसी पकान्त और घने कुछकी दारण छेनेके छिये उत्सुक होता था। किन्तु रोते रोते उसकी दृष्टि और विवेकवृद्धि इतनी मन्द्र पर् जातो थी कि यह अन्धेकी नाई कर ख़ुवेके घने कु उमें प्रवेश करके उसने कांटोंसे पिदीणे होता था और चिल्लाने संगता था। उसके शरीरमें इतनी बेदना होती यी कि उसको मिटानेके लिये वह एक कुएँमें फूद पहता था। यह कुर्वों वन्धेरे और विपेले जन्तुवासे प्ररा हुआ था और उसमें से नाकको दुःख देनेवाली दुर्गन्च बाती थी। रातभर उसमें किसी तरद रहकर मात काल फिर वह उस क्र्पते षाहर निकलकर अपने येथेन जोयनका आरम्म करता या। धृ<sup>मते</sup> फिरते कमी कमी उसको केलेका शोतल और मुगन्धित यन <sup>मिछ</sup> जाता या जिलमें वह घड़ी दी घड़ी विश्राम और भरपेट भोजन प छेता था। लेकिन यहांपर भी उसको शान्ति नहीं मिन्ती धी। यहाँसे मागकर फिर इघर उघर मारा मारा फिरता था। मेंने यह मी निचित्र यात देशी कि मेरे यज करनेपर मी वह मेरे सन्मुल नहीं दोता था। हर समय वह मेरी निगाइसे वचकर चलता था। पक समय पेमा हुआ कि बहुत यह करनेपर मैंने उसकी अपने सामने घुराया और एक दृष्टि उनके ऊपर डाली। देसते देसते ही उसके सहस्रों हाथ और नेत्र झीण होने लगे। थोडे ही समय्रे उसका सारा बरोर डिप्न भिन्न हो गया और वह मेरे हृद्यमें प्रविष्ट होकर शान्त हो गया । मैंने तो यह जाना था कि उस बनमें ऐसा उन्मत्त पुरुष पक ही था और उसकी मेरा दर्शन होते ही मुक्ति मिल गई। लेक्नि फिर मुद्दे ऐसे पुरुष उस बनमें बहुतसे मिले। जी जी मेरे सन्मुख आए वे सब शान्त हो गए और जिन्होंने सुहसे मुँह िराया ये थमी तक उसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं।

रामचन्द्रज्ञोने यसिष्ठजीन पृछा— हे ब्रह्मन् ! यह वन कर्दी है सीर यह पुरुष कीन है ! यसिष्ठजो वोछे ! हे रामझो ! यह वन यह संसार है और वह मत्त पुरुष मन है । सहंजों नेन और हाथ मनको भनन्त वासनाएँ हैं। यह अन्धकूप गृहस्थ है, करजुवेका कुछ नरक है और कदछी वन स्वर्ग है। में जिसके सन्मुख होता हूँ यह मन शान्त और मुक्त हो जाता है।में विवेक हूँ। विचार और विवेक द्वारा ही मन धमनीभावको प्राप्त होकर निर्धाण और परमानन्दकी प्राप्तिकरता है।

### ११—यालाख्यायिका

जो पुन्छ दृदय संसार है यह सय केवल दृष्टि मात्र है। करपना और श्रामसे श्राभिक इसको सत्ता नहीं है। दृश्य ब्रह्मकी भित्तिपर मनकपी विश्वकारने ये स्वय विज्ञ बना रक्ते हैं। मनको करपनाके अतिरिक्त स्वमं कुछ भी सार नहीं है। जिस प्रकार स्वमं रूचे हुए जगत्में करपनाके सिवाय और कुछ भी नहीं है उस प्रकार ही हम संसार को स्वित है। यस्तुतः तो जगत् है ही नहीं—मनने अपने भीतर ही इसकी करपना कर रकते है, और उस करपनाके यदा होफर यह अपने आपको इतना भूल गया है कि उसको हश्य पदार्थ ही सार और वास्तिविक जान पढ़ते हैं। यह ऐसे हो होता है जैसे कि कोई पालक सर्वया मिथ्या कहानी को जुनकर उसको सच समझकर उसमें सुद्ध और उसका अनुमव करने लगता है। इस विययको समझने किये यसियुने रामवन्त्रजीको एक यह कहानी सुत्यको समझाने किये वसियुने रामवन्त्रजीको एक यह कहानी सुनाई जो किसी दाईने एक थालकको सुनाई थी, और यालकने उस को सभी वात मानली थी। यह कहानी इस प्रकार है—

एक शूर्य नामका नगर है। उसमें तीन राजपुत्र रहते थे, जिनमेंसे दो तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे और एक मार्नमें भी नहीं जाया था।
वे विपत्तिमें पड़नेके कारण दुःशी होकर सोचने रुगे और उन्होंने यह
निश्चय किया कि बाहर जाकर घनोपार्जन किया जाए। याहर
निश्चय किया कि बाहर जाकर घनोपार्जन किया जाए। याहर
निश्चय किया कि बाहर जाकर घनोपार्जन किया जाए। याहर
वाकर मार्गन उनको चहुत कुए हुआ और, मार्गने चरुते चरुते
यककर भूख और प्याससे तंग होकर थे एक तीन बृह्मों के बुंजकी
छायामें जा चैठे। वे तीन बृह्म ऐसे थे जिनमेंसे दो तो उपजे ही नहीं
ये और एकका योज भी नहीं जोया गया था। वहाँ पर चेठकर उन्होंने
विश्वाम किया और अमृतके सामन सुस्साह फर्डोंका मक्ष्म किया।
थोड़ी देर वाद बहाँसे उठकर वे आने बहु और बहुत सुन्दर, निर्मेळ
और जीत जा छवाठी तीन नहियाँ उन्हों दियाई पड़ीं। वे नदियाँ

प्रेसी थाँ कि दो तो जलरहित थाँ और एक स्हल गई थी। तीनीने उन निद्यों में पड़े थानन्दके साथ स्नान फ्रीड़ा की और जल िया। फिर चलने चलते जब साथंकाल हो गया तो उनको एक मिल्य नगर दियाई पड़ा। उन्होंने उसमें प्रवेश किया, और उनकी एक मिल्य नगर दियाई पड़ा। उन्होंने उसमें प्रवेश किया, और उनकी एक निर्धे अस नगरमें तीन प्रकान मिल्य-जिनमेंसे दो तो अभी बने ही नहीं थे और तीसरेमें एक भी दीवार नहीं थी। वहाँ रहकर उन्होंने तीन ब्राह्मणोंको निमंत्रण दिया-जिनमेंसे दोके तो द्यार हो न थे और तीसरेमें एक मिल्य जिनमेंसे दोके तो द्यार हो न थे और तासरेसे हुँद हो नहीं था। उन्होंने स्तेन धालियोंमें भोजन किया, जिनमेंसे दोमें तो तली ही नहीं थी और तीसरी सुर्णक थी। उस मिल्य नगरमें थे तीनों चालक जानन्दपूर्वक अपना जीवन पिताते रहे।

यह कहानी सुनाकर चलिछजोने रामचन्द्रजीसे कहा कि यह संसार भी इस कहानीकी नाई है। केवळ कल्पनापर ही इसकी स्थिति है। सार वस्तु जो कि कल्पित नहीं इसमें कुछ नहीं है।

#### १२—इन्द्रजालोपाख्यान

स्ट्रजालोपाच्यान योगपालिएके सर्वश्रेष्ठ उपार्थानों से हैं।
सिके द्वारा यसिएजोने रामचन्द्रजीको यह बनलाया कि सारा जगत मनके सीतर है। मन इसको एक निमेपमें उत्पद्म कर लेना है और एक निमेपमें लीन कर देता है। सारा हृदय संसार सामके सहश है। सगमरके स्प्रम से स्या घटनाएँ घटित हो जाती हैं जो कि याद्य जगत्में, जो एक ट्रसरा साम है, जुगों और कर्यों में होती हैं। जो कुछ याद्य जगत्में होता है चही क्रण भरमें मनके सन्दर मतीत हो सकता है। महोपतः इन्द्रजालोपाल्यान इस प्रकार है!—

इस पृथ्वीतरुपर उत्तरपण्डव नामका प्वन्देश या, उसवर लगणं नामका एक यहां घमांत्मा और प्रतापी राजा राज करता था। वर्क समय, जय कि राजा बंपने दरवारमें येंठे हुए थे, यहाँपर पक रण्डे साथ, जय कि राजा बंपने दरवारमें येंठे हुए थे, यहाँपर पक रण्डे साथी (याजीगर) आया और राजाको याचीवित प्रणाम करके भैठ गया। राजाने उसको अपना की तुक दिपानेकी जाना दी। एप्टें जातीने अपना पिटारा खोलकर उसमेंसे एक मोरको पूँएका गुण्डी निकालकर राजाको सामने पुमाय। उसके सुमाते पुनाते राजाको सामने पुनाय । उसके सुमाते सुमाते स्वाक्ष सामने पुनाय । उसके सुमाते सुमात राजाको सामके सुमाते सुमात स्वाक्ष स्वाक्ष सुमाते सुमात्म पुनाय ।

पड़े रहे। सब दरवारी लोग सोचर्मे हो गए, और जादूगरको घुरा-

भूग पार्च स्वार जागनेपर राजाने सब लोगोंके सम्मुख यह मुत्तान्त सुनाया जिसका कि उन्होंने उस दो घड़ीके समयमें अनुभव किया था। यह इस प्रकार थाः—

मोरकी पूँछका गुच्छा घुमते देखकर राजाका ध्यान उस ओर पेसा लगा कि उसको अपनी अवस्थाका विस्तरण हो गया और एक विचित्र दृष्य उसके सामने भाया । उसने देखा कि एक दूसरे राजा-का दूत पक पहुत तेज और सुन्दर घोड़ा छिए उनके सामने उप-स्थित है। दूतने राजासे प्रार्थना को कि यह घोड़ा उनकी सवारीके लिये उसके राजाने मेंट रूपसे मेजा है। राजा यहत प्रसन्न हुए और उस घोड़ेपर सवार होकर बाहर निकले। घोड़ा बहुत तेज़ था। राजाको लेकर यह अति वेगसे मागा और रोके न वका। राजा येंठे येंठे जय तंग था गए और अपने राज्यसे यहुत दूर दक्षिण दिशामें धिन्ध्याचलके जंगलमें पहुँच चुके, तय उन्होंने घोड़ेपर धेठे हुए ही एक पेड़की शाखाको एकड़ लिया और घोड़को छोड़ दिया। जय घोड़ा भाग गया तो ये पेड्से नीचे उतर कर विधाम करनेके निमित्त बैठ गए। उनको इतनी भूख और प्यास लगी थी कि प्राण निकले जाते थे। चारों ओर देया। कहींसे भी अन्न अथवा जलकी प्राप्तिकी सम्मायना न जान पड़ी। ये जीयनसे निराश हो ही खुके थे कि एक मलिन वलोंघाली काली और कुरूपा चाण्डाल कन्या एक वर्तनमें जामुनका रस और दूसरेमें पके हुए चावल भरे हुए मस्तानी चालसे जाती हुई उनको दियाई पड़ी। राजा इतने भूखे थे कि सब विचार छोड़कर उससे प्रार्थना करने छगे कि उस अस स्रीर रसमें से कुछ उसको देकर उसके प्राणीकी रक्षा करे। कन्याने राजासे कहा कि वह चाण्डाल-कन्या है और वह अन्न और रस अपने पिताके लिये ले जा रही है। बहुत प्रार्थना करनेपर भी उसने राजाको कुछ न दिया। राजाने उसका पीछा किया-तद उस कन्याने राजासे कहा-यदि तुम मेरे पति यनना स्वीकार करो तो मैं अपने पिताके अन्नमेंसे कुछ भाग तुमको दे दूँगी। राजा भूख-प्याससे इतने पीढ़ित हो रहे थे कि उन्होंने उसका पति बनना सीकार कर लिया। उसको थोड़ासा भात चिलाकर और जामुनका रस पिला-कर यह वहीं प्रसन्न होकर अपने पिताके पास गई और उससे ।

योली—मैंने यह सुन्दर पुरुष व्यवना पति बना लिया है। पिता यहुत प्रसन्न हुए और योर्ले—यहुत बच्छा किया। जः इसको लेकर घर जा और सुरासे जीवन विता। राजाने चाण्डालके घर आकृर देखा कि चारों ओर अस्त्रि, मांस और रुधिर, कुन्ते, गर्चे और <sup>भ्रेस</sup> थादि जानवराँकी खालें विश्वरी पड़ी हैं। एक बहुत ही गन्दी दुर्गन्धयुक्त झाँपड़ीमें उसकी सास मांस पका रही थी। अपने सामाताको देशकर यह यहुत प्रसन्न हुई। रुधिर और मांसका मीजन राजाको परोला। सारी चाण्डाल विराटरीको इक्ट्रा करके चाण्डाल-दम्पतीने यहे समारोहके साथ अपनी पुत्रीका विवाह रवाया। थोड़े ही समयमें राजा एक प्रतिष्ठित वाण्डाल वन गया। कुछ वर्षीके भीतर उसकी खोसे उसके यहाँ तीन पुत्र और तीन कन्याएँ हुई। राजा अपने राजमायको निरुक्तल ही भूल गया, और चाण्डाछोचित सब कर्म करने छगा। बहुत सुरासे अपने गृहस्वमे रहता रहा। एक समय ऐसा आया कि वर्षा न होनेके कारण वहुत यहा अकाल पढ़ गया । उस देशमें अन्न और जलका समाव हो गया। सव लोग मूबे मरने लगे। तह आकर वह चाण्डाल अपनी स्री और वर्षोंको साथ छेकर दूसरे देशमें भोजनीपार्जन करनेके हिये वाहर निकला। रास्तेमें ये सब भोजनके बिना तंग ला गए और चलने योग्य न रहकर एक वृक्षके नीचे वैठ गए। यहाँपर पड़े पड़े सबसे छोटे पुजने वितासे कहा कि भूतके मारे उसके प्राण निकल रहे हैं। पिताके पास और साधन कुछ नहीं था, इसिंखें उसने अपने पुजकी शुधा एतिके लिये अपने आपको एक लकड़ीके जलते बाम्यार पर रखते हुए कहा कि छे तु मेरा मॉल साकर अपने प्राणकी रक्षा कर हो। आगसे जलने पर उस चाण्डालकी चेतना पुसरी स्थितिका अनुभव करने लगी—राजा लवण मूर्च्छांसे जाग गए और अपने आपको उन्होंने राजाके रूपमें सिद्दासन पर बैटा हुआ पाया। सामने इन्द्रजाळी वैदा या और सब दरवारी चिन्ताकुळ सामने सहे थे। राजाको यह सब हृइय के प्रल दो धड़ीके मोतर अनुमव कर<sup>8</sup>

राजाको यह सब दश्य पेउल दो घड़ीके मौतर अनुमव करहे यहा आधर्य हुआ। इन्द्रेजालीने उसले कहा—महागत वे सर्व घटनाएँ रुजी है और बदि आपको विश्वास न हो तो आप सर्व उत्त देशमें जाकर देश लीजिए। राजा अपनी दोनाको लेकर दक्षिणकी रयाना हुए। चलते हुए रास्तेमें उन्होंने वे सब देश, स्थान,और दहर ( -< )

्से। किरात देशमें पहुंच कर हुवह यही सब स्थान देये जिनमें उसने भ्रमण भीर चुत्सुपार्जन किया था। वह स्थान मी देया जहाँ पर कि उसने अपनी देवला अपने पुत्रांकी खुधाराधिके टिए यिटा निकार किया था। अफलले सभी निवान उनकी यहाँ पर दिए एरे। चाण्डाल गृहमें जाकर देया तो उनकी सास घरमें वेत्री हुई अपने जामाईकी मृत्युके शोकमें रो रही थी। राजाने उसके पास जाकर उसकी सात्यता दी। उसको धन देकर प्रसन्न किया, और आधर्यसे पूर्ण होकर याथा से थर लोट आधर्यसे पूर्ण होकर याथासे घर लोट आधर्यसे

## १३--- शुकोपाख्यान

शुक्रीपाच्यान द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यद यतलाया कि वासना और संकर्टन अनुसार ही मनुष्यकी गति होती है, इसलिये निर्वाणपद प्राप्त करतेको इच्छा वाले मनुष्यको संसारके विषयोंके टिये यासना नहीं करनी चाहिए, और किसी भी संसारिक सुख अथया भीगका अपने मनमें संकर्ट्य उदय न होने देना चाहिए।

यक समयकी घात है कि मन्दराचल पर्वतपर भ्रगुमुनिने उम्र तप करना भारम्म किया। उनके समीप उनको देखमाल और सेवा करनेके लिये उनके मिप और सर्वगुणसम्पन्न पुत्र गुक्त रहने लगे। भ्रगु ऋपिने निर्विकरपसमाधि लगाई तो ग्रुकको सेवाकार्यसे कुळ अवकारा मिला।

पक समय जय कि शुक शान्ति वें हे हुए प्रश्तिकी शोमाका निरीक्षण कर रहे थे. उनको आकाश मार्गेसे जाती हुई एक कर लाजाव्यसम्पक्षा अन्सरा दिवाई एही । उसको देखते ही शुक्के मनमें कामवासना उदय हो आई। उसको मार्मित्ते प्रश्ति । उसको यह लाजाव्यसम्पक्षा अन्सरा दिवाई । उसको यह लाजा अवाह भावा कि सह अपसरा देखले हो हो ही उनको यह लाजाल आया कि यह अपसरा देखलेकिकी है इस किये देवलोक जाता चाहिए। यह संकरण उदय होते ही उनका सहम शारीर स्पृत्र अरार्गे शोह कर देवलोक एहँचा। शुक्के अपने आपको इन्द्रलोकमें पाया। वहाँपर वारों ओर ऐम्बर्य और अगनन्दका साम्राज्य दिखाई एइता था। इन्द्रने शुक्का आदर सरकार किया और उनको स्वर्गों रहकर वहाँके आनन्दका भोग करके छिये निमंत्रण दिया। शुक्का मन तो उसी अपसरा के सामसे परास्त हुए थे। समीमें उसकी तलाशमें फिरने छंगे। आदिर को शामिस परास्त हुए थे। समीमें उसकी तलाशमें फिरने छंगे। आदिर

यद एक याटिकामें विद्वार करते हुए भिछ हो गई। आंजे चार होते ( ही दोनोंमें परस्पर स्नेदका उदंग हो गया, और आनन्दसे एक दूसरे फे साथ रहने लगे । इस प्रकार उस विश्वाची नामकी देवसुन्दरीके साथ आनन्दका उपमोग करते करते गुकको बहुत समय बीत गया । जब उसके पूर्वरूत पुण्योंका मोग द्वारा क्षय हो गया तो वह स्वर्गसे गिरा। इसी प्रकार यह अप्सरा मी अपने पुण्य शीण होनेके कारण सर्गसे गिरी। कुछ समय तक दोनोंके सुरुम शरीर बन्द्रमा की किरणोमें रहे। फिर अनाजके पौदोंमें आकर रहे। उस पौरेके धान्यको जिसमें शुक्रका जीव था दशारण्य देशके एक ब्राह्मणने खाया और उसके धान्यको जिसमें विश्वाचीका जीव था मालव देशके राजाने याया। ब्राह्मणके मोजनका धीर्य वननेपर शुक्र उसकी स्त्रीके गर्भसे उस ब्राह्मणका पुत्र हुआ, और मालव नरेशके वहाँ विभ्याचीका जीव उसकी कन्या धनकट उरवच हुआ। जबकन्यावडी होकर रूपवती और विवाह योग्य हुई सो राजाने उसको स्वयंवर द्वारा यर चुननेकी बाहा ही। दैवयोगसे यह बाह्मण बालक मी यहाँ पर आ निकला । पूर्व स्नेह अहए कपसे उदय हो आया, और उस कन्याने अयदा होकर ब्राह्मणके ग्ररीय बालकको अपना परि यना लिया। कुछ दिन पीछे राजा अपने जामाताको राज्य सीवकट यन चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक राज और राजतनयात उपमीग करनेपर द्युकके जीवने उस देहका स्थाग किया। तय यह यह देशमें एक भीवर हुआ। फिर एक सूर्यवंशी राजा हुआ। फिर एक वड़ा विद्वान् गुरु हुआ। फिर एक विद्याघर हुआ। फिर मदासमें एक राजा हुआ। फिर वास्रदेव नामकी पक तदस्यी वालक हुआ। फिर विन्ध्याचलमें एक किरात हुआ। फिर सीवीर और कैवट देशमें मन्त्री हुआ। फिर त्रिगर्तदेशमें एक गधा हुआ, फिर किरात देशमें एक शांसका पौदा हुआ। फिर चीनके जक्रुटमें एक इरिण हुआ। फिर एक ताड्के नृक्षमें वास करनेवाला सर्प हुआ फिर एक बनमें मुर्ग हुआ। । स प्रकार अपनी वासना औरकमें नियमानुसार वह बहुतसे क्योंको चारण करता हुआ एक प्राहुण कुमार होकर गङ्गा तटपर तपस्या करने छगा। उसका ध्रक शरीर विश्व होकर शीर्ष होने छमा।

भृगु ऋषिकी जब बहुत काल पीछे समाधि खुली तो उन्होंने

शुक्रको अपने पास न पाया। तलाश करनेपर जब उसके शरीरको मृत अर्घस्थामें पाया तो उनको कालके ऊपर बहुत कोध आया, और कालको शाप देनेके लिखे तैयार हुए। इतने ही में कालने स्युल रूप धारण करके मृगुक्तिपको प्रणाम किया, और कहा-महाराज आप क्या कर रहे हैं। मैं काल तो भगवान्का नियत किया हुआ हैं, और सदा अपने धर्मका पालन करता हूँ। मुझे आप शाप नहीं दे सकते। में सब प्राणियोंकी वासना और कर्मीके अनुसार उनके स्थूल हारीर-की तपदीलो किया करता हूँ। आपका पुत्र शुक्त अपनी घासनाओं-के और सकल्पोंके अनुसार ही अगण्य योनियोंमें भ्रमण करता फिर रहा है। कालने उसके सय जन्मोंका चुत्तान्त ,सुना कर भृगुको यतलाया कि शुकका जीय इस समय ब्राह्मण बालक यना हुआ, गहा तटपर तप कर रहा है। विश्वास न हो तो जाकर देख छिया जाए। भूग मृति फालको छेकर उसके समीप गए। ब्राह्मण बालकते दोनी को देया किन्तु पहचाना नहीं । भृगुने उसको ध्यान लगाकर देखनेको कहा। तय उसको अपने पूर्व जन्मीका स्मरण हो आया। पिताकी षाशानुसार उसने फिर शुक्त होनेकी तीव वासना की। और उसके फलकप ब्राह्मण बालकके शरीरको छोड़ कर उसकी पुर्यप्रक ( सूहम देह ) ने शुक्र शरीरमें प्रवेश करके उसकी जीवित किया।

यसिप्रजीने रामसे कहा कि शुक्तने जो रूप धारण किया धपनी यासनाफे अनुसार किया। हरण्क जीयकी हरण्क वासना उसके लिये एक पाँधने वाली डोरी है, जो कुछ कालके लिये अवदयही उसे उस विपयसे बांधेगी जिसकी वह चाह करता है। किसी उर्दू कविने टीक कहा है:—

बाज़ेंये दीदे जानां बच्म में छाई मुझे। बाज़ेंये दीदे जानां बच्म से भी छे चळी॥ बर्घात् भिय बस्तुके दर्शन (प्राप्ति) की अभिजापा (धासना) ही मुझे संसारमें जाती है और बढी मुझे संसारसे छे जाती है।

कठोपनिपद्में इसी कारण से यह कहा है— यहा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हिंद धिताः। अथ मर्त्योऽमृतो सवत्यत्र ब्रह्म समदनुते॥

, अर्थात्-जब इस जीव के हृदय में वास करने वाली वासनाओं का परित्याग हो जाता है तभी मत्यें (मरने वाला) जीव अमृत होकर प्रक्षत्यको प्राप्त होता है।

# १४-दाम, व्याल श्रीर कट्की कहानी 🕡

दाम, व्याल और कटकी कहानी सुनाकर विस्तयुनीने रामचन्द्र जीको यह उपदेश दिया कि मनुष्यको सब प्रकारको सिद्धि और विजय प्राप्त करनेका एक ही उपाय है और वह है अनहंमावयुक्त पुरुपाय । जो मनुष्य अहंमावसे मेरित होकर पुरुपाय करनो है उसको इतनो कामयाथी नहीं प्राप्त होती तितनी कि उसको होती है जोकि सहंभावसे स्पृष्ट न होकर अपने जीवनको हथेलीयर रसकर अपने आदर्शको सिद्धिके लिये मृत्युको इस भी नहीं इस्ता। क्रिस मनुष्यमें सहंभाव और मृत्युका उस है और जो सदा हो अपनी जान बचानेका स्वयाल रसता है यह परास्त होता है।

पक समय पाताल लोकके असुर राजा वाध्यरने देवलीकवासी देवताओं से संग्राम छेड़ा। यहत दिनों तक योर गुद्ध होता रहा। कभी वाध्यर परास्त होता था, कभी देवराज इन्द्र । बास्यरकों कई मकारकों माया आती थी। उसने अपनी आया हारा तीन विशालकाय देवर —चाम, व्याल और कट —उत्पन्न किए। ये ऐसे थे जिनमें अई माय छेडामात्र भी न था और न किसी प्रकारकों वासना उनके मनमें होती थी। जिस कार्यके लिये उनकी, उत्पत्ति हुई थी देवल उसके करनेमें ही उनकी निष्काम मबुक्ति थी। उसके फल, अपवा उस सम्बन्धी हानि लामकी विस्ता उनके मनमें इता भी नहीं होती थी।

पेसे दाम, व्याल और कटने संज्ञाममें देवतालांके दाँत राहे कर दिए। वे दतनी बहातुरीसे लड़े कि उनके सामने खड़े होनेकी मी देवताओं हिम्मत न रही। निदान, देवता लोग भाग निकले और शक्ता हो दिस्मत न रही। निदान, देवता लोग भाग निकले और शक्ता हो राहमें पे एक्ट ने प्रकार कर के विचार किया ते उनको असुरांकी जयका कारण माल्य पड़ मान कर होने देवतालों को समझाया कि जवतक दाम, व्याल और कट बतह मायदे निष्कार सुद्ध करते रहेंगे, तवतक देवतालोंको उनके उत्पर विजय भाग न ही समेगी। इसलिले बदि उनको परास्त करना है, अध्या उनमें अपनी रहा करनी है, तो इस सीतले जुद करना चाहिए कि इनके इत्यमें विजयको कामना, मृत्युका मय, जीवनकी लालसा और मह-मम-माय उत्पन्न हो जाएँ।

वेवताओं ने ग्रामकी सलाहपर विचार किया और अपने युद्धका कार्यक्रम निक्षय कर लिया। वे दाम, व्याल और कटसे इस रीतिसे लड़े कि इनके मनमें विजयका अभिमान उत्पन्न हो गया। फिर मरनेका भय, पराजयसे पृष्णा, जीवनकी लालसा, अहं-मम-माव उत्पन्न हो गए। इतना होनेपर वे देवताओं से युद्ध करनेसे भय मानने लगे और उनके ऊपर आक्रमण करना छोड़कर, मागं निकले और तर हो गए। देवताओं के सरसे आक्रस टली।

# १५—भीम, भास और दृढ़की कहानी

इस फ़हानी द्वारा चिसिष्टजीने रामचन्द्रजीको यह उपदेश दिया कि आत्महानी पुरपको, जो कि चासनारहित होकर संसारमें स्वधमें का पाठन करता है, यहाँपर विजय ओर अभ्युदय और मृत्यु-के पीछे उत्तम गति शास होतो है।

जय पातालके दैत्यराज शास्त्ररको यह माळूम हुआ कि उसके भाया द्वारा उत्पन्न किप हुए योदा, दाम ब्याल ओर कर, इस कारणसे देवताओं द्वारा परास्त किए गए कि उनमें अहंभाधका उदय हो श्राया था (जैसा कि ऊपरवाली कहानीमें वतलाया ग्या है), तो उसने अपनी ' माया द्वारा तीन आत्मकानी योद्धाओं, मीम, भास और दहकी रचना की। उनमें जन्मसिद्ध ही ब्रह्मशाव पूर्ण रूपसे वर्त्तमान था। वे जीवनमुक्त थे, और किसी कारणदे भी उनमें अहंभाव, कामना, भय और फलकी आकांक्षा उदय होनेकी संभाषना नहीं थी। ये जिस कार्यं के फरने के छिये उत्पन्न हुए थे उसको अपनी जान छड़ाकर अनहंभावसे करते थे। जब देवताओंसे उनका युद्ध हुआ तो देव-, ताओं के दॉत राहे हो गए। देवताओं ने बार बार उनके चित्तमें अहंमाय, वासना और भय आदि उत्पन्न करनेका यक्ष किया, किन्तु असफळ रहे, पर्योकि वे तीनों जीधनमुक्त थे और खबर्मपर हद रहना ही उनका काम था। जपदेवताओंका कोई वस न चलातो वे विष्णु भगवान्की शरणमें पहुँचे। विष्णु भगवानुने ध्यान धरके देखा तो उनको मालूम हो गया कि भीम, भास और दढ़की मारना अथवा परास्त करना देवताओंके वशसे याहरको बात है। इसलिये वे समं अपना सुदर्शन-वक लेकर युद्ध-स्थानपर बाए और उन तीनोंकी मारकर उनको अपने छोकमें -स्थान दिया और देवताओं को भय और दैत्याकमणसे मुक्त किया।

### १६--दाशूरोपाख्यान 💛

समाध देशमें बारलोमा नामका एक मुनि रहता था। उसका एकमात्र पुत्र बाइर अपने पिताको यहुन प्यार करता था। समय यानेपर, जय बारलोमाको मृत्यु हो गई तो। बाइरको शरमत वोक हुआ, सेकर एक धनदेवीको यहुन करणा आई और यह उसकी तीन हुआ देशकर एक धनदेवीको यहुन करणा आई और यह उसकी समीप जाकर 'अहुन करता है। उसको तमझोने लगी—है साधो! तू को शोक करता है। क्या तेरे लिये कोई ऐसी घटना हो गई है जो दुसरों हे लिये नहीं होती? संसारका यह अहुन नियम है कि यहाँपर जीय पैदा होकर कुछ दिन जीकर मर जाते हैं। अहा तकको भी एक दिन नाजको आस होना है। तय फिर किसी मरनिपर मुन्ति हो। जुम को वाक परित किसी मरनिपर मोक पर्यो किया जाप रेने ता तो वाकों का काम है जिनको संसारक अटल नियमों का सान नहीं है। तुम को यो नहीं हो। उसे को स्थार अपने जीवनके प्येयको प्राप्तम लगी।

दारारको होरा आया और उसने विचार किया कि विताके मरनेपर शोक करना व्यर्थ है। शोक करनेसे पिताओं जीवित नहीं हो सकते । अय अपने जीवनको सुधारना चाहिए । यह सोवकर उसने तप करनेका निध्यय किया। तप करनेके लिये उसने एक अत्यन्त पवित्र स्थानकी स्तोज करनी हुँक की, लेकिन उसकी फर्डी पर भी कोई पवित्र स्थान न मिला। अन्तमें उसकी समग्रमें यह थाया कि यदि वह किसी प्रकार किसी वृक्षकी फुङ्गल (अन्नमाग) पर स्थित रह सके तो यह सबसे शुद्ध स्थान तप करनेका होगा। यह इच्छा अपने मनमें रसकर उसने कुछ छकड़ियाँ एकत्रित करके थाग जलाई और व्यपना मांस काट काटकर अनि देवताको व<sup>लि</sup> वेना आरम्म किया । ब्राह्मणके मौसकी विल आगमें पड़ते ही अनिर वेवताको बहुत दुःखे हुआ और वे ब्राह्मणके सामने प्रत्यक्ष रूपसे मकट हो गए, और उससे वर माँगनेको कहा। दाशूरने अपनी १च्छा प्रकट् की । अग्निदेवने वर दिया कि उनको घहाँपर खड़े हुए कंदम्य युसकी द्यापाके अंग्र भागपर रहनेकी शक्ति प्राप्त ही। दाशूर उस कृद्म्य चृक्षपर रहकर तप ओर यश करने लगे। उनके सय यह और तप मानसिक ये। मन द्वारा उन्होंने विधिपूर्वक

समाप्ति की। यहुत दिनों तक तप और यत करनेसे भी उनकी आत्मग्रान प्राप्त न हुआं, फ्योंकि आत्मग्रान तो केवल विचारसे ही ' उत्पन्न होता है, तप और यह द्वारा नहीं प्राप्त होता । हाँ इतना हुआ कि निष्क्राम तप और यहाँकि करनेसे दाश्र्रका अन्तःकरण इतना पवित्र हो गया कि वह अयः, आत्माके स्वरूपका विचार करने योग्य हो गया। विचार करनेसे उसको आत्मग्रान हो गया, और वह जीवग्युक होकर आनन्द्से उस वनमें रहने लगा। अय उसको

जीवन्युक होकर सानन्द्से उस यनमें रहने छना। अय उसको किसी प्रकारका शोक और मोह नहीं रहा। पर समय उसके सामने एक यनदेवी आकर रोने छगी—हे मुने! बाएको स्व प्रकारको सिद्धियाँ प्राप्त हैं। आए मेरे झोकको दूर फीजिए। चैत्र गुरूएसको व्यवेदशीको हन्द्रके नन्द्रनचनमें कामदेवका उत्सव मनानेके छिये सव देवियाँ एकत्रित हुई धाँ। सबके साथ उनको सन्तानोंको देवकर मुखे हुःख हुआ कि मेरे अभी तक कोई पुत्र नहीं है। तबसे यह वात मेरे मनमें बहुत सटक रही है। हे मुने, आए मेरे इस शोकको दूर करो और मुझे पुत्र प्रदा्त करी। यहि एसे नहीं करोने तो में अनिमाँ प्रवेश कर जाऊँगी। वाश्ररको उस वनदेवीपर दया लाई और उन्होंने उसको एक पुत्र देकर यह कहा—डाओ, एक महीने से पीछे तुम्हारे प्रमंसे एक पुत्र होगा। रेकिक, चूँकि तुमने अनिमाँ प्रवेश करनेकी धमकी दो थी, इसिक्य वह पुत्र बहानी होगा। सांसारिक विद्याद उतको सभी आयेंगी, परन्तु आसम्रतान उसे विना किसी झानोक उपदेश किय न होगा। महस्विक होकर यह बनदेवी धर गई और एक महीने प्रधात

परन्तु आत्महान उस विना किसी शानीक उपदर्श किए न हाना। । प्रसद्धवित्त होकर यह धनदेवी घर गई और एक महीने प्रधात् उसकी पुत्रोत्पत्तिका आनन्द प्राप्त हुखा। माताने पुत्रका भूळीभाँति पाठन पोपण किया। और उसे सब प्रकारकी विवाप पढ़ाई। जन दस वर्षका हो गया तो उसने उसकी बाह्य मुनिक पास ठाकर उनसे प्रार्थना की कि वे उसकी कारक कारने कर प्रपत्ने हुद करें। दादारने चन देवीके पुत्रको नाना प्रकारके दशन्ती हारा ब्रह्म झानका उपदेश दिया। वसिष्ठजीने रामवन्द्रजीस कहा कि एक समय जैय कि वे

व्याकारा मार्गासे सङ्घ्य शरीर द्वारा गङ्गामें स्नान करने जा रहे थे, उन्होंने दाशूर मुनिको वनदेवीके पुत्रको व्यात्मश्रानका वड़े सरल और रोचक उपायसे उपदेश करते हुए सुना था। उस समय दाशूर मुनि उसको यह समझा रहे थे कि सारा जगत् संकटपका प्रसार है। संकल्प ही सारे पदार्थीका उत्पादक है। संकल्प द्वारा ही संसारकी रचना होती है, और संकल्पके शीण होनेपर संसारका नाश होता है। यह संसार फेयल एक संकरप नगर है जो कि झुद्ध विदाकाशमें उदय होता है और उसीमें लय हो जाता है।

# १७-कच गीता

एक समयदेवगुरुवृहस्पतिके पुत्र कचको परम शान्तिका अर्तुर भय हुमा और सहज समाधि लग गई। समाधिसे जागनेपर उन्होंने आत्माके सर्वेष्यापक होनेके विषयमें निस्नोद्धत विचारों युक्त एक गीत गाया—यह गीत चसिष्ठ जीने रामचन्द्रजीको सुनायाः—

सारा विश्व इस प्रकार आत्मासे परिपूर्ण है जैसे कि महा प्रखयमें जगत् जलसे पूर्ण होता है। इसलिये मैं किस यस्तुको त्याच् और किसके प्राप्त करनेकी थाज्छा करूँ ? क्या करूँ क्या न करूं ? कहाँ जाऊँ ? दु.ख भी आत्मा है, सुदा भी आत्मा है। सब कुछ आत्ममय है। इसछिये फिल यातकी श्रिन्ता होनी चाहिय 🖁 वेहके बाहर देहके भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सत्र दिशामी आत्मा ही आत्मा है। अनात्म घस्तु कोई भी नहीं है। आत्मा सब जाह स्थित है। भारमा हो सब कुछ है। कोई भी पदार्थ पेसा नहीं है, जो मेरा आत्मा नहीं है। जो कुछ संसारमें है यह मेरा ही एक रूप है। मे सव जगह, सारे ब्रह्माण्डमें सन्मय रूपसे पूर्ण हूं। में पूर्ण हूँ, सर्वंत्र पूर्ण कपसे स्थित हूं। आनन्द कप हूं। भेरे चारों और आनन्द्रका समुद्र छहरें मार रहा है।

पेसा कहते कहते कचको किर समाधि छग गई और वह

परमानन्दमें छीन हो गया।

# १=-जनकर्के जीवन्युक्त होनेकी कथा

्रामचन्द्रजीको जीवन्मुक्तिका उपदेश करते समय चित्रप्रजीने उनको राजा जनकके जीवन्मुक्त होनेकी कथा मुनाई। यह इस प्रकार हे

विदेद नगरके राजा जनक एक समय अपने लीलोपवनमें सैर कर रहे थे। एकाएक उनको बुखअटए सिद्धांका माना सुनाई पड़ा! यह यहे घ्यानसे सुनने छगे । गाना थ्या या जनकके छिये चेतावनी और उद्दोधन था। उस गानेका सार यह था-

जो मनुष्य, यह जानकर भी कि संसारके जितने मोग्य पदार्थ े हैं ये सव अन्तमं तुःरादायी होते हैं, पदार्थों ने पीछे दौड़ता है, यह मनुष्य नहीं है गधा है। जो मनुष्य अपने हृदयके मीतर वर्तमान हैं हैं सरा बोर नुसरे वाहा देवताओं की उपासनाने चकरमें एते हैं, और वाहर हैं श्वर वाहर हैं अपने वाहर हैं अपने वाहर हैं अपने वाहर हैं अपने कि सह मनुष्य जो हाथमें मौजूद मणिको पैंककर कांचके पीछे भागता है। हम छोग तो उस देवकी उपासना करते हैं जो कि सवमें हैं, जिसमें सव हैं, जिसमें सव हैं, जिसमें सव हैं, जिसमें सव हैं, जो सारा है। जो सत्य हैं, जो सारा है। जो सारा है। जो सारा है। कोर जाता, प्रकाश और जाता, इहा और हरवादी भी परे और हमने मध्यमें हैं, वह साननह कर और स्वरहरहित आत्मा है। वहाँ पर स्थित होकर सब वासनाएँ समूळ वह हो जाती हैं।

इस गीतको सुनकर जनकको चहुत विपाद हुआ। उन्होंने विचार किया कि यह जन्म मुखा ही जा रहा है, सभी तक उस परम पदकी माति नहीं हुई जिसको मात कर छेनेपर और कुछ मात कर स्टेनेकी वासना हो नहीं रहती।

घर जाकर जनक एकान्त स्थानमें वैडकर इस प्रकार विचार करने छगे:—

यह प्रपञ्च रचना इन्द्रजालके समान है। न जाने मैं इसमें फ्यों
मोदित हो रहा हूँ। संसारके सारे पदार्थ जलकी तरहों के समान
सणमंग्रर हैं, फिर भी मैं उनके प्राप्त करने वासना करना रहा हूँ,
इससे अधिक सूर्यता और का हो चनती है। जिन वस्तुओं में सुल है
ये सय दुःगोंसे मिश्रित हैं, फिर भी मेरी उनमें नास्था है। जो वहे र
महापुर्व और महाशक्तिशाली मनुष्य हो खुके हैं ये भी भीतके
मुंहमें चले गए, तस भी मैं जीनेकी चान्छा करता रहता हूँ। संसारके सव पदार्थ नाशवान हैं। येसी कोई वस्तु नहीं है जिसको सस्य
कहा जा सके। किस पदार्थएर आस्था को जाए र संसारके सब भीग
विपक्त हैं, इनमें आस्या करना महा भूखता है। जिन जिन पदार्थों
की लोग वासना करते हैं उन सबका परिणाम मुखे दुःखही दिलाई
पड़ता है। ऐसा कोई पदार्थ नज़र नहीं अता जिसकों माप्त कर लेने
पर किर किसी बस्तुकी आसिको वांछा न रहे अथवा जिसको मात्र
करके पूर्ण सुसका मसुभव हो जाए। एक वस्तुको मात्र ,करंलेने पर

्रदूसरीके मात कर ठेनेकी वासना तुरन्त ही हृद्यमें उदय हो जाती है। जो मात्रीहो चुको है उसको सन्तुष्टिसे उपमोग नहीं करने पाते । कि मन उससे विरक्त होकर दूसरे पदार्थकी ओर छग जाता है, और समस्त जीवन इसी प्रकार की स्गत्रणाके पीछे दौड़नेमें सतम ही जाता है। जैसे पतंग दीपशिस्ताको सुप्त इस जात कर उसकी ओर दौड़ता है 'और उसको छूतेही मस्स हो जाता है यही 'हाळ इस छोग्येंका है। सोगोंको आनन्द इस खानकर हम उनका उपमोग करनेमें अपना सर्वस्व प्रतम कर देते हैं—अन्तर्म हाथ मठ कर पछताते हैं और रोते हैं कि जीवन प्रयाही विता दिया। स्व

सत्ताओं ने सरपर असत्ता नाचती है। सन् सुन्दर और रज्य पदार्यों के भीतर कुरूपता और अरम्यता छिपी थेटी हैं। सर्व सुरोंका परिणाम दुःदा है। यतलाहए फिर कैसे किसी पदार्थ, किसी सीन्दर्य

अथवा किसी सुराकी वाञ्छा की जाए ? जितनी सम्पत्तियाँ है वे सव किसी न किसी करमें आपिचयाँ ही हैं। बहुत दिन तक अग्रामी पना हुआ में इनके पीछे किरता रहा। संसारके अनन्त प्रकारके भोगों की पासनाक्षेत कारण वहता से जन्म प्रकार सहे। अय यह नहीं होगा। अब में महुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे समझ आ गई है। और अब मुझे मासूम हो गया है कि मेरा दुश्मन जो भुझे संसारके भोगों की मोर छे जाया करता है भेरे ही भीतर भेरे मनके आकारमें हैं। मैं अन उसीको पकर्षों ना और पकर कर पेसा माक्रमा कि किया नहीं है। मैं अन उसीको पकर्षों ना और पकर कर पेसा माक्रमा कि विचान नहीं है। अप इसको में आत्मियार करी वमेरी आंदी तक विचान नहीं है। अप इसको में आत्मियार करी वमेरी आंदी तक विचान करके उसके समझाना आरंभ किया। विचास का नक ने प्रमुख्य है कि वा व्यास्त व्यास्त कर के सको समझाना आरंभ किया। विचास का नक ने एउटा की है उनमें से कितने परार्थ ऐसे हैं जिनको पाकर तुझे होता हुई हो ? क्या है

मृतकालमें रहा है ! इसलिये भू बच्छी तरह समझ ले कि तेरा मोगों के पींछे दोड़ना खूबा है। इसमें तुझे दाति कभी बात नहीं होगी ! इस मकार चित्तको चारवार समझानेक्षे जनकका चित्र चारत हुमा। मोगोंकी चासना मनक्षे चली गईं। आसाहन प्रकारा होर्ग

समझता है कि भविष्यमें भी तेरा यही हाल नहीं रहेगा जैसा कि

दुमा मागादा यासना मनसं चरा गई। आत्माका प्रकारा हाना आरम्म हुमा। योर धीरे घीरे शान्ति और शानन्दका बनुमय टर्ड होने लगा। इस प्रकारका धम्यास धढ़ते धढ़ते, धौर आत्माका विचार करनेसे आत्मामं स्थिति होते होते, जनकने जीयन्मुकिकी प्राप्ति की। उनको न तो किसी धस्तुने प्राप्त करनेकी धान्या पराने हुए रहा, न राग। न राज पराने घुरा समझ कर उसको त्याग करनेकी इच्छा हुई, ओर न उसके सुर्वोके भोग करनेकी वासना प्रमुं हुए। जिस स्थितिमें ये ये उसके ही अनुसार ये अपने सारे कार्य करते रहे। मनको संकट्य वृत्तिका सम्य हो गया। ये राज्यका स्वय कार्य यथोधित रूपसे करते रहे और किसी कार्यके करनेमें भी उन्हें किसी प्रकारके हुए और विपादका अनुसाय नहीं हुआ। उनका जीयन यंज्यत होगया। न उनको भूतका प्रधात्ताय था और अविप्यत्की विन्ता। केख अविपादन कार्यके प्रधात्ताय कार्योका निरपेस और निर्देश स्वय च स्वयायान कार्योका निरपेस और निर्देश स्वय च सम्यादन करते थे। किसी यस्तुके प्रति भी उनका स्वर नहीं था। येसे राजा जनक राजा होते हुए भी ब्रह्महानियोंमें अप्रे समझे जाते थे।

### १६-पुष्प और पावनकी कथा

संसारके जितने सम्मन्य है ये सब अस्यायी हैं, एक न एक दिन अबदय ही ट्रटेंगे। जिनने साथ पूर्ध कर्म और वासनानुसार हमारा इस जन्ममें सद्ध हुआ है अबदय ही उनसे वियोग होना हैं। यह यात जानते हुए भी जो मनुष्य किसी सम्मन्यीकी मृत्यु होनेपर, अयवा उससे किसी और कारणति वियोग होनेपर रोता और वोर करता है वह मूर्य है। प्रत्येक प्राणीके अनन्तजन्म हो चुने हैं, उन जन्मों में उसका अनन्त जीशों के साथ सम्बन्ध हुआ है और यथा-समय सबसे वियोग हुआ है। जब तक जीवको निर्वाणवदकी प्राप्ति होगी, तब तक बही दशा वरावर रहेगी। यह समझते हुप किसी प्राणाको किसी सम्मन्योसे वियोग होनेपर शोक नहीं करना चाहिए—इस विवयपर वसिष्ठ जीने रामचन्द्रजीको पुण्य और पावनका सुनारत सुनाया, जो इस प्रकार है:—

जम्मुद्रीपके किसी स्थानपर महेन्द्र नामका एक पर्वत है। वहॉ-पर गड़ाके तटपर दीर्धतपस् नामका एक ब्राह्मण अपनी 'पन्नी सहित वास करता था। उसके दो बड़े योग्य और सुन्दर पुत्र थे, जिनके नाम पुण्य और पावन थे। पुण्य बड़ा और पावन छोटा था। . दोनोंने व्यपने माता विताकी शिक्षाके बनुसार तथ और व्रस विवार फराना आरम्भ कर दिया । पुण्य तो थोक् ही काळमें झानवान हो गया और व्यात्मपदमें स्थित रहने लगा। पायनको झानवान हो पुर । इसो योचमें उनके विताका दारीर छूट गया—माताने भी उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया । पुण्य तो जीवन्मुक्त हो खुक्त था । उसको अपने माता विताक मरनेका छुछ शोक नहीं हुआ। उसने ययाविधि व्यपने माता विताक मरनेका छुछ शोक नहीं हुआ। उसने ययाविधि व्यपने माता विताक स्वक्त देहोंका संस्कार किया और फिर व्यपने यथोचित कार्यमें लगा गया । पायनको माता विताक मरनेका पहुत कोर्क हुआ, और यह रात दिन उनको याद कर करके रोने लगा । पुण्यको उसको द्वापर यहुत करणा लाई। एक दिन उसने पायनको बुलाकर इस प्रकार समझाया:—

माई पायन ! तुम फिस लिये इतना शोक करते हो । विता माता तो प्रानी थे—ये तो उस परम पदको मास हो गए जो सब जीयोंका च्येय है। तुमसे जनको अवहर हो जुना होना था—यह संसारका अटल नियम है जो कि तुम्हारे रोने धोनेसे नहीं यदल सकता। इस दारीरका सम्पन्य जीयसे तभी तक है जय तक यह उसकी यासनाओंकी सिद्धि करता है। जब यह जोवके कामका नहीं रहता तो जीव उसको फटे पुराने बखका नाई फॅक कर दूसरे हारीर में प्रयेश कर लेता है। तेरे जीयनके दीर्घ इतिहालमें केवल ये ही तेरे माता पिता नहीं हुए। अनेक माता पिता और अनेक स्त्री पुत्रांते माता पिता नहीं हुए। अमेक माता पिता और अनेक दी पुत्रित्त तेरा माता छुद खुका है, और उनसे विछोह हो खुका है। उनकी दि नहीं जानता, क्योंकि तेरी शान-दिष्ट संकु-विक है। में तेरे पूर्व कमी नहीं जानता, क्योंकि तेरी शान-दिष्ट संकु-विक है। में तेरे पूर्व कमी नहीं जानता, क्योंकि कर कुर से में तेरे पूर्व कमी तेरे पन्धु थे। उनका अब तृ क्यों शोक नहीं करता? तृ जब हत सोनिम था तो अवने हंस बन्धुओंसे वियोगका होक क्यों नहीं करता? तृ जब हत सोनिम था तो अवने हंस बन्धुओंसे वियोगका होक क्यों नहीं करता? तृ सुवर योनिम दहा और वृद्ध हुए। तृ सिंह हुना और सिंह जातिक तेरे अनेक बन्धु हुए। तृ सिंह योनिम दहा मारस्य तेरे वन्धु हुए। दशार्वेव देशमें तृ जनका और वानर हुआ था, तुगार देशमें द राजधुव हुआ। पुण्ड देशमें तृ वनका काक हुआ। है हिंद देशमें हाथी। शिगते देशमें वाधा, शब्द देशमें हुन्धा, साठके वन में प्रती; विरुप्धाचलेंसे पीपलका वृद्ध यटक हुस्सों सुन्दा, साठके वन में प्रती; विरुप्धाचलेंसे पीपलका वृद्ध यटक हुस्सों सुन्दी, साठके वन में प्रती; विरुप्धाचलेंसे पीपलका वृद्ध यटक हुस्सों सुन्दी तीतर। तुप्पर मुर्ण द्वीकर, कोशल देशमें ब्राह्मण, वह देशमें तीतर, तुपार

देशमें घोड़ा द्वोकर; तालकी जड़में कीड़ा, गूलरके वृक्षमें मच्छर; विन्ध्याचलमें यगुला; हिमालय पर भोजपत्रको छालमें चींटी; पक गाँवमें गोवरके सूखे देरमें विच्छु; एक समय चाण्डाळी पुत-आदि अनेक योनियोंमें तुम पैदा हुए और उन योनियोंमें तुम्हारे अनेक माता पिता और यन्घु जन हुए। ये सव योनियाँ तुमको तुम्हारे कर्म बोर चासनायोंके कारण मिळीं। में भी आज जो तुम्हारा यन्यु यना हुआ हूँ अनेक योनियोंमें जीवन विता चुका हूँ। तिगर्त देशमें मेंदकः एक यनमें छोटा सा पक्षीः विन्ध्याचलमें चाण्डालः यंग देशमें वृक्षः, विम्ध्याचलमें ऊंटः, हिमालयमें चातकः, पौण्हदेशमें राजाः। प्रम वनमें ध्यानः दो वर्ष तक गीधः पाँच मास तक ब्राहः १०० वर्ष तक सिंह। आँध्र देशमें चकोर; तुपार देशमें राजा, शैलाबार्यका पुत्र इत्यादि अनेक रूपमें मैने जन्म लिया है। इस योनिमें मैं तुम्हारा भाई हैं। यह सम्मन्ध स्थायी नहीं है। इसलिये हे भाई माता पिताका वियोग होने पर तुमको किसी प्रकारका शोक नहीं करना चाहिए। जय इस प्रकार पुण्यने पायनको चैतायनी दी तो पायनको योध हुआ। अपने आई पुण्यको नाई वह भी जीयन्मुक्त होकर जीवन विताने लगा ।

### २०--वितिकी कथा

संसारके भोगोंसे बिचा को जान्ति नहीं मिळती। जिन भोगों को एक बार भोग छिया जाता है और यह भी अनुमन कर छिया जाता है कि जिस नृति और आनन्द्रभातिको उनसे आशा की थी यह उनके द्वारा नहीं मिळी, मनुष्य किर भी धारधार उन्हींकी एळा करता रहता है। इससे अधिक और प्या मुखता हो सकती है? यह विचार हृद्यमें आगोपर राजा बळिको संसारसे विरक्ति और उस विरक्ति कारण उनको आत्मपदकी भाति हुई थी। बळिकी करा प्रकार है:—

हस जगत् के नीचे पाताळ ळोक है। यहाँपर किसी समय विरोचनका पुत्र राजा चिळ राज्य करता था। वह महामतापी राजा था। उसने अपने बाहुबळसे देवताओं और दानवाँको परास्त करके अपना साम्राज्य चारीकोर फेळा ळिया था। जब उसके राज्य करते करते वहुत वर्ष चीव गए तो एक दिन उसके मनमें इस प्रकार- का विचार उदय हुआः—में चिरकालसे त्रिलोकीका राज्य भोग रहा हुँ, किन्तु कमी चित्तको ज्ञान्ति नहीं मिली। यार बार वे ही मीग भोगता हूँ, लेकिन कभी इनसे परम सृप्ति नहीं हुई। दिन प्रति दिन यही फाम करता रहता हूँ जिनको करनेसे आत्माका कुछ भी कल्याण होता नहीं दीयता। सारा जीवन इन्हीं भोगोंको भोगते हुए व्यतीत हो गया, छेकिन हाथ कुछ न आया। सब जीवाँकी क्रियापॅ उन्मचकी चेष्टाओंके तुल्य हैं। मेरे विता विरोचन भारमशानी थे। घे कहा फरते थे कि जीयको उस स्थितिको प्राप्त करनेका यह करना चाहिए, जिसमें परम थानन्द और परम तृप्ति स्वमावसिद्ध है। जिसका बानन्दरूप विषय भोगोंके हारा प्राप्त सुर्योसे कही उत्तम ई, और जिसको प्राप्त करनेसे विषयों के मोगकी वासना नहीं रह जाती। जब वे ऐसी वार्त कहा करते थे तब मुझे उनके समझनेकी दाक्ति नहीं थी। लेकिन अब मुझे बात हो गया है कि जनतक उस पर्की प्राप्ति नहीं होगी मुझे शान्ति नहीं मिलेगी। मैने अच्छी तरह देख लिया है कि संसारके समस्त भोगोंको अनन्त काल तक भोग कर लेनेपर भी चित्तमें शान्तिका अनुभव और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती। भोगोंके द्वारा जो सुग प्राप्त होता है यह स्रणिक भौर तरन्त ही दःखमें परिणत होनेवाला है।

हस प्रकारका विचार मनमें उदय होनेपर बिल अपने गुर्व गुकाचार्यने पास गय, और उनको प्रणाम करके उनसे उनसे उस परमपदकी प्राप्तिका उपाय पूछा जिसका वर्णन उसके पिता विरो-सन किया करते थे। गुक्ते बलिसे कहा :—मुझे इन्न समय यहते कुछ कहनेका अवकाश नहीं है, कार्यवश कहीं जाना है। केवल एक पात सुमको यतलाए देता हैं, तुम उसका ही चिन्तन करते रही। चिन्तन करते करते तुमको निर्मिक्ट क्याधि लग जायगी और परम आनन्दका अनुभव हो जायगा। यह बात यह है कि जी कुछ संसारमें हैं—तुम, में और जगनके सब प्राय्च च्यह स्व पर कहीं अराज्य, गुद्ध, निर्मिकार चित्त तत्व है। उसके अतिरिक्त संसारमें योर कुछ है ही नहीं। उस प्रमुं अपने आपको विचार द्वारा स्थित करना और अपने आपको यही समझ लेना हो मनुष्य जीवनका पर्य है। यह कहकर गुक्क को पर।

- विहाने घर बाकर विचार करना आरंग किया और विचार करते

फरते उसको यह रह निक्षय होगया कि संसारमें जो कुछ दे यह सब चित् तस्य हो हैं। इसके अतिरिक्त यहाँपर कुछ भी नहीं हैं। ऐसा सोचते सोचते उसको निर्विकत्य समाधि छग गई, और उस समाधिमें उसको अनुपाधि और गुद्ध परमानन्दका अनुभय हुआ। वह आनन्द ऐसा था कि जिसके मुकाबछेंमें उसके साधिमें गोगींका सुख छेशाय भी नहीं था। यहते दिनों तक समाधिमें थेरा रहा तो राज्यके काशोंने विस्त पड़ने छगे। यह देख कर गुका-चार्य वहाँपर आप और विष्कि समाधिमें थेरा रहा तो राज्यके काशोंने विस्त पड़ने छगे। यह देख कर गुका-चार्य वहाँपर आप और विष्कि समाधिमें अग कर गोगींका पड़को अपने राज्य कार्योंके देखनेका उपदेश किया। यिछको जीवन्मुक पड़की प्राप्त हो खुकी थी, और वह आनन्द जिसका उनको समाधिमें यहु- भव हुआ था उनका सहाका स्वरुक्त कर वित्त वहत विस्त तक राज्य किया और शारीरान्त होनेपर निर्वाण पदकी ग्राप्त को तक राज्य किया और शारीरान्त होनेपर निर्वाण पदकी ग्राप्त को ।

### २१-- प्रहादकी कथा।

प्रह्लावकी कथा योगवासिष्ठकी सर्वश्रेष्ठ कथाओं मेंसे है। इसके ह्लारा बसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको भक्तिके सच्चे और उत्तम स्वकप और ज्ञानप्राप्तिके सर्वश्रेष्ठ साधनका उपदेश दिया है। कथा इस प्रकार है:—

पक समय पाताळ देशका राजा, जहाँपर दानव छोग रहते थे, हिरण्यकशिषु था। उसने देवताजोंसे घोर संप्राम किया और उनको उससे हतना भय हुआ कि उन्होंने विष्णु अगवान्से अपनी रसाफे ठिये प्रार्थना की। विष्णु अगवान्ते अपने सुदर्शनचक द्वारा उसे मारकर देवताजोंकी अयसे मुक्त किया।

हिरप्यक्षिशिषुके विष्णुम्मयान् द्वारा मारे जानेपर उसके पुत्र महादको यह विचार हुआ कि विष्णुसे घेर रखनेसे कोई लाम नहीं है। वे तो इतने वलवान् हैं कि उन्होंने उसके सत्यत्त वलवान् हैं कि उन्होंने उसके सत्यत्त वलवालों पितालो सहज हो में मार बाला। इस लिये पेसे शक्तिशाली देवकी मिक करनेसे जिस लामको स्मावना है वह उनसे चेर करनेपर मात नहीं हो सकता। यह सोचकर प्रहादने विष्णु मगवान्को मिक करती आरम्म कर दी।

प्रहाद अपने मनमें विष्णु अगवान्की दिन्य मूर्तिको स्थापित

करके मानसिक साधनों द्वारा हो उनकी पूजा करने छगा। धीरे घीरे उसने अपने अन्दरसे सय असुर वृत्तियोंको निकाल कर अपने आपको विष्णुकी कृषायोग्य, शुद्ध चित्त वाला, अनन्य भक्त बना लिया। विष्णु भगवान्के व्यतिरिक्त उसके मनमें और कोई वस्तु नहीं आती थी। सदा ही यह उनके घ्यानमें रहता था। इस प्रकारके अनन्य प्रेमके वशीभृत दोकर विष्णु मगवान् प्रहादके सामने प्रत्यक्ष रूपसे बाकर उपस्थित हुए और उससे मन चाहा यर मांगनेकी कहा। प्रह्लादने विष्णुमगयान्से यह प्रार्थनाकी कि उसकी घर आत्मद्यान प्राप्त हो जाय जिसको पाकर उसे उस पदकी प्राप्ति हो, जिलमें परमानन्द और परम शान्तिका अनुमव होता है। विष्णु भगवान्ने प्रह्लाद्से कहा-संसारके जितने उत्तम पदार्थ है वे में सब तुमको दे सकता हैं, लेकिन आत्मशान देना मेरी शकिसे याहर है। आरमग्रान किसीको किसी वृत्तरेसे नहीं मिल सकता। गुरु और देवता केवल आत्मशानका साधन ही बता सकते हैं। भारमज्ञान नहीं प्रदान कर सकते। आत्मग्रान केयळ खर्य विवार करनेसे उदय होता है। इसलिये तुम भी अपने आप आतम-विवार करना आरम्भ करो। गुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि द्वारा विवार करते करते तुमको शीध ही आत्मदान प्राप्त हो जाएगा-यह कह-फर भगवान् विप्णु ब्रह्मादकी दृष्टिसे ओझल हो गए।

प्रह्वादक मनमें आत्महान प्राप्तिको चहुत तीव्र जिहासा उद्देष हो गई। उसने विचार करना आरम्भ किया कि 'आत्मा प्रमा यह हैं । विचार करते करते वे पहिले तो इस निर्णयर आर कि कोर्र में हर प्रदार्थ आरम नहीं कहा जा सकता, क्यों कि आत्मातो सच कर पर परार्थ का साम नहीं कहा जा सकता, क्यों के आत्मातो सच कर पर परार्थ का साम हो है। किसी भी हर पर परार्थ का साम सम 'अना भूल है । इसलिये, इन्ट्रियाँ, बारोर, प्राण, मन, मुद्धि आदि परतुर्यं, जिन सपका साम आत्मातो होता है, कभी आत्मा नहीं हो सकतीं। जात्मा इन सव हदय पदार्थों से परे, इनसे सुद्धम, यह तरह है जो स्वयं-संयेय है, और जिसका अनुस्तव हमको उस अवस्थामें होता है जब कि हमारे आनका विषय कोई भी विषय न हो। प्रह्वादने उस अनुस्त्यमें स्थित होने प्रकार का स्वयं स्थिय के स्वयं स्

प्रहादको समाधिमें बेठे बेठे बहुत काल स्वतीत हो गया।
राज्यमें हलवल मच गई। चारों जोर अत्याचार होने लगे। न कोई
व्यवस्था रही, और न कहीं न्याय रहा। पाताल लोककी मजा
निरंकुत्रा होकर दूसरे लोकोंक निवासियोंपर अत्याचार करने लगी।
वेदवाओं और दानवोंमें युद्ध मी अब अनियमित इत्तते होने लगा।
यह दशा देयकर विष्णु भगवान् अपने लोकसे पाताल लोकमें गर और
प्रहादको उन्होंने निविकल्प समाधिसे जगाकर यह उपदेश दिया:—

प्रहाद । जिस यानन्द और शान्तिका बनुभव तम निर्विकल्प समाधिमें कर रहे हो यही ज्ञान्ति और आनन्द सच्चे आत्मज्ञानीको संसारमें अपने स्थानोचित धम्मोंका पालन करते हुए अनुभवमें आते हैं । आत्मानुभव नारा या तवदील होनेवाली वस्तु नहीं है । 🗡 घह किसी अवस्था विशेषका ही नाम है। जिसको एक बार आत्मदर्शन हो गया है वह सदा ही उस पदपर स्थित रहता है जो पूर्ण है, शान्त हे, अमन्त है और अग्रण्ड है। विषय, देह, इन्डियाँ, मन आदि सब ही आत्मतत्वके नाना नाम और रूप हैं। जगत्में फोई यस्त ऐसी नहीं जो आत्मासे अतिरिक्त हो। यह सारा जगत् आत्मा-का ही मकारा है, और आत्माके भीतर है, इसमें बनात्म कुछ भी नहीं है। इसिछिये ज्ञानी पुरुपको संसारको छोड़कर कहीं भागना नहीं चाहिए। संसारमें ही रहते हुए, जीवन्मुक वनकर, अपने धर्मोका, जो कि शरीर, इन्द्रिय, मन आदिसे सम्बद्ध हैं, पालन करते रहना चाहिए। जो जीवन्मुक्त अपने दारीर, इन्द्रिय, मन और दुद्धि द्वारा उनके करने योग्य कमोंको होने देता है, उसका जीवन हो सुन्दर जीवन होता है। निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त स्थितिमें ही नित्य स्थित रहते हुए, संसारमें रहने और अपने स्थानोचित घर्मोंका पालन करते रहनेका ही नाम जीवन्मुक्ति है।,इस्रिटिये हे महाद! अपने राज्यके कार्मोको देखो, और राजोचित घर्मीका पाठन करो।

प्रहादकी समझमें विष्णु भगवान्की वात जा गई। उन्होंने जीवन्युक्त होकर वहुत समय तक दैत्यछोकका राज्य किया और शरीरात्त होनेपर निर्वाणपदको प्राप्त हुए।

#### २२--गाघीकी कथा

गाधोकी कथा योगवासिष्ठके सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानींमेंसे है।

इसके द्वारा यसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको मायाके स्वरूपका उपरेश किया है। इस उपाच्यानका यही तात्वर्ण है जो कि इन्द्रजालीके उपाच्यानका था—जो घटनाएँ बाह्यजगतमें बरसोंमें होती हैं वे हो मनके भीतर उसी कूपसे एक सणमें घटित हो सकती हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी रचना मनके मीतर में हो सकती हो। कथा इस मकार है:—

कोशल देशमें एक बहुत शुद्ध आचार और विवादवाला गांधी नामका ब्राह्मण रहता था। उसके मनमें एक समय भगवादकी मायाका दर्शन करनेकी हच्छा हुई। अतएव उसने विच्छें भगवादकी भिक्त करना वारम्म कर दिया। उनके ध्यानके सिवाय उसके मनमें और कुछ न आता था। भगवाद प्रस्त हुए और गांधीने सामे प्रकट होकर उससे घोले कि को बाहो वर मांगी। गांधीने कहा, मगवज्री में मायाका खरूर देशना बाहता हूँ। भग वान् यह कहकर कि सिसी समय ऐसा ही होगा, अन्तर्थांत हो गए।

कुछ दिन पीछे गांची यहास्तानको गया। कपड़े निकालकर गद्गा तटपर रच दिए और जलमें प्रदेश करके एक गोता लगां<sup>चा।</sup> पोता लगते ही उसको एक विवित्र स्थितिका अनुभव हुआ जो <sup>इस</sup>

प्रकारको थीः--

गाफी लपने घरपर है। वीमार है, और वीमारी इतनी पड़ी कि पह मर रहा है। मरनेकी लयस्थाका उसको अनुमय हो रहा है। उसको जुन दोरों के जोक्कर लोकान्तरीमें जानेका लुक्तय होता है। अस वहांपर अपने जीवनकी उसकर और अपूर्ण वासनाओं के जुन सार उसको मोग और रुग्ड मिल रहें हैं। इसके पीछे यह किर रहें लार उसको मोग और रुग्ड मिल रहें हैं। इसके पीछे यह किर रहें लोक मां मोग और रुग्ड मिल रहें हैं। इसके पीछे यह किर रहां लोक में माता है, और एक चाण्डाली गर्मों अवेदा करता है। यहां होता है होता एक चाण्डाल कर्यासे जो कि ऐसी ही सुरुपा है होता कि यह सार है, विचाह कर लोको है। यह सार यह सार है, विचाह कर लोको है। उसके पाता है। उसके पाता है। उसके पाता है। उसके पाता है। यह सार हो कर पड़ी होता है। यह सार हो कर पड़ी होता है। यह सार हो कर पड़ी होता है। यह सार उस कर सार उस कर हो होता है। यह सार उस कर सार हो है। होता है। यह सार उस कर सहसे होता है। अस चार उस कर सार उस कर सार उस कर हो है। होता है। उस कर सार उस कर हो है। होता है। उस हो उस होता है। होता है। इस सार उस कर होता है। होता है। इस सार उस कर होता है। होता होता है। होता है।

मर जाती हैं।पत्नीका भी देहान्त हो जाता है।वह चहुत रोता है और शोकातुर होकर अपना पेट पालनेके वास्ते दूसरे देशको चला जाता है। रास्तेमें उसको अचानक ही एक हाथी अपनी सुरुमें उठाकर अपनी पीटपर येटा लेता है। यह हाथी एक राज्यका हाथी है जो कि उस राज्यके राजाकी मृत्यु हो जानेपर इसिंहचे छोड़ा गया है कि जिसे यह उठा लेगा वही राजा बनाया जाएगा । हाथीके पीछे पीछे राज्य-के मंत्री और अन्य कर्मचारी हैं। उन्होंने उस चाण्डालको प्रणाम किया और हाथीपरसे उतारकर उसको स्नान कराया और नृगेवित श्रद्वार कराकर अपने राज्यस्थानपर हे जाकर गद्वीपर चैठा दिया। अब वह चाण्डाल राजा होकर सत्र प्रकारके भोगोंका उपमोग करने लगा । उसके राज्यमें किसी वातकी कमी नहीं है। धन धान्य अतुल है। अन्तःपुरमें पकसे पक उत्तम और सुन्दर स्त्री उसकी सेवाके लिये मौजूद है। पूरे बाठ वर्ष उसने सब प्रकारके सुदा भोगे और घड़ी अच्छी तरहसे राज्य किया। दुर्माग्यवश एक दिन वहाँपर उसके योवनके मित्र और सही कुछ चाण्डाल आ निकले। उनके सामनेसे राजा साहयको सवारी निकली तो उन चाण्डालाने अपने पुराने मित्र फटज चाण्डालको राजाके रपमें देखकर पहचान लिया भौरचे प्रसन्न होकर चिछाए और उससे मिलनेके लिये दौड़े। सिपा दियों के रोकनेपर भीन कके, क्यों कि जिनका मित्र राजा हो डन्हें सिपाहियोंका क्या डर। यह रहस्य प्रजाको मालूम हो जाता है और सारे नगरमें इस वातकी सवर फैल जातो है कि वहाँका राजा चाण्डाल है। रानियोंको और नगरके द्विजोंको इस खबरके वाते ही इतना दुःख और पश्चात्ताप हुआ कि नगरके लोगोंने प्रायक्षित करनेके लिये एक स्थानपर वंडु विस्तृत अग्निकुण्ड बनाकर अग्निमें प्रवेश किया।राजा॰ को यह सब दृश्य असहा हो गया।और उसने भी उसी अग्निकुण्डमें प्रवेश कर लिया । जब उसमा शरीर अग्निसे जलने लगा तो वह अचेत हो गया। जत्र उसे चेतना आतो हे तो वह अपने आपको गाधीके रपमें गंगामें गोता लगाकर ऊपरको सर्डठाता हुआ पाता है। उसकी वुद्धिमें ही नहीं आता कि क्या मामठा है। तटकी ओर जो देखा तो उसके कपड़े वहाँवर मौजूद हैं, और चारों ओरकी स्थितिपर गीर फरनेसे यही मालूम हुआ कि उसने यह सब अनुमव उतने ही समयमें कर लिया जितना कि उसको गंगाग्रें एक ग्रोता लगानेमें हुआ था।

कुछ दिन पीछे उसके घरपर पक मुसाफ़िर स्रतिथि होकर स्राता है। रातको उसको मोजन कराकर और आरामके लिये योग्य आसन देकर गांधीने उस याप्रीसे अपनी याप्रीका पुतानर हानारे की प्रायंना पढ़ी। याजीन कहा—है गांवण मैंने यहुत देशों में मन्य किया है पर एक देशों में मेंन दतना हृदय-विदारक हरप देशों में मन्य किया है पर एक देशों में ने दतना हृदय-विदारक हरप देशों है कि उसका प्यान करते ही रोचट जहे हो जाते हैं और रोना आता है। यहाँ सरारी दिज प्रजा और सारी रात्तियाँ इस कारण स्थितमें प्रयेश कर गई कि उनकी आठ वर्ष तक अञ्चलतथा एक खाण्डालके राज्यमें जीवन विद्यान पहा। वाण्डाल राज्य भी हुन्धी होकर उसी अनिमें प्रयिष्ट होकर नह हो तो या। यह हदय मैंन हुन्हीं आंटोंसे देशा है। यहाँसे में प्रणा और शिवेणीं स्नान करके सीसा यहाँ आ रहा हैं।

गाधीको यह यात सुनकर यहुत आक्षये हुआ और उस घटना स्थानको देखनेकी प्रयक्ष हुन्छ। दुई। यात्रीको साथ हेकर ये उत राज्यमें गए और यहाँ सब याते उसी प्रकार याई जैसे कि उन्होंने सञ्चमय की थीं। फिर ये किरात देशमें गए और ये संय बातें देंबी को उन्होंने अपने चाण्डाल जीयनमें अञ्चलय की थीं।

ा उन्होंन अपने चाण्डाल जावनम अनुमव का था। हुन सव यातॉपर विचार करनेसे उसे ग्रान हुआ यही<sub>,</sub>मा<sup>याहा</sup>

सक्य है।

#### २३-- उद्दालककी कथा

्रभमुत्यको शान्ति बीर वानन्दका बनुभव तभी हो सकता है वर्ष कि वह वपने वापको सत्ता सामाग्यमें स्थित कर सेता है। जब तह भमुष्य विकारवान् नानापदार्थीमें वपना अहंभाव रचता है तय तक उसे शान्ति और पर्रमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विपयपर परिष्ठकीते रामचन्द्रजीको उहालुक मुनिका उपायमान मुनाया जो इस प्रकार हो

गन्धमादन पर्वतपर उदालक नामका यक युवा दुनि वार्त करता था। एक समय उसके मनमें यह विचार उत्पन्न हुना क्षमी तक उसको द्वानित और आनन्दका अनुमव नहीं हुना। इसने स्थि प्रयक्त करना चाहिए, प्रयोक्ति मनुष्य औवनका परम उद्देश यदी है। इस्टियों के भीग औयनेदी अनुष्यको क्षमी दुलि नहीं हो सकती। मनुष्यको तो वह वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जिसकी प्राप्त करलेनेपर और कुछ प्राप्त करना ही नहीं रहता। मनुष्यका ध्येय तो यह स्थिति है जिसमें जननत जानन्द और परम शान्तिका अनुभव हो, और दुःख, शोक और मोहका लेश भी न हो।

यह सोच कर उद्दालकने निष्काम तप करना आरम्भ किया। कुछ दिन तक तप करने और यम और नियममें स्थित रहनेसे उसका मन शुद्ध और विवेकवान् हो गया। अव उसने मनको सम्बोधित . करके यह पूछना आरम्भ कियाः—हे मन ! तू यह वता कि विषयोंके पीछे दौड़नेमें नुझे क्या सुख मिल्हा है । यदि तू विचार करके देये, तो तुझको यह स्पष्ट हो जायगा कि विषयों द्वारा सुस्की आशा कर्रना पेसा ही है जैसा कि किसी प्यासे मनुष्यका सुग-. हुप्णाक पांछे दोड्ना। जिन विषयोंको स् सुखदाई समझ कर उनके पीछं दौड़ता है ये सब दुखदाई ही सिद्ध होते हैं। किसी विषयको प्राप्त कर लेने पर पेसी तृप्ति नहीं होती कि फिर और किसी विषय-की इच्छान हो। जिस विषयका त्र प्राप्त कर छेता है, उसीसे तुझे थोड़े ही काल पोछे घृणा हो जाती है। यदि यह विषय सुखदाई होता तो उससे घृणा क्यों होती ! अतएव किसी विषयको स्ववहाई समझना तेरा भ्रम है। इसलिये विषयोंके लिये वासना छोड़ कर 'उस भारमं पदमें स्थित होनेका प्रयत्न कर, जिसमें स्थित हो जानेपर अतल, अक्षय और अनन्त आनन्दकी प्राप्ति होती है।

दस प्रकारके विचारों द्वारा जय उसका अन नाश्न हुआ तो उद्दालकने आत्मियार आरम्भ किया और अपनेले यह प्रदम पृद्धान में कहा हूँ हैं पा में इटियांके विचय हूँ हैं नहीं ! फ्योंकि मेरा आत्म भाव तो सदा एक कर हैं, खिर एक हैं। हिन्दूयों भी सर आत्म करा हैं। विपय नाता हैं, विकारवान हैं, और कह हैं। इटियां भी मेरा आत्म करा विपय नाता हैं, विकारवान हैं, और अवत्म विचय नाता विपय हैं। में कहा हैं। इटियां भी नाना हैं, विकारवान हैं, और भेर प्रानका विपय हैं। प्राता और प्रानक विपय कैसे एक हो सकते हैं हैं प्रताता तो विपय से सदा हो भिन्न होगा। प्रारीर भी में नहीं हूँ फ्योंकि यह भी भेरे प्रानका विपय हैं। में इसको अपना कहता हैं यह विकारवान हैं, और उत्पत्ति और नावाकी भाव होता है। आत्मामें न तो विकार हैं, और न उत्पत्ति और नावाकी भाव होता है। आत्मामें न तो विकार हैं, और न उत्पत्ति और नावाकी भाव होता है। आत्म किसी दूसरे प्रानका विपय मी नहीं है। स्वस्तेय हैं। आत्माक अनुभवमं कभी भी विच्छेर नहीं होता, प्रारीरका यनुमय तो सुपृति अवस्थामें होता हो नहीं। एसा में

मन हूँ ? यह मी कहना ठीक नहीं हैं। मन भी बारमाका विषय है, विकारवान् है, और मनका अनुभवभी अधिच्छिन्न कपसे नहीं होता। सुपुति अवस्थामें, मनका अनुभव' नहीं रहता किन्तु आरमाक अनुभव तो, सब अवस्थाओं में होता रहता है। इन सब विचारोंसे यह निश्चय हुआ कि विषय, इन्हियाँ, दारीर मन आदि जितने पदार्थ हैं कदापि आरमा नहीं हो सकते। आरमा रन सब का द्रपा, इन सबसे अधिक स्थायी और स्थयंत्रकाद्य तत्व है। उसका न कोई आदि हैं और न अन्त। यह सदा ही अपनी सत्तामें स्थित हैं। इसका अनुभव तभी हो सकता है जब कि सब विषयों कारम-भाव हटा कर आरमसत्तामें अपने आपको स्थित कर लिया जाय।

यद्द सोचकर उदालकने योग द्वारा मनका निरोध करता आस्म किया। प्राणायाम द्वारो प्राणोंका निरोध करके उसने कुण्डिमी द्वाकिको जायृत किया, और उसको ब्रह्मच्यान पर लेजाकर ब्रह्ममें स्थित किया। पेसा करनेसे उसको निर्विकरण समाधि लग गई। इस स्थितिमें उसने परम शान्ति और परम आनन्दका अनुमव किया।

कुछ काल पीछे निर्विकत्य समाधि हुटी और वह जामत सबसामें साया। अब उसकी दृष्टि दूसरी ही हो गई। उसके खिलामें बही वागित और वही आनन्द या जो कि उसने समाधिक स्वयामां अनुमय किया था। सव उसको लागृत अवस्थामें भी मारा भावका अनुभव होता था और उसकी स्थित उस स्वतासामार्य पी जो कि सदा और सर्वेश पक कर्पमें स्थित है, जो तब ही वस्तुमें का परम स्वक्ष है और जिसमें आनन्द और लागित अविच्या का परम स्वक्ष है और जिसमें आनन्द और लागित अविच्या कराये प्रतिमान है। इस अवस्थाको खारों अवस्थाने—जामत, स्वम मुप्ति, समाधि—से परेकी अवस्था, अर्थात नुर्याशीत अवस्था स्विविद्ध मिति है। इस अवस्थामें हिणत हो जाने पर मनुष्पक्ष और किसी स्विविद्ध मास फरनेकी इच्छा नहीं रहती। उदालकने इस प्रकार अपनेके सत्तासाम्यमें, जी कि चारों अवस्थानां आधार है, स्थित करके जीवमुक्त करसे अपना दोप जीवन विताया।

# २४-सुरधुकी कथा

उदालक मुनिकी नाई किस्तरराज सुरसुने भी खपने विनार दारा परमशान्तिका सनुभव किया था। उसकी कथा इस प्रकार है— हिमालय पर्यताम कैलाशक पास एक देश था जहाँ पर देम जहां (सोने जेसे वालों वालों) नामक एक अक्रली जाति रहती थी। उस जातिक लोग किरात भी कहलाते थे। उन किरातों के राजाका नाम सुरसु था। सुग्ध महा प्रतापी और सुदिमान राजा था। यह बहुत न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक समय उसकी इस प्रकारकी वेदना हुई कि राज्यके कार्य न्यायपूर्वक करनेसे भी उसके हाथींसे बहुतसे लोगों (अपराधियों) को दुःल पहुँचता है, और इस दुःलको देल कर उसका चित्त यहुत ही अनुदुःलित होता है। यदि इस दुःलसे चचनेक लिये वह राज्य छोड़ है तो उसकी प्रजा अराजकताके कारण नष्ट अष्ट हो जायगी। यदि न्याय न किया जाप तो भी दुरावारी होर्गोक हाथसे सज्जनोंको कष्ट पहुँचेगा। इस प्रकारके असमज्ञसमें पड़कर राजा सुरसु बहुत दुःली हुए।

इस अवसर पर माण्डस्य नामक मुनि उधरको था निकछे। 
सुरघुने मुनिको प्रणाम करके उनसे अपनी मनोवेदनाकी चिकित्सा
पूछी। माण्डस्य मुनिने कहा—है राजन ! तुम्हारी यह वेदना तय तक
शान्त नहीं होगी जय तक तुम आत्मशानी होकर निरकाम भारवसे
राज्य नहीं करोगे। सांसारिक आधि और ज्याधि मतुस्यको उस
समय तक कर देती हैं जय तक कि यह औवन्मुक नहीं होता।
जीवन्मुक हो जाने पर मृतुष्य हर स्थितिमें आनन्द और शान्तिका
अनुमय करता है।

शौर , लोक लोकान्तर ऐसा नहीं है जो आतमासे बाहर हो। आतमा सब में है और सब पदार्च आतमामें हैं। सब वस्तुर्य आतमाका प्रकाश हैं। इस प्रकार सोचते र सुरघुको आतमानुमंब होने लगा। उसको सब राज्य कार्य करते रहते पर भी आतन्त्र और दाान्तिका मान होने लगा, और सब स्थितियाम समान रहतेका अथ्यास हो गया। वह जो कुछ भी करता था, निरकाम मामसे अपना धर्म समझके करता था। हानि और लाम, यदा और अवयरा, मोह और दोक उनकी किसी प्रकार भी स्पर्ध नहीं करते थे। राव्यक सब कार्य यथास्थिति और आवस्यकतानुसार करते रहने पर भी उसके विचमें पूर्ण शान्ति रहती थी।

एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परित्र नामक एक पारसी राजा भ्रमणकरता हुवा व्यपहुँचा। पारसी नरेश परिध भी शारमञ्जानी था। दोनों मिर्जोमें यहे प्रेमसे आत्मचर्चा हुई। सबसे उत्तम यात जो सुरधुने परिवर्त कहा यह थी समाधिका स्वरूप । राजा परिवरे सुरचुसे पूछा कि फ्या आपको कभी समाधिका अनुसय हुआ है। सुरघुने उत्तर दिया कि कभी पया उसको हर समय ही समाधिका अनुमय होता है। मारमहानी जन तो संसारके सब कार्य करते रहने पर भी समाधिमें ही रहते हैं, फ्योंकि उनकी स्थित सदा ही आरमपदमें है। उनकी सारा जगत् आत्मरूप ही दियाई पड़ता है, जगत्की कोई घटनी उनकी थात्मपदसे च्युत नहीं कर सकती। सारा जगत् उनकी आत्मा का ही प्रकाश जान पड़ता है। कोई बस्तु ऐसी नहीं दिखाई पड़ती को हेय शयया उपादेय हो। ये जगत्में हरकर सब काम करते हु<sup>द</sup> भी आत्मपद पर स्थित रहते हैं। यह ही सर्वोत्तम समाधि है। अञ्चानीका मन किसी अवस्थामें भी शान्त नहीं होता, झानीका मन सदा दी और सब प्रकारके कार्मोंमें छगे रहने पर भी शान्त और समाहित रहना है। निष्काम कर्म करने, शोक और मोहसे रहित रहकर संसारमें विचरने और आत्मदृष्टिने सव वस्तुओंको देखतेका नाम समाधि है। बतः शनी सदा हो समाहित रहता है।

### २१--भास श्रौर विलासका सम्वाद

जीवका परम उद्देदव, जीवनका जन्तिम प्राप्य स्थान, मनुष्य<sup>द्वा</sup> सर्वोत्तम प्येय भात्मानुमवस्यरूप परमानन्तमय मुक्ति है। उसको न जानता हुआ भी प्रत्येक जीव उसीको तलादामें है। जय तक उसकी प्राप्ति नहीं दोती तभी तक संसार समुद्रमें ग्रोते खाने पहते हैं। बज्ञान-वरां जीव अनातम पदार्थोंको बातमा समझता है, जहाँ आनन्द नहीं है वहांपर आनन्दकी कल्पना करता है, और यह समझता रहता है कि अमुक वस्तुकी प्राप्तिसे उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाएगी, किन्तु उस बस्तके प्राप्त करलेने पर ही उसे यह मालूम हो जाता है कि ऐसा समझना उसकी भ्रान्ति थी। क्षणभर पीछे ही उसकी फिर वही दशा होती है-फिसी दुसरी अपाप्त वस्तुकी और उसका मन दौड़ जाता है और यह उसको प्राप्त करनेमें अवसर हो जाता है। प्राप्त हो जाने पर फिर उसे यही मालूम होता है कि उसका विचार डीक नहीं था। जब तक उसको परमानन्दके यदार्थ स्वरूपका पता नहीं छग जाता और वह उसका अनुभव नहीं कर लेता, तबतक इस प्रकार की आन्तियाँ बरावर होती रहती हैं। इस आन्तिमय जीवनमें कभी चैन नहीं मिलती-सदा ही अशान्ति रहती है। इस सम्यन्धमें धिसष्ट जीने रामचन्द्रजी को भास और विलासका उपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार है।

सहायळ पर्यंत पर अत्र मुनिके आश्रमके समीप दो मुनि
रहते थे। उनमें दो पुत्र मास और विळास नामक थे। उनमें एक
दूसरेंके मित घनिष्ट प्रेम था। एक दूसरेंस कभी भी खुरा नहीं होता था। द दोनोंका रहना, जाना, पीना और सोना एक साथ होता था। द कार रहते रहते उन दोनोंके माता पिताओं की मुख्यु हो गई। दोनों ने मिळकर मृतक-संस्कार किया। कुछ समयके पीछे दोनों देश देशान्तरमें धूमनेके लिये निकले। दोनों मिल्ल दिशाओं में गए और संसारमें राज्य दूसे, और नाना प्रकारके अनुभव मात किय। कुछ काल पीछे वे अकस्मात् एक ही स्थानपर आ मिले। एक दुसरेंको देखकर उनको चहुत हो जानन्द हुआ। विळासने भासते पूछा-माई भास, आज आप चहुत दिनमें मिले हो। आपको देखकर मुझे चहुत ही खुशी हुई है। कही दनने दिनों तक कुशलसे तो रहे? भासने उत्तर दिया—भाई विळास ! इस संसारमें कोन कुशलसे हैं। सदाही किसी न किसी प्रकारका दुख लगा रहता है। जनतक मनुस्पको आसमग्रानकी प्राप्ति नहीं होती तयतक कुशल कहाँ? जयतक मनुस्प इन्द्रियों ने विपयों के पीछे सुराकी तलाझमें दी इता रहता है, तबतक फुराल कहाँ ? जबतक मनमें विपयों के सुरांकी वासना रहती है तब तक कुराल कैसी? जबतक बुद्धि सांसारिक रहती और आत्मविचार नहीं करती तवतक कुराल कहाँ ? जबतक मनुष्य जीवन्युक होकर नहीं विचरता तबतक कुराल कैसी? जबतक मनुष्य संसार में निष्काम भावसे अपनी स्थित-अनुसार धर्मका पालन नहीं करता तबतक कुराल कैसी है जबतक कुराल कैसे हैं स्वतक कुराल कैसे हैं सकती है जियतक जीव महामायको मान नहीं करलेता तबतक कुराल कैसे हो सकती है जियतक जीव महामायको मान नहीं करलेता तबतक कुराल कैसी है भावतक बीच महामायको मान नहीं करलेता तबतक कुराल कैसी है नियतक जीव महामायको मान नहीं करलेता तब कि कान पड़ी और दोनों भाइपोंने मिलकर आत्मविचार करना आरम्भ किया।

### २६--बीतहब्यका वृत्तान्त

स्ययं पिचार करनेसे चित्त किस प्रकार शास्त हो जाता है यह बात चसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको वीतहरयको कथा द्वारा समझाँ। जो इस प्रकार है:—

में विषयों हे पीछे क्यों दोहता हूं ? इसीलिये कि में समझता हैं कि समुक्त विषयके मोग करनेपर मुझे वहुत आनन्द मिलेगा। स्रोक मयहा करनेपर जब किसी प्रकार यह विषय प्राप्त हो जाता है और उसके मोग किया जाता है तो योड़े हो पीछे यह अनुमव होने छगता है कि हमारा यह स्याप एलत था कि उस पिपयका मोग कर देनेपर हमको परम जानन्दका अनुमब भीर परम सुप्तिकी माहि होगा। योड़े ही समय पीछे हमकी ( ११९ )

उस विषयसे घृणा होने लगती हे और इम उसका त्याग करना चाहने लगते हैं। यदि इस समय यह विषय हमसे दूर नहीं होता तो उसका सामीप्य हो हमको दुःखदायी प्रतीत होने लगता है। फितने बार्ख्यकी यात है कि जो विषय कुछ काल पहले हमको परम आनन्दका उद्गम दिखाई पड़ता या और जिसको शात कर छेना इम अपने जीवनका ध्येय और सौमान्य सम-झते थे, वही विषय प्राप्त हो जानेपर और मोग होनेपर आनन्द रहित और दुरादायी प्रतीत होने लगता है। इस अनुभवसे यह साफ़ ज़ाहिर है कि कोई भी विषय स्थयं आनन्द अथवा दुःए गुणघाला नहीं है, पेसा समझना हमारा भ्रव है। किसी विषयमें यदि आनन्द होता तो उसके भोग करनेपर अथवा प्राप्त कर छेनेपर हमको सदा ही आनन्दः का अनुभव हुआ करता। किन्तु ऐसा कहीं पर मी देखनेमें नहीं आता। देखनेमें तो यह बाता है कि जो जो भीग जिस मनुष्यकी प्रचुरतासे प्राप्त हैं उनमें उसे कोई आनन्द महसूस नहीं होता। यह सदा ही उन विषयों के लिये तरसता रहता है कि जो दूसरोंको प्राप्त हैं और उसके पाल नहीं हैं। दूसरे लोग उन वस्तुओंको आनन्द दायक समझते रहते हैं जो कि उसको सुरुभतया प्राप्त हैं किन्तु दूसरोंके पास नहीं हैं। इसी अममें पड़कर सब जीव संसार समुद्रमें पोते का रहे हैं। आज यह प्राप्त करना है, कलको इससे घुणा है। कलको यह पास करना है, परसीं उससे पीछा छुड़ाना है। आलिर रस युया उद्योगसे भिलता ही क्या है? मनुष्यको इस अनुभवसे अपने विचार द्वारा यही सीयना चाहिए कि आनन्द प्राप्तिके लिये विषयोंके पीछे दौड़ना भूल है। आनन्द किसी विषयके भीग द्वारा

विषयां के पांड देहिना भूळ है । आनंद किसी निषयों के मित्र पेसा विचार करने पर वीतहृद्यके मनमें विषयों के मित्र विरक्ति उत्पन्न हो गई। अब उसका मन किसी विषय की ओर नहीं दौड़ता था। यह स्थिति हो जाने पर उसने इन्द्रियों को ओर प्यान दिया और पिचार करना आरम्भ किया कि इन्द्रियों को आसा सम-स्मा और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकतायें समझन, समुच्यकी वही मारी भूळ हैं। सब इन्द्रियाँ मन और प्राणके साथ समयह हुए विना निष्किय और अक् हैं। मन यदि इन्द्रियों के साथ समयह हुए विना निष्किय और अक् हैं। मन यदि इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होकर उनके विषयका मोग नहीं करता तो कोई भी इन्द्रिय किसी भी विषयका क्षान और भोग नहीं प्राप्त कर सकती। पेसे ही इन्द्रियों से सारी कियाप प्राणके आचार पर हैं। यदि किसी इन्द्रियका प्राण-शक्तिके साथ सम्बन्ध न रहे तो उस इन्द्रिय हारा कोई किया नहीं हो सकती। मन और प्राण ही इन्द्रियों को चेतना और किया प्रदान करते हैं। स्वयं इन्द्रियों कुछ नहीं कर सकतीं। वे जड़ और अधाक हैं किन्तु मनुष्य मूळसे उनको अपना आदमा मान बेडता है और उनको आवस्यकताओं को अपनी आवस्यकताएँ समझने छगता है। इस मकार विचार करने पर चीतहत्वको इन्द्रियों से छुटी मिली। अब यह इन्द्रियों और उनके विचयों के बचार करने पर चीतहत्वका इन्द्रियों से छुटी मिली। अब यह इन्द्रियों और उनके विचयों के बचार करने अपने आरम्म किया।

मन और प्राण भी कदापि आत्मा नहीं हो सकते। मन तो च अल है भीर प्राण जड़ है, किन्तु आत्ममाय तो सदा ही स्थिर और स्वयं मकाश माल्य पड़ता है। फ्या कमी ऐसा हुआ है कि आत्माके अनुमयमें किसी प्रकारका भी विकार मालूम पहें ? जितना विकार है यह सब आत्माके विषयोंमें ही होता है। आत्मा जो सय विपयोका साक्षी है सदा ही एकरूप और निर्विकार प्रतीत द्वोता है। यदि यह अन द्वोता तो अनका उसकी कान न होता और उसको यह भी न मालूम पड़ता कि मन विकार बान् और चञ्चल है। विकारोंका हान तभी हो सकता है जबकि कोई निर्विकार द्रशा उनका निरीक्षण करता हो। प्राण जड़ है। वह न धपने आपका अनुभव करता है और न किमी दूसरे विषयका ! भारमाको प्राणका अनुभव होता है और प्राणकी दाकि भी आत्माके अधीन है। इस प्रकार विचार करनेपर वीतहब्यकी यह अनुभव होने लगा कि मन और प्राणसे परे और इनका द्रष्टा तथा संचालक मात्मतस्य है; इसमें ही स्थित होना ठीक है । युद्धि भी जी कि मनसे कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि वुद्धिमें भी विकार होते हैं और आत्माको वुद्धिका द्यान होता है। मन और शुद्धि दोनों ही गहरी निद्रामें शान्त हो जाते हैं, किन्तु आत्माका अनुभव वहाँपर मी दोता है। इसलिये आतमा बुद्धिसे अधिक स्थायी, युक्तिका द्राप्ता, और गहनतम तत्त्व है। उसमें स्थिति प्राप्त करलेनेपर हा शान्तिका अनुमव हो सकता है।

इस प्रकार विचार करते करते और आत्मतत्त्वका ध्यान करते

करते योनहब्यको समाधि लगाई। उसकी बुलि, मन, प्राण, इन्द्रिय् और शरीर समी स्थिर हो गए और यह इस स्थितिमें यहुत काल , तक शिलायत चेंद्रा रहा। समाधि खुलनेवर जब उसकी चेतना जाग्रत् व्यस्थामें लौटी तो उसको यह मालूम हुआ कि उसके शरीर के उत्पर एक यही भारी धाँबी रची गई है, और उसके शरीर और इन्द्रियोंमें रतनी जड़ता आगई है कि यह उसको तनिक भी नहीं चला सकता। तय उसकी चेतना भीतरको छोटी और उसने अपने सुद्दम शरीर द्वारा अपने पूर्व जीवन और लोक्डेका अनुभव किया। १०० धर्य तक यह कैलाश पर्वतपर एक तपस्थी, १०० धर्य तक एक विचाधर, पञ्च-युगी तक इन्द्र और फिर बहुत काल तक गणेश रहा था।

यीतहब्यने अब यह सोचा कि उसका जड़ और मिट्टीसे दया हुआ दारीर चेतन होकर मिट्टीसे स्वतन्त्र हो जाए। इसलिये उसने थपने सूहम दारीरको सूर्यमण्डलमें भेजा और वहांसे पिद्गला नामक स्र्यंकी कलाको साथ लाकर उसके हारा मिट्टी साफ कराई, और शरीर और इन्द्रियों में पुनः चेतनता और संबलनकी उत्पत्ति कराई। थय उसका दारीर पूर्वकी नाई स्वस्थ और चेतन हो गया। जो धनुमय उसने निर्विकल्प समाधिम प्राप्त किया था उसमें अपनी स्थिति करके जाव्रत् अवस्थामें ही आत्ममावसे रहने लगा। अव उसका जीवन एक जीवन्मुक्तका भीवन था। न कुछ उसके लिये जपादेय था और न द्वेय। न किसी वस्तुके प्रति उसको राग था, न घुणा । इन्द्रियाँ द्वारा इन्द्रियोचित और शरीर और मन द्वारा शरीर और मनके करने योग्य कर्म वह शान्त रहकर करता था। उसकी हर वक्त परमानन्दका अनुभव होता रहता था। इस प्रकार जीवन्मुक अवस्थामें यहुत समय तक रहकर बीतहय्यके मनमें विदेहसुक्ति की फैव य अवस्थामें प्रवेश करनेका विचार हुआ। यह सोचकर उसने विचार करना आरम्भ किया। अपने संसार और जीवनकी एक पक वस्तुको सम्बोधन करके उसने उनको विदा किया और अपने बापको सबसे निर्मुक करके परम शान्त, सत्तासामान्य, तुर्यातीत, निर्वाणस्थितिमें स्थित करके सदाके लिये शान्त हो गया ।

## २७—काकमुशुरुडकी कथा

संसारसे मुक्त होनेके उपायका नाम योग है। वह दो प्रकारका

हैं । एक विक्तीयदास और दूसरा प्राणितरीय । प्राणितरीय हारा । विक्तका निरोध हो जाता है और विक्तक दान्त होनेयर प्राणकां निरोध हो जाता है । विक्तीयदास होनेयर सात्मानुभवना दृश्य हो जाता है । कुछ लोग प्राणितरीयके सार्ययर चलकर आरामानुभव प्राप्त करते और कुछ सनीतिरीयके प्रार्थयर चलकर आरामानुभव और दूसरोको प्रानी कहते हैं । योगियांना वर्णन करते हुए, विषष्ठ और दूसरोको प्रानी कहते हैं । योगियांना वर्णन करते हुए, विषष्ठ और दूसरोको प्रानी कहते हैं । योगियांना वर्णन करते हुए, विषष्ठ और दूसरोको प्रानी कहते हैं । योगियांना वर्णन करते हुए, विषष्ठ और दूसरोको भहायोगी क्षकसुगुण्डजीकी कथा सुनाई जो इस प्रकार है।—

वसिष्ठजीने वदा-पक समय में सहम दारीर हारा सहकी समाम गया। घटाँपर यहे २ अपि शोर मुनि घेंडे थे झोर नानाप्रकार का बार्तालाप हो रहा था। होते होते चिरञ्जीबी पुरुपीका बुक्ताल छिड़ गया । दातातव नामके मुनिने कहाः—संसारमें सबसे अधिक चिरलोया काकसुगुण्ड मुनि हैं। सयने उत्सुकनासे पूछा से कीन हैं भीर कहाँ रहते हैं ? शातालप मुनि बोले: —सुमेन पर्यतकी पद्मराग नामयाली कन्दराके शिखरपर एक कस्प गृक्ष है। उस वृक्षकी दक्षिण दिशाकी डालपर वहनने पक्षी रहते हैं। उन पश्चिमी पक महा श्रीमान् कीया रहता है। उसका नाम सुशुण्ड है। यह वीतराग क्षीर महा युखिमान है। जितने कालमे यह जीवित हे उतने कालते कोई भी जीवित नहीं है। यह शान्त और जीवन्मुक्त है, उसके साध वातचीत करनेसे परम मानन्दका धनुभव होना है और चित्त शान्त हो जाता है। यह थात सुनकर मेरे ( यसिष्टके ) चित्तमें काकमुग्रु<sup>ण्ड</sup> के दर्शन करनेकी महती उत्कण्टा हुई। इन्द्रसमासे उटकर में सीचा सुमेर पर्वतकी ओर चल दिया। सुमेर पहासकी पद्मरागनामनी कन्दराके शिखरणर पर्देंचते ही मुझे कल्प्यूझ दिखाई पड़ा । इस महा सुन्दर और सब ऋतुओं के फलफूल युक्त बृक्षके ऊपर नानाप्रकारके पक्षी येंटे आनन्दके राग अलाप रहे थे। आगे बढ़कर मेंने देखा कि उस वृक्षके एक टहनेपर अनेक काँचे वैठे हैं। ये सबके सब अवल और शान्त भावसे बेंडे थे और उनके मध्यमें एक महा श्रीमान् और कान्तिमान् ऊँची गर्दन किए हुए वह कौवा विराजमान् था औ जगतुमें सूत्र जीवासे अधिक चिरखीवी है, जिसने अनेफ करण देखे हैं और जो सदा ही आत्मभावमें खित रहता है। में आकाशसे नीवे उतरा । मुझे देखते ही सब कौवॉमें घटवली मच गई । यदावि काक भुगुण्डजीने मुझे कभी नहीं देया था तो भी ये अपने आप ही अपनी सर्वेक्षताचे कारण समझ गए कि मैं धिस हुँ और छुत्हळवश उनके दर्शन करने आया हूँ। उन्होंने उठकर मुझे प्रणाम किया और मेरा खागत किया। सहस्य द्वारा उन्होंने दार्थोंकी रचना करके घुसके प्रमते कह कर मेरे लिये आसन यनावर मुझसे येउनेकी मार्थना की। यदापि ये स्व कुछ समझ गए थे और जानते थे कि मैं किस निमित्त बहाँपर गया था तो भी मुझसे थोळे—हे भगवन् ! आपने हम सबको दर्शन देकर छतार्थ किया। आप छण करके आहा दीजिए कि आप की हम क्या सेवा हरें! मैंने कहा कि इन्द्रको समार्म कि खीथियों का चुत्तान्त चळनेपर मैंने सुना था कि काम सबसे हाथियों हो इसलिये आप छप्या अपने जीयनका चुत्तान्त खनाएं।

काकमुद्युण्डजी योले—प्रगयान् शियके अधिष्ठात्त्यमें अनेक गण और शक्तियाँ हैं उनके अनेक नाम और रूप हैं। उन शक्तियोंमें-से पकका नाम अलम्बसा है। उसका बाहन चण्ड नामक काक है। और शक्तियोंकी बाहन इंसनियाँ हैं। एक समय सय शक्तियोंने मिळ कर उरसव मनाया। उनके घाडनोंने भी उरसव मनाया और मक्त होकर नाच और गाना किया। नाना प्रकारकी कोड़ा करते करते यहाँ तक हुआ कि ये सब इंसनियाँ चण्ड काक द्वारा, जो कि अल-म्युसाका बाहन था, गर्भवती हो गईं। मेरी माता ब्राह्मी दाकिका याद्दन थीं । जय शक्तियोंकी यह पता धला कि उनकी याद्दन हैंस-नियाँ गर्भवती हो गई है तो उन्होंने उनको फुछ दिनके लिये छुट्टी दे दी और अपने आप समाधिमें स्थित हो गई। समय मानेपर प्रत्येक इंसनीने तीन तीन अण्डे दिए। जय उनमेंसे यह तिकले तो इमारे पिता चण्ड इम. सयको लेकर बाह्यी शक्तिके पास गए और उससे इमको आशीर्वाद दिलाया। उसने इमको स्राशीर्धीद दिया कि इम लोग कमी भी संसारके चकमें नहीं पहेंगे। सदा आत्मभावमें स्थित रहकर जीवन्मुक्त रहेंगे। कभी भी सज्ञानके बदामें नहीं होंगे । यह कहकर उस देवीने हमको इस कल्प वृक्ष पर एकान्त वास करनेकी सलाह दी। इम लोग यहाँ आकर वास • करने छगे । यहाँ पर हम,छोग यहुत काल तक वास करते रहे । मेरे शीर सब भाई अपने सङ्करपके कारण विदेह मुक्तताको शास हो गए। मैं

ही अपेला अभी तक जीवित हूँ। मुझे यहाँ पर रहते रहते अनेक कस पीत गए। समय समय पर प्रलय आता है और फिर सृष्टिकी रवना होने लगनी है। प्रलय के समय में अपना यह घोंसला छोड़ कर घारणा द्वारा अति स्टूस यन जाता हूँ। प्रलय कालमें जय कि १२ सूर्य वर्ष कर भूमण्डलको जलाने लगते हैं। प्रलय कालमें जय कि १२ सूर्य वर्ष कर भूमण्डलको जलाने लगते हैं, में पानीकी घारणा करके कपर आकाशमें चला जाता हूँ। जय यहत ज़ोरकी बाँधी चलती है और पृष्टि होती है तो में अशिको चारणा करके आकाशमें स्थित रहता हूँ। जर कि सार्पा पूर्णी जलमयाहो जाती है तो में बागुकी घारणा करके जलके कपर तीरता हूँ। जब सारा ब्रह्माण्डल लय हो जाता है तो में सुपुति लवस्थामें ब्रह्मार्य में बहु कर जाता हूँ, और प्रह्माण्डल पुनः पृष्टि तक में उसी अंवस्थामें रहता हूँ। सुप्टि हो जाने पर में फिर सपने हती चांसली आकर वास करने लगता हूँ। मेरे संकर्षण के कारण यह करवलुस मरोक सुप्तिमें जदय हो जाता हैं। मेरे संकर्षण के कारण यह करवलुस मरोक सुप्तिमें जदय हो जाता हैं।

वसिष्ठजीने वड़ी उत्सुकतासे पूछा—आपने इतने वड़े जीवनमें

**पया पया देखा** ?

भुगुण्ड जी योले—मेंने अनेक आधर्य देखे हैं, उनमेंने हुए आपको सुनाता हूँ। एक समय पृथ्यो पर तुण और वृक्ष ही थे, और कुछ नथा। दक समय ११ हज़ार वर्ष तक पृथ्वी पर मस्म<sup>क</sup> सिवाय कुछ न था। यूक्ष और तृण सत्र जल गए थे। एक समय देसी ख्षि हुई कि जिसमें सूर्य और धन्द्रमा आदि प्रकाशक प्रद्व नहीं उपजे थे। केवल सुमेर पर्वत पर स्थित कुछ रलों द्वारा ही प्रकाश होता था। उस समय दिन रातकी गति कुछ नहीं जान पड़ती थी। एक समय ऐसा हुआ किरेवताओं और देखोंका युद्ध होकर देख लोगों की विजय हुई और केवल प्रह्मा, विष्णु और शिवकी छोड़कर सब देवता उनके अधीन हो गए और सारे संसारमें बोल युग तक देरवाँ का हो अचल राज्य रहा। एक बार दो युग तक पृथ्यो पर चूक्षोंके सिवाय कुछ न था। एक समय कई युगों तक पृथ्वी पर पर्वतीके सिवाय कुछ न था। एक बार सारे पृथ्वी मण्डल पर जलके सिवाय कुछ नहीं था। महामैर हो जलमें यंभेकी नहिं खित था। एक बार विन्त्याचल पर्वत इतना बढ़ा कि सब पर्वतीसे वहा हो गया और पृथ्वी मण्डलको दवाने लगा। एक समय सृष्टिमें न मनुष्य थे और ■ देवता थादि । एक समय खुष्टिमें ब्राह्मणोंके आचरण खराव हो

गए थे। वे मद्यपान और दुराचार करते थे और झूद लोग राज्य करते थे। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्द्र, उपेन्द्र और लोकपाल मेरे सामने ही अनेक बार नष्ट हुए और उत्पन्न हुए। मैंने भगवान्का हिरण्यकशिपुको मारना और देवताओं और देखों डारा समुद्रका मन्यन अपनी आँसोंसे देसा है। मैंने पेसी स्ष्टिगाँ देसी हैं जिनमें विष्णुका बाहन गरुङ्, शिवका बाहन बेल और ब्रह्माका बाहन हंस नहीं था। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो, हे बसिष्ट, बाप, भरहाज, पुलस्त्य मादि ऋषि उपजे। फिर सुमेर आदि पर्यंत उपजे। आपके आठ जन्म मुझे याद हैं। कभी आप आकाशसे उपजे, कभी जलसे, कभी अग्निसे, कभी पवनसे । वारद्व वार मैंने समुद्र मन्थन देया है। तीन वार हिरण्यकशिपुका पृथ्वोको पातालमें ले जाना देगा। छः यार परशु-रामका जनम देखा है। मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं कि जब कि घेद और पुराणोंके अर्थ दूसरी ही तरह लगाए जाते थे। प्रत्येक कालके उपास्य देवता और ज्ञास्त्र और ज्ञास्त्रप्रवर्त्तक भिन्न भिन्न रूपके देपे । मुझे मालूम है कि वाल्मीकिजीने १२ वार रामायणकी रचना की है। व्यासजीने मेरे सामने ही सात बार अवतार लिया और कई वार महाभारतकी रचना की। मैंने विष्णु भगवान्को भक्तोंकी रक्षाके हेतु अनेक थार अवतार लेते देखा है। मुझे ११ यार राम-चन्द्र रूपसे उनका अवतार हेना और १६ वार कृष्ण रूपसे भली भाँति याद है। १०० बार मेरे सामने कलियुगमें बुद्ध भगधान् का अवतार हुआ है। मेरी आखोंके सामने ही दो बार दक्ष प्रजापति का यह भन्न हुआ। इस प्रकारकी अनेक घटनाएँ मैंने देखी हैं। उनका में आपसे कहाँ तक वर्णन करूँ। सृष्टि अनेक वार मेरे सामने रची गई और लय हो गई। कभी और और प्रकारकी सृष्टि होती है, कभी इसी प्रकारकी जैसी कि अब है। कभी इसके सदश और कुछ भिन्न रूपकी होतो है। मेरे रहनेका स्थान कभी सुमेर होता है, कभी मन्द्राचल, कभी हिमालय, और कभी मालवपर्वत । किसी किसी स्प्रिमें युगोंके नियमका भंग हो जाता है। कलियुगमें सतयुग और सतयुगमें कलियुग वर्तने लगता है। नाना सृष्टियोंमें देश काल, क्रिया, प्रजा, शास्त्र, राज्य, और धर्म नाना प्रकारके ही देखनेमें आते हैं। पक समय ऐसा हुआ कि ब्रह्मा अपनी आयुके दो दिन पर्यन्त समा-धिमें रहे और दो कल्प तक सृष्टिकी रचना ही नहीं हुई।

यसिष्ठजीको इस कयाको सुनकर बड़ा आनन्त क्रुण। यहत देर तक फिर काकसुगुण्डजीसे उनका ज्ञान और योग सम्यन्धी धार्तालाप हुआ जिसका घर्णन आगे सिद्धान्त खण्डमें किया जाएगा।

## २=-ईश्वरोपाख्यान

इस उपारयान द्वारा वसिष्ठजीने रामधन्द्रजीको ईश्वरके सर्वे सम सक्स और उसकी सर्वश्रेष्ठ पृजाकी विधिका उपदेश किया है।

चसिप्रजीने कहा-हिमालय का एक शिक्षर कैलाश नामकी है, वहाँ पर चन्डकलाघर भगवान् शिव वास करते हैं। मैंने वहाँ पर पुछ दिन यास करके तप और अध्ययन किया है। एक समय जन कि श्रायण वदी अप्रमीकी आधी रातको मैं समाधिसे जागा तो देखता हैं कि दशों दिशाएँ भीन और शान्त हैं। महान् अन्धेरा संसारको घेरे हुए है और मन्द मन्द पवन चल रहा है। उसी समय महा शीतल असत रूपी किरणॉसे औपधियोंको पुष्ट करता हुआ चन्द्रमा उदय हो आया। मैं अपनी कुटियामें वैठा हुआ प्रश्तिकी इस द्योभाका आनन्दसे निरीक्षण कर रहा या कि यकायक वड़ी ते<sup>ज</sup> रोशनी पुर्र और सारी प्रकृति चमक उठी। मेरी समझमें नहीं आयी कि यह प्रकाश कहाँ से आरहा है। चारों और निरीक्षण करने पर पता चला कि सगवान् शिव पार्वतीके हाथमें हाय डाले हुद मेरी फुटियाकी ओर चले आ रहे हैं। मैंने दूरसे ही मन ही मतमें उनका स्थागत किया और उनकी आदर पूर्वक प्रणाम किया। उनके निकट आजाने पर उठकर उनको प्रणाम किया और पाद्य और झर्च्य दिया और उनके चैठनेके लिये आसन विद्याया। महादेवने वेटतेही मुझसे कुराल पूछी और मुझे बाशीर्वाद दिया । मेरे मनमें वड़ा आतन्द हुआ। मैंने भगवान्से पुछा—हे प्रभो आप यदि मेरे ऊपर हुपा रक्षते हे तो मुझे यह बलताइये कि भगवानका स्वरूपऔर उसकी सर्वोत्तम प्रकारकी पूजा क्या है ? शिव जी बोले -

द्वे बसिष्ठ ! अगयानका सर्वग्रेष्ठ रूप न विष्णु हैं। न शिव न इन्द्र, न पवन, न सूर्य, न अग्नि ! वह देव न देहबाळा है और न चित्तरूप ! असळी देव अनादि और अनन्त संविद्र हैं, जाकारवान्द्र, परिमित और परिच्छन्न कोई बस्तु नहीं हैं। यह देव सब जगह सत्ता भीर असत्ता 🐒 से धर्तमान है। उसोका नाम शिव है। उसका ही तुम पूजन करो। आकारका पूजन तो उन लोगोंके लिये है जो शिव नरवका नहीं जानते। रुद्रादि देवोंको पूजनेसे परिच्छिन्न और परिमित पदार्थोंकी ही प्राप्ति होती है, परन्त यनादि और अनन्त आत्मरूप देवके पूजनेसे अछोकिक थानंदकी प्राप्ति होती है। जो लोग अलौकिक आनन्दको छोड़कर ओपाधिक सुखोंके पीछे पहते हैं ये मन्दार यनको छोड़कर करखयनमें प्रयेश करते हैं। यह ब्रह्म जो कि सारा विश्य है, देवोंका देव है। उसीकी पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। न यह दूर है और न दुप्पाप्य। यह सबके भीतर मौजूद है। जो उसकी जानते हुए आकारवाले देवकी पूजा करते हैं वे बालोचित्त क्रीड़ा करते हैं। परम-कारण भगवाम् शिव प्रत्येक जीवके वात्मा हैं और उनके पूजनेका नारण मनवान् शिव प्रत्येक जायक आरमा है आर उनके पूजनका दरीका केयल आरमयोध है। पुष्प धूप दीप सादि चट्टकों हारा भग-चानकी पूजा करना चालबुद्धिवाले पुरुषोंकी शोभा देता है, है चिसिष्ट ! आप जैसे शानी पुरुषोंकी शोभा नहीं देता। वह देव निरय और सर्वेष चर्चमान है, उसके चूजनेकी लिये आहान और मन्त्रकी आयश्यकता : नहीं है। बोधके सिवाय उसको चूजनेकी और कोई विधि नहीं है। यह देव ध्यान द्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान ही उसका अर्घ्य और ध्यान ही पाद्या, ध्यान ही पुष्प है और ध्यान ही उपहार । ध्यानसे ही वह प्रसन्न होता है। सब काम करते हुए, सब भोगोंके भोगते हुए, सब स्थितियों में रहते हुए आत्माका ध्यान करते रहनेसे ही बारमा प्रसन्न होता है। बारमाकी अर्चना प्रत्येक मन्त्य हर स्थितिमें रहते हुए कर सकता है। अपने देहमें स्थित परम शिय-का सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब प्रकार के भोगोंका भोग करते हुए सदा ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करनेसे ही जीवका परम कल्याण है।

इस प्रकार शिवजीने विस्तितीकों देवपूजाका सक्त वता-इस प्रकार शिवजीने विस्तितीकों देवपूजाका सक्त वता-कर कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। तुम्हारा कत्याण हो—यह कहकर वे पार्वलीकों लेकर अपने स्थान पर चले गए शोर मेरे मनमें सवाके लिये चाँदना करगए। हे राम! तयसे मैं इस प्रकार की हो देवपूजा करता हूँ दूसरे और किसी प्रकार-की नहीं।

# २८—श्चर्जनोपाख्यान

रामचन्द्रजीको अनासक रहकर सब कर्मोको करनेका उपदेश देते हुए वसिष्ठजीने कहाः—

हे राम । अगवान् छुट्ण जिस ससकताका अर्जुनको उपरेश हेंगे उसी प्रकारकी असकताको प्राप्त करके तुम भी संसारमें अपना जांवम सुखसे विताओ। रामचन्द्रजीने प्रसिष्टजीसे पूछा— यह अर्जुन कर उत्पन्न होगा और प्रगवान् उसको किस प्रकारकी असकताका उपरेश हेंगे ? यसिष्ठजी बोले:—

भगवान् थम दर एक चतुर्युगीमें कुछ कालके लिये तप किया करते हैं। उस अयस्थामें वे उदासीन भावसे रहते हैं। अतः यह भूमण्डल अधिक प्राणियोंसे ब्यास हो जाता है और रहने थोग्य नहीं रहता। उन दिनों पृथ्योका भार हूर करनेके छिये देवता छोग 🗊 सावदयकतानुसार प्राणियोंको मारते हैं। इस समय पितराँका नायक वैवस्यत नामक थम है। इसको कुछ समय बीत जाने पर अपने पापनाशके निमित्त तप करना होगा । उस समय पृथ्वी प्राणियोंके भारसे दवकर विष्णु मगवान्की शरणमें जायगी। पृथ्यी का भार उतारनेके टिये विष्णु भगवान् दो शरीरों (कृष्णे और अर्जुन) में अवतार लेगें। उनमें एक वसुरेवपुत्र वासुरेव और दूसरा पाण्ड पुन अर्जुनके नामसे प्रसिद्ध होगा। पांडुका एक और पुत्र धर्मपुत्र युधि ष्टिरके नामसे प्रसिद्ध होगा। उसके चचाका लड्का दुर्योधन होगा। इन दोनोंमें पृथ्वीको एक दूसरेले छीननेके छिये घोर युद्ध होगा जिसमें १८ अक्षोहिणी सेना इकट्ठी होगी। गाण्डीय घनुपधारी अर्जुनका रूप धारण करके विच्छा भगवान् उस सेनाका नाही करके पृथ्वीका भार उतारेंगे। विष्णु भगवान्का अर्जुन रूप युद्धके बारम्ममें हुए शोकादि मानव सामाविक दोगीसे युक्त होगा और दोनों खोरसे सेनामें सम्मिलित अपने वन्धुओं और सम्बन्धियोंको देखकर उनको मारनेके छिये उचत होकर अपना धतुप नीचे रख देगा, और अपने सारशी श्रीकृष्ण रूपघारी विष्णु भगवान्से अपने मनकी द्वाका वर्णन करेगा। श्रीकृष्ण उस सम्य वर्जुनको बारमझानका उपदेश देकर उसके मोहको दूर करेंगे और उसको मसक्त होकर युद्ध करनेकी सलाह देंगे। श्रीरूप्ण द्वारा विप

हुए उपदेशसे अर्जुनका मोह दूर हो जाएगा और वह युद्धमें अपने त्यायुओंको परास्त करेगा। उस धोर संप्राममें वहुत सी प्रजा कट .जाएगी और पृथ्वीका मार धळका होगा।

#### ३०—शतरुद्रोपाख्यान

सारा जगत् कल्पनामय है। जीव भी अपनी कल्पना द्वारा ही यक दारोरसे दूसरे दारोरमें प्रवेश करता है और अपनी कल्पना द्वारा ही अपने इस वन्धनसे मुक्त होता है। जो जैसी कल्पना करता है वैसा ही हो जाता है। वासना और कल्पना जगत्के प्रसार और जीवा है। दा ति से एक्ट होता है। इस हार ही सब ।कुछ होता है। इस विययको समझाते हुए विसम्रजीने औरामचन्द्रजीको द्वारा-लक्ष्मिया वुक्ताया जो इस प्रकार है:—

हे रामचन्द्र 📗 प्राचीनकालमें एक वड़ा विचारशील और शुद्ध <del>याचरण वाला तपशी रहता था। उसने अपने यत्न और अभ्यास</del> द्वारा समाधिमें स्थित होनेकी शक्ति प्राप्त करली थी। वह अपना सारा समय प्रायः समाधिमें ही विताता था। एक दिन, जब कि वह समाधिसे उठा ही था, उसके मनमें यह कल्पना उदय हुई कि वह एक विश्वकी रचना करे। यह कस्पना मनमं आते ही उसके संकल्पसे एक विश्वकी रचना हो गई, और उस विश्वमें वह जीवट नामका पुरुप खुआ। अब यह अपनी तपसीरूप स्थितिको भूलकर अपने कल्पित विश्वमें जीवट रूपसे विचरने लगा। इस रूपमें उसने सूव भोग भोगे, मद्यपान किया, और ब्राह्मणोंकी सेवा भी की। जीवटको एक दिन सोते समय साम आया और उस समजगत्में उसे अपने बाह्मण होनेका भान हुआ। अब वह ब्राह्मण रूपमें येदका अध्ययन भौर पाठ करने लगा । जब ब्राह्मण रूपमें उसको कुछ काल बीत गया तो उसे स्वप्न हुआ कि वह एक राजा है और उसके पास वहुत सी सेना और बहुतसे नौकर चाकर हैं। उस राजाको एक समय पेसास्त्रम हुआ कि यह एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा है। यहुत काल तक चकवर्ती राजाके रूपमें रहते हुए उसे एक दिन यह स्वप्त हुआ कि वह एक देवाडूना है और देवताओं के वाग्रमें अपने पसन्द किए हुए देवताओं के साथ आनन्दसे विद्वार कर रही है और खुब असम है। एक समय जब कि वह काम-कीड्रासे धककर गहरी निद्रा-

में ळीन थीतो उसे स्वप्नमें यह अनुभव हुआ कि वह एक हरिणी है। इरिणी रूपसे वह वनमें विचरने छगी। हरिणीने एक दिन खप्तमें अपने आपको एक इरी और कोमल बेलके रूपमें पाया। वल्छीके मनमें यह करपना उदय हुई कि वह एक अमर है और भ्रमर रूपसे नाना प्रकारके पुष्पाँ और वैलोंका रस पान कर रही है। भ्रमरको एक समय साप्र आया कि यह कमलिनी है। एक समय पक हाथोने उस कमिलनोको तोङ्कर या लिया। उस कमिलनीकै हदयमें उस समय यह कल्पना उदय हो आई कि वह एक हाथी हैं। इस प्रकार नाना रूप घारण करते हुए वह ब्रह्मका इस घना । ब्रह्म ने उसको उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्मज्ञान हुआ। पर समय वह हस सुमेर पर्वतपर उडा हुआ जाता था। वहाँ पर उस<sup>ने</sup> रहोंकी देखा और उसके मनमें यह करपना उदय हुई कि वह रहे चने । निदान यह एक रुद्र वन गया । रुद्र ऋपमें उसे ब्रह्मज्ञान ही गया और अपने पूर्ण झानके द्वारा उसको अपने पूर्व जन्मीका भी स्मरण हो आया। उसे यह जानगर यहा आधर्य हुआ कि वह अब भी तापस रूपसे उसी स्थानपर घेटा हुआ अपने कल्पना जगत्की अनुमय कर रहा है। और इसी अकार यह अदने शत (सी) कर्पी वर्समान है। उसने सोचा कि अब यह अपने सब रूपोंको, जो कि उसने नाना कल्पना-अगर्तोमें शहण किए हैं, जगाए और उन सक्नी तरप्रशानी बनाकर मुक्त कराय। यह सोचकर यह उस स्थान वर पहुँचा जहाँ कि घट तपस्तीके रूपमें अपने कल्पना जगद्वी रचना कर रहा है। यहाँपर पहुँचकर उसने तपसीको जगाया। तपसीको जागनेपर द्यान हुआ कि अभी उसके करियत विश्वमें उसके अनेक रूप यर्चमान हैं। यद और तपसी दोनोंने जीवटको सोतेसे जनाया। तीनोंने मिल्यर घेदपाठी ब्राह्मणको। घाराँने मिलकर राजाको । पाँचाँने चमपतीं राजाको । इस प्रकार होते होते कर्ड़ समस्त १०० रूप जाग गए। रह्यो अपने १०० रूपमें यसमान होकर पड़ा आधार्य हुआ। तय यहने अपने सप रूपोंकी कहा कि तुम् सय व्यपने व्यपने स्थानको जाओ और जय तक में सप शरीर है तब तक इन सब शरीरॉंके योग्य भोगोंकी वासता भीर कामनारदित दोवर योगो । शरार-पात दोनेपर तुम सर् रड रूपमें था जामीने। उन सब शारीरांका अन्त होनेपर वे

सय जीव रुद्र वने और कल्पका अन्त होनेपर सथको विदेह मोक्षको प्राप्ति हुई।

रामचन्द्रजीने पृछा-हे भगंधन् । यह बाखर्य-मय घटना कैसे हुई ? यसिष्ठजीने कहा-हे राम ! मनमें जो संकल्प होता है वही यथा समय सत्यरूपसे प्रतीत होने लगता है। और मन जितना शुद्ध और पवित्र होता है उतना ही जल्द और उतनी तीवतासे संकल्प घनी-भूत हो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरन्त पैसा ही हो जाता है। इस जगत्में संकल्पके सिवाय और कुछ है ही नहीं। जितने नाम और रूप हैं वे सब संकल्पकी ही रखनाएँ हैं। कल्पित पदार्थ भी संकल्प करने लगते हैं। अज्ञानियोंका संकल्प वाह्य वस्तुओं द्वारा नियमित होता है, सानियोंका अपने विचार द्वारा। इस कथामें ब्राह्मणने राजाका रूप इस लिये घारण किया था कि यह राज-भोगोंकी रच्छा करने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा रसिंकिये बना कि उसने उस ऋपमें ज्यादा वानन्द समझा था। चकवर्ती राजा-को सुन्दर सियोंके भोगको कामना रहती थी, इसलिये वह देवाहुना वना। देवाहुना हरिणी इस वास्ते बनी कि उसमें हुरिणीकी जैसी आँखाँ की पासना थी। हरिणी येल इसलिये बनी कि उसकी सदा उसीकी चाइना थी। वेल इस फारण भ्रामर वनी कि उसकी वृत्ति भ्रामर रूप पर स्थिर हो गई थी। श्रमर कमलिनी इस वास्ते यना कि उसके मनमें सदा ही कमछिनीका ध्यान रहता था। कमछिनी हाथी इस-लिये बनी कि हाथीने जब उसको तोड़ा तो उसकी शृत्तिमें हाथीका ही रूप स्थिर था। इसी प्रकार, है राम, जी जिस रूपका ध्यान करता है यह उसी रूपको घारण करेगा। यह अटल नियम है। जो जिस धस्तुको निरन्तर चाहता है, या जिस बस्तुका जिसको ध्यान रहता है, यह अवश्य ही यही हो जाता है। योगियों और युद्ध मन वाली-का संकल्प शोध हो। सिन्ह होता है। योगी लोग अपने आप अपनी अग्रस्थामें स्थित रहते हुए भी अनेक रूप घारण कर छेते हैं। विज्यु भगवान् क्षीर समुद्रमें रहते हुए ही पृथ्वी मंडल पर अवतार लेकर भूमिका भार अतारते हैं। सहस्रवाहुने घर पर वेंटे-वेंडे यह कल्पना की कि वह मेघ होकर वरसे। बहाँ पर तो वह राजाके रूपमें रहा और दूसरी जगह मेघ रूपसे वरसने छगा । वह अपने घर वैटा हुआ अपने राज्यमें चोरादि।दुएजनींको पकडकर उनको दण्ड दे देता यां।

योगिनीजन स्वर्ग छोकमें रहती हैं तो भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं। इन्द्र स्वर्गके व्यासन पर स्थित रहते हुए भी पृथ्वी पर यहका भाग छेनेके लिये वाते हुए दिखाई देते हैं। इत्ला मगवान सहन्नी स्तुप्ते व्यानी सहन्नों रानियोंको असन्न किया करते हैं।

रामचन्द्रजीने पूछा—हे भगवन् ! क्या और कोई पुरुष भी ऐसा है जो इस समय ही अनेक रूपोंमें वर्चमान हो। वसिष्ठजी बोले-थाज रातको,में समाधिमें वेठकर देखुँगा कि इस समय शतस्त्रकी - नाई किसी पुरुपका अनुसब है अथवा नहीं। कल तुमको बतलाऊँगा। अगले दिन यसिष्ठजीने कहा कि उत्तर दिशाम यहाँसे बहुत 🥵 जिन नामक एक देश है। यहाँपर दीर्घटक् नामका एक तपसी है। थाज उसे २१ दिन समाधिमें बेठे हो गए हैं। उसने इतने समया सहस्रों जनमौंका अञ्चमच कर लिया है और वे सव जन्म उसकी एक साथ ही प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और वह उन सब जन्मोंमें इस सम्ब विचरण कर रहा है। स्तना सुनकर राजा दशरथने कहा कि यहि रेसा है तो में अपने दूत भेजकर उस देशमें उस योगीका पता चलवाकर उसको जगवाऊँ। यसिष्ठजी बोले—हे राजन् ! इस समय यह योगी ब्रह्माका इस वनकर जीवन्मुक हो गया है और उसका भौतिक देह सृतक हो गया है। यह यात उसके शिष्योंको भी अभी मालूम नहीं है। इसिटिये अय उसकी जगाया नहीं जा सकता। अर कुछ दिन बाद उसके दिाप्य उसका द्वार सोछेंगे तो उसको मरा हु<sup>हा</sup> पाएँगे। रामचन्द्रजीको यह सब सनकर बड़ा बाध्यर्थ हुआ।

#### ३१—वेतालोपाख्यान

आत्मद्रातीको संसारमें कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता<sup>—</sup> इस यातको समझाते हुए यसिष्ठजीने श्री रामचन्द्रजीको वेवालोवा स्यान छुनाया ओ इस प्रकार है:—

विश्रण दिशामें मन्दरावळ पर्यतकी एक कन्दरामें महा भयानक आकार वाला एक वेताल रहता या। यह मनुष्योंको का कर अपनो पेट भरता था। एक समय उसके सामने पक साहु आग्या। उसको भी उसने मार कर साना चादा, किन्तु साहुने उसे यह समहाया कि मनुष्योंको मारकर पेट मरना वक्का मारी वाप है जिसका ग्रुरा और द्वारादायी परिणाम उसको मुगतना पढ़ेगा। वेतालको समझमें साधुको पात आगई। उसने सोचा कि मनुष्य यदि सचमुचमें मनुष्य अर्थात् मननशील और ग्रानवान् जीव है. तो अवस्य हो उसे मारना उचित नहीं है, फ्योंकि ऐसे मनुष्यसे किसी दूसरेको द्वानि नहीं पहुंचती, यस्कि उपकार होता है। लेकिन मूर्य मनुष्यसे तो पद्म ही कहीं भले-क्योंकि उनसे दूसरे जीवोंको इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी कि मूर्ख मनुष्योंसे। इसलिये घेतालने यह सोचा कि अय यह बढ़ानी मनुष्योंका ही भक्षण करेगा हानी मनुष्योंका नहीं। कौन झानी है कौन अझानी-इस यातको जाननेके छिये उसने एक प्रश्नावछी तय्यार की। एक समय कई दिनका भूजा वेताल अपना पेट भरनेके लिये रात्रिमें बाहर निकला। उसकी उस देशके राजासे भेंट हो गई जो कि राजिको अपने राज्यमें घीर-यात्रा कर रहा था। वेतालने राजासे ब्रह्मशान सम्बन्धी कई प्रश्न इस यातकी जाँच करनेके लिये पूछे कि यह अक्षानी है या ज्ञानी। राजा ब्रह्मज्ञानी था—उसने वेतालके सब ब्रइनॉका तृप्तिजनक उत्तर दे दिया। घेतालको पड़ा आनन्द हुआ और वह एकान्तमें जाकर समाधिमें स्थित हुआ, और आत्म पदको प्राप्त करके वेताल दारीरको त्याग कर मक्त हो गया। इस प्रकार धानीजन अपनी रक्षा और दूसरोका उद्धार करते हैं।

#### ३२-भगोरथोपाख्वान

संसारमें किस प्रकार निर्मम, निर्पक्ष और अनासक भायसे मुक्त जीवन विताना और वधास्थिति संसारके सभी काम करना चाहिए—इस सम्यन्धमें श्री वसिष्ठजीने श्री रामचन्द्रजीको भगीरय को कथा सुनाई जो इस प्रकार है!—

राजा मगीरएकी जय युवा अवस्था थी उसके मनमें यह विचार उदय हुमा कि यह जीवन सर्वथा ही असार है। दिन पर दिन वे ही भीग भीगे जाते हैं किन्तु कमी होते नहीं होती। कोई ऐसा सुख नहीं है जो सु:परहित हो। कोई ऐसा भोगका विषय नहीं है जो भोगने पर उतना है। बच्चा जान पड़े जितना कि वर माह होनेसे पूर्व मतीत होता है। संकारमें कोई यस्तु भी सार नहीं दिखाई पड़ती। धन, दारा और पुत्र, जिनमें हमारी हतनी अधिक ममता है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको प्राप्त कर छेने पर हमारे मनमें शान्ति और सुषका अनुमय होता हो। तय किर किस लिये हम छोग कि यस्तुशों में पीछे पड़े रहते हैं? क्यों इनकी मातिमें ही अपने जीवने की सब दाकि लगते हैं? इसलिये कि हमने कभी इनकी अवारत पर येचार ही नहीं किया हैं। विचार उदय हो जाने पर ये सब सस्तुर्थ बसार और विपयत जान पड़ती हैं। श्रीगोंमें मुख और मातिन जिनकी हम सबकी चाह ह—तलाइ करना येसा ही हैं जीता कि स्वार्थ कार करना येसा ही हैं जीता कि स्वार्थ कार उसले सा सबकी साह ह—तलाइ करना येसा ही हैं जीता कि स्वार्थ कार जल है स्वार्थ करना येसा ही हैं

इस प्रकार विचार करते करते राजाको ससारके मोगाँके प्रति घृणा हो गई और अपना परम ओर सत्य ध्येय जाननेकी इच्छा हुई। इस अवस्थामें चे अपने गुरु त्रितुळ ऋषिषे आध्रमपर गए। अपने मनके विचारोंको मगीरथने गुरुके समक्ष रक्ता । त्रितुछ भगीरयके विवेक और वैराग्यको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले-परम आनन्द ओर परम शान्ति, जो कि मनुष्यअीयनके उद्देश्य हैं। विषय भोगों के द्वारा बात नहीं हो सकते। उनके बात करने हैं लिये स्य विषयीका और उनके मोगांका त्याग करना खाहिए। देह और इन्द्रियोंमें भारमाभिमान, खो पुतादिकमें सङ्ग, इएकी इच्छा और अतिष् से द्वेप-ये सव त्यागकर आत्मिवन्तन, आत्मध्यान और आत्मप्रा स्थितिके लिये प्रयत्न करनेसे हो परमानन्द और परम शाहितका सिद्धि होती है। जो जिस वस्तुकी तीय वासना करता है वह इसीनी प्राप्त करता है—इसछिये भीगोंके विषयोंकी वासनाका श्याग करके भारमपदके मात करनेकी वासना करो। उस पदको मात कर हेनेपर फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। उस पदमें स्थित होनेपर कोई हु<sup>न्ह्र</sup> नहीं रहता। उस पदमें स्थित होनेपर उस अक्षय और अनत मानन्दका अनुमव होता है जिसके गागे ससारके सर सुख कुछ <sup>भी</sup> नहीं। क्षण भर भी उस आनन्दका अनुमन कर छेनेपर मन्द्रय सहार के सब सुर्योको—जिनका परिणाम सदा ही दु स है—मूछ जाता है।

क सव सुराका—ाजनका पारणाम सदा हा दु ल ह—मूळ आंता व नितुल ऋषिकी यह वार्त सुनकर प्रगीरयने कातमप आंत करनेका पक्षा इरादा कर लिया। घर आकर सव ओरसे स्थान हुटा कर आत्मिलन्तन करने लगा और घोरे घोरे सव घरनुआँका त्याग करने लगा। थोड़े ही समयों करने स्थान स्थान और राज्याट का त्याग कर दिया। देवल एक घोती और अगोला लेकर प्रसि निक्लकर बनमें विचरते लगा। घहाँ पर विचरते विचरते आग चिन्तन और आत्मध्यान करते करते उसकी आत्मशान ही ग्या, और परम यानन्द और परम शान्त आत्मपदमें उसकी अधिचलित रूपसे स्थिति हो गई। अय उसको न किसी वस्तुकी इच्छा थी, और न किसीसे द्वेप था। सारे जगत्को यह आत्ममय ही देखता था। किसी के प्रति न उसे मोद था और न घुणा। सबसे समता और प्रेमका घ्यवदार था। अव उसको संसारमें और वनमें रहना एक सा ही था। उसने देश देशान्तरमें भ्रमण करना आरम्भ किया। एक समय वह भ्रमण करता हुआ उस देशमें गया जहाँका वह कमी राजा था। वहाँ उसने भिक्षा मांगी, और ऐसा करनेपर उसके मनमें किसी प्रकारका भी विकार नहीं आया। लोगोंके बहुत कहनेपर भी उसने राज्य फरनेकी जरा भी इच्छा न की। भ्रमण करते करते उसकी अपने गुरु त्रितुलसे भेंट हो गई और कुछ कालतक स्तृप आतम-धर्चा हुई। स्वर्गलोकसे सिद्धोंने आकर उसकी पूजा की और देवतामाने सब प्रकारके पेदवर्य उसको देना चाहा किन्तु उसने किसीकी भी इच्छा न की। यहत सी अप्सराय उसके सामने आकर उसको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगीं किन्तु उसके मनमें किसी भी भोगकी अभिलापा उदय न हुई, क्योंकि उसकी स्थिति उस परम शानन्दमं थी जिसके भागे संसारके सब सुख रहामात्र हैं।

पक समय जय कि अगीरथ एक हैरामें असण कर रहा था, उस देशके राजाका देहान्त हो गया था। मन्त्री और प्रजा किसी सुरोग्य राजाका व्यान क्षित रहे थे। साधुके वेयमें अगीरको देख-कर मंत्रीने उसके छक्षणोंसे पिहचान िक्या कि यह पुरुप राजा यनाने योग्य हैं। उसने अगीरथसे राजा वननेकी प्रार्थना की। अगीरयने छोकोपकारके लिये, अपनी किसी प्रकारकी हाति या लाम न जानते हुप राजा होना स्थोकार कर लिया—और अति उसम रीतिसे राज्य किया। अगीरथके राका होनेकी खबर दूर तक फैलमई। इस समय उस राज्यकी जिसपर वह पहिले राज्य करते थे वड़ी खराव द्वा थी। चारों ओरसे शत्रुशीने आक्रमण कर रक्षा था। वहाँकी प्रजा-ने दुखी होकर अगीरयके पास खबर अेजी। अगीरयने शाञ्जशीको अगाकर अच्छा राज्य स्थापित किया। दोनीं राज्यीपर निस्त्र और निमोर्ड इससे राज्य करता रहा। राज्य करते करते एक समय उसको यह खयाल आया कि उसके साठ हज़ार पितर, कपिल ऋपिके अस्म किय हुए, अमीतक सद्गतिको भार नहीं हुए। अननो सदृति तमी प्राप्त हो सकती हैं जय कि भूमण्डलपर गद्गा बहुने लगे। यह सोवकर उसने तप किया और तपके प्रभावसे वह थी गद्गाजीको पृथ्वीमण्डल पर ला सका जिसकी कथा सब लोग जानते हैं। आत्मस्थित पुरुष ही संसारमें दुष्करसे लुष्कर कार्य कर सकते हैं।

#### ३६--रानी खडालाकी कथा

खुसाठाका उपारयान मी योगयासिप्रके सर्वश्रेष्ठ उपारयानोंमैं है । इसके द्वारा यसिष्ठजीने श्री रामचन्द्रजीको यह यतछाया है कि सारसहात प्रास् करने और योगाश्यास करके सब प्रकारको सिवियाँ प्राप्त करनेमें रिजयोंका उतना ही अधिकार है जितना कि पुठयोंका । स्वाच्यातिस्क सिद्धि प्रेयछ पुरुपोंका हो च्येय नहीं है चिह्न प्राप्तिमा काच्यातिस्क सिद्धि प्रेयछ पुरुपोंका हो च्येय नहीं है चहित प्राप्तिमा का । यदि खींकी आस्प्रानमें स्थिति हो जाप तो यह पुठयोंको उसे प्रकार सारमाग श्राप्त करा सकती है जेसे कि यक पुठय दूतरेको । इस उपाय्यान द्वारा रामचन्द्रजीको वसिष्ठजीने आस्प्रयद्व प्राप्तिका स्था मार्ग और आस्प्राप्तानीके रहन सहनका उहा भी दिप्रलाग है। उपाय्यान इस प्रकार है: —

पहुंछे द्वापर युगमें मालय देशमें शिक्षिण्यज नामका एक बहुँठ सुन्दर, पलवान और प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका विवाह सुराष्ट्र देशकी एक राजकन्यासे, जी कि बहुत सुन्दर, विदुपी हिंदी खुरा थी, हुआ था। राजीका नाम खुहाला था। राजा और राजीं एक दुसरेंके प्रति शिक्षी प्रकारके सुलक्षी कमी नहीं थी। खूँ आगन्दसे जीवनके समी प्रकारके सुलक्षी कमी नहीं थी। खूँ आगन्दसे जीवनके समी प्रकारके मेंग योगते थे। दोनों ही विवार शिल थे। सब प्रकार मोग भीवते भीगते उनके मनमें यह विवेह रायम दुआ कि हमारे पास संसारका सारा प्रेश्य में तोर सो गीर्ण को भीगनेके साधन हैं। हम लोग सल प्रकारके मेगोंका वार वार आस्वादन कर खुके हैं। इनके भोगनेमें हमारा बहुतसा जीवन व्यतीत हो खुका है और हारीस्की शक्ति मी श्रीण होती जा रही है। किन्नु हदयमें शिस और शान्ति नहीं है। एया मनुण्यजीवन इसी लिये हैं कि सदा ही वह शरीर और इन्टियोंके सुरोंके अनुम्ब प्रकारकी तृति और शान्तिका अनुसव न हो ? विषयों के द्वारा उत्पन्न होनेवाले सभी सुख क्षणिक और दुःधर्में परिणत होनेवाले हैं। कोतसा ऐसा सुध है जो विरस्थायी हो ? जो भोग प्राप्त नहीं हैं उनकी इच्छा होती रहती है, जो प्राप्त हैं उनमें सुखका अनुसव नहीं होता, विरूप करने पृणा होने लगती है। प्या कोई ऐसा सुध नहीं होता, विरूप उनसे पृणा होने लगती है। प्या कोई ऐसा सुध नहीं है जो स्थायी हो, जिसको प्राप्त कर लेनेपर वह सदा ही बना रहे श्री राससे कभी पृणा न हो ? क्या कोई ऐसी तृति भी है जिसको प्राप्त कर लेनेपर किर किसी विषयके भोगकी वासना न रह जाय ?'

यह सोचकर उनको संसारके सव विषय और मोगोंसे विरक्ति हो गई, और उन्होंने अपने राज्यके वहें वहें विद्वानोंको बुलाकर यह पूछा कि ममुष्यके जीवनका क्या लह्य है और उसको कैसे शानित और लि ममुष्यके जीवनका क्या लह्य है और उसको कैसे शानित और लि मात्र हो सकतो हैं ? विद्वानोंने कहा—महाराज ! आरम्हात हो जानेपर मनुष्यको परमशानित और परमलिका अनुमव होता है। यही प्राप्त कर लेना मनुष्यजीवनका लह्य है। आरमतानमें स्थित हो जानेपर ही परमानन्दका अनुभव होता है। उस आनन्दके सामने संसारके सव विपयोंके भोगक सुल कुल भी नहीं हैं। आरम्प पदमें स्थित मनुष्य सदा ही एस और सुली रहता है। यह न किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी बांका करता और न किसीसे घुणा करता है।

राजा और रानी दोनोंने आत्महान प्राप्त करनेका निश्चय कर दिया। रानी राजाखे अधिक युद्धिमती, चनुर और उद्योगशील थी। उसका विचार स्कृम और निश्चयात्मक था। थोड़े ही समयमें उस आत्महान हो गया। आत्महान होने पर उसके युद्ध पर प्रसक्तता और अलीकिक सींदर्यकी खलक वा गई। दिन पर दिन उसका और अलीकिक सींदर्यकी खलक वा गई। दिन पर दिन उसका सींद्र्य, तेज और आनन्द यहने लगा। अभी राजाको आत्महान नहीं खुजा था। यह न समग्र सका कि रानी इतनी प्रसक्त और प्रमुख्ति प्याँ रहती है। रानीने राजाको यतलाया कि उसके हृद्यमें अलीकिक आनन्दका प्रकाश हो गया है। अब उसे सारा जगत् जानन्दम्य ही दिलाई दे रहा है। राजाकी समग्रमें रानीकी यात नहीं आती थी। प्याँकि जिसने आत्मानन्द स्था है। रानीने अपने सामोको आत्मान्यस्था करते कि आत्मानन्द स्था है। रानीने अपने सामोको आत्मान्यस्था करते सहायता देनेका यहन यह किया। किन्नु राजाने उसकी यातोंकी विशेष परवाह न की। यह उसकी स्थी समग्रकर

उससे उपदेश छेनेमें अपना अपमान समझता था। रानीने योगमार्ग द्वारा थनेक सिद्धियाँ प्राप्त कीं और राजाकी उनका प्रदर्शन कराया, तौ भी राजाने उससे आत्मशान सम्बन्धी शिक्षा न लेनी वाही। उसके मनमें यही मिध्याभिमान घना रहता था कि पुरुप स्नीते अधिक समर्थ और चतुर होता है; उसकी स्त्री क्या सिसा सकती है। राजाने अनेक यहां किए किन्तु उसकी आत्मज्ञान न हुआ। अब राजाने यह निश्चय कर लिया कि वह राजपाटको छोड़कर धनमें जाकर रहेगा और वहाँधर आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। रामीने बहुत समझाया कि सात्मज्ञान प्राप्त करनेके छिये उसे धनमें जानेकी कोई आवस्यकता नहीं है। यन तो उन लोगोंको जाना चाहिए जिनके घरमें नाना प्रकारके विद्रा, संकट और झंझट होते हों। उनकी वो घरमें किसी प्रकारका विझ नहीं है। ऐसा कहने पर भी राजानी समझमें न भाषा कि यह यनकी न जाय। एक राधिको जब कि राती चुड़ाला गाड़ निदामें थी, चारों ओर अँधेरा और ज्ञान्ति छाई थी, राजा बीरयात्राके बहाने घरसे निकल कर चल दिया। चलते चलते यहुत दूर जाकर एक बनमें रहने लगा। यहाँपर रहकर उसने कुछ दिनों तक नाना प्रकारके साधन किए और फिर सीर्थ यात्रा की कि तु किसी प्रकार भी उसको आत्मा<u>त</u>मय नहीं हुआ। इधर <sup>हुद</sup> रानीको ऑप खुळी और उसने राजाको अपनी शय्या पर न पा<sup>या</sup> तो उसने समझ लिया कि राजा राजको स्थाग करके घनको चर्ने नार । उसने यहे शान्तमायसे सोचा कि अय फ्या करना चाहिर। राज्यमें राजाके बळे जानेकी खबर खनकर खळवळी पड़ जायगी भोर अराजकता फैल जानेसे बहुतसे मनुष्योंको हानि और दुःव 'पहुँचेगा। इसछिये उसने अपने आप राज्य करनेका इराहा कर लिया और लोगोंको यह छवर न होने दी कि राजा वनको बले गए हैं। सुयह उठते ही रानीने मंत्रियों और सवकर्मचारियोंके सामने घोषणा कर दी कि राजा कुछ कालके लिये दूसरे देशोंकी यात्रा करने गए हैं और रानीकी राज्य करनेका अधिकार दे गए हैं। चुडालाने राज्यका सय काम बहुत अच्छी तरह करना आरम्म कर दिया। राज्यका काम ठीक करके रामीने यह पता लगाना चाहा कि अय राजा कहाँ पर हैं। योग की सब सिदियों तो उसे बात हो ही " थीं। समाधिमें बैटकर उसने राजाके निवासस्थानका पता

चला लिया। आकाश मार्गसे सुस्म शरीर द्वारा उद्कर ठीक उस स्थान पर पहुँच गई जहाँ कि राजा रहता था। अब भी राजा की बही दशा है, न उसके चित्तमें शान्ति है और न उसकी आत्मशानही हुआ है। रानीको उसके ऊपर बहुत करुणा आई और उसने विचार किया कि किसी प्रकार राजाको आत्मधान प्राप्त कराना चाहिए। यह सोचकर कि राजा यदि उसको पहचान गया तो उसके उपदेश-का उसके ऊपर कुछ भी प्रमावन पढ़ेगा। खुडालाने एक ऋषिपुत्रका कप घारण कर लिया और उसके सामने उस रूपसे प्रकट हुई। राजा अपने समीप पक बहुत छुन्दर युवा और तेजवान ऋषिको साते देव-कर यहत प्रसन्न हथा। अतिथिका सब प्रकारसे आदर और सत्कार करके राजाने उससे पूछा-महाराज ! आप कौन हैं और कहाँसे आ रहे हैं ? ऋषिने कहा—महाराज ! मैं देवर्षि नारदका पुत्र क्षम्भज हूं। देवलोकमें रहता हूँ, पृथ्वीतल पर भ्रमण करनेकी इच्छासे यहाँ पर आगया हूँ। आपको इस विजन चनमें रहते देखकर मुझे थापसे मिलने और वार्तालाप करनेकी उत्करता हो थाई। राजाने पूछा-महाराज ! यदि मेरी धृष्टता क्षमा करें तो आपसे यह पूछता हैं-आप देवपि नारदजीके पुत्र कैसे हैं । उन्होंने तो कभी विवाहती नहीं किया। कुम्मजने कहा-पक समयकी वात है कि नारदजी में समेठ पर्वतपर कछ समयके लिये समाधि लगाई थी। जब समा-चिसे जागे तो क्या देखते हैं कि पर्वतके नीचे गड़ामें उर्वशी आदि अनेक सुन्दर अप्सराएं स्नान कीड़ा कर रही हैं और उनका एक एक अह थौर भाव मोहनेवाला है। उनको देखतेही नारदजीके शरीरमें काम-का चेग विजलीकी नाई दौड़ गया और उनका बीर्य स्ललित होगया। उसको उन्होंने एक घड़ेमें रख दिया और उसमें दूध भर दिया। कुछ काल पीछे उस घड़ेसे मेरा जन्म हुआ। इसी कारण मेरा माम कुम्मज पड़ा। राजाको कुम्मजके प्रति बहुत प्रेम और श्रद्धा होगई और उसने उससे मित्रता करनी चाही। दोनोंमें मित्रता होगई। क्रम्मज प्रतिदिन राजाके पास बाकर उससे वार्ताखाप कर जाता था। इस प्रकार रानी राज्य भी करती और कुम्भजके चेयमें वह राजाके साथ भी रहती थी। कुम्मजके येपमें उसने राजाको आत्म-सम्बन्धी अने न प्रकारकी वार्ते सुनाई और साधनको विधियाँ वतलाई। राजाको चीरे घीरे आत्मकान होने लगा। आत्मकानके परिपक्क हो जानेपर

उसकी स्थिति आत्मभावमें होगई, और यह जीवन्मुक होगया। अय उसके मुख्यर सदैव प्रसम्भता रहती थी। हर्प और शोकसे वह परे था। किसी कारणसे भी उसकी शानित अज नहीं होती थी। हर हालतमें वह खुराहाल रहता था। उसके लिये अय न कुछ हेय था और न उपादेय। यह सदा आत्मानन्दमें मम्ब रहता था। संसारके किसी खुखकी न उसे घासना थी और न किसी दुःखसे वह दुःखी होता था।

रानीने अय उसकी परीक्षा करनी चाही। एक दिन कुम्मज वड़ा दुःखी और शोकातुर होकर राजाके पास आया । राजाने पूछा मित्र ! आज आपका मन पर्यो इतना उदाल है ? आप ती आत्मकानी हैं, आपको शोक क्यों हुआ है कुम्मज वोले, महाराज ! क्या कहें. मुझे कहते भी लाज मालूम पड़ती है। मैं जब देवलोकसे आपके पास चला आ रहा था तो मुझे दुर्यासा ऋपि नाना प्रकारके भूषण और वल जारहा यो तो जुझ बुवासी जाय नाना प्रकारक पूर्व वल घारण किए हुए रास्तेमें मिले। मुझे उनका विवित्र वेप हैल कर हॅसी आ गई, और हास्य भावसे मैंने कहा कि महाराज आप तो माज की मालूम पड़ते हैं। यह सुनकर उनकी कोध आ गया। और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि में अत्येक रातको स्त्री यन जा<sup>या</sup> करूँगा। मुझे इस वातसे इतनी लजा मालूम पड़ती है कि मेरा विष् थय देवलोकको भी जानेको नहीं करता। आजसे शापवश रा<sup>त्रीम</sup> मुझे की होना पड़ेगा। महाराज ! यही कारण है जिससे में हु, बी हूँ। राजाने कहा, ऋषे ! इसमें क्या हानि है ! पुरुष हुआ तो क्या और स्त्री हुई तो क्या ? दोनों ही एक समान है। न कोई घुरा है और न कोई भला। शरीर ही तो स्त्री या पुरुप है, न कि आत्मा। जो जिल खितिमें होता है उसको उसोमें प्रसम्न रहना चाहिए। स्नी धौर पुरुष दोनों ही आत्मज्ञानी हो सकते हैं। रानीको यह सुनकर बढ़ी प्रस-धता हुई। अय रात्रीमें यह एक अत्यन्त सुन्दर स्त्रीके रूपमें राजा के पास रहती थी और दिनमें कुंभजके रूपमें । दोनीमें इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों साथ सावे और सायक्षी सोते थे, किन्तु राजा<sup>के</sup> मनमें किसी प्रकारका विकार न होता था। एक दिन कुरमजने राजा से कहा-महाराज ! जब में राजीके समय की होता हूँ तो मुझे स्त्रियो चित इच्छाएँ होती हैं, और मेरे शरीरमें कामका वेग इतना अधिक जाता है कि विना पुरुषके सङ्ग किए में दुन्ती रहती हूँ। राजाने

कहा--जय तक दारीर है और इन्द्रियाँ लस्थ हैं, आवदय ही दारीर और इन्द्रियोंके स्वामाविक मोर्गोके भोगनेकी आवश्यकताएँ रहती हैं: ज्ञानी मनुष्यको उनका विरोध करना और उनको बलपूर्वक दयाना नहीं चाहिए। दारीर और इन्द्रियोंके उचित आवश्यकतानुसार भोगों के भोगनेसे आत्माकी क्या द्वानि और न भोगनेसे आत्माका क्या लाम ? इसलिये, हे कुम्मज ! यदि स्त्री रूपमें आपको स्त्रीसम्बन्धी इच्छा होती है तो यह स्वामाविक ही है। इसलिये तुम किसी अपने मनको पसन्द आने वाले योग्य पुरुपकी तलाश करलो और उसकी पत्नी यन जाओ; ताकि तुम्हारा मन शान्त रहे और शरीरका चेग उसको चंचल न यनाये। कुम्मज योला-महाराज आप मेरे इतने प्रिय मित्र हैं, आपकी और मेरे मनकी वृक्षि एकसी ही है आपको मेरा प्रेम है और मुझे आपका श्रेम है। विद्वान छोग यह कहते हैं कि जो सुख समान मनोवृत्ति वाले स्त्री पुरुपोंके सङ्ग रहनेमें होता है यह संसारके सब मानन्दोंसे बढ़कर है। इसलिये यदि मेरे लिये संसारमें कोई भी उचित भर्ता है तो आप हैं। राजाने कहा यह तम पेसा समझते हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी इसमें न कोई द्वानि है और न कोई लाभ। ऐसा होनेसे यदि तुमको सुख मिलता है तो पेसा हो सही। पूर्णमासीको सार्यकालमें मवनिका ( जो कि कुम्मजके स्त्री रूपका नाम था ) और राजाने अपना शास्त्र की विधिसे विवाह कर लिया; और अब वे दोनों राजीमें पति और पजीके रूपसे रहने छगे। छेकिन राजाके मनमें किसी प्रकारका भी विकार न उत्पन्न हुआ। आत्मामें घडी शान्ति और परम सानन्द रहता था। शरीर और इन्द्रियाँ अपने अपने स्वामाधिक कार्य करते थे। उसको इनमें ज़राभी आत्माभिमान न था। रानीको यह देखकर कि अब राजाकी आत्मपद्में निश्चल स्थिति है बड़ी प्रसन्नता हुई। इस वीचमें भी बह अपने राज्य की देख भाल करती रहती थी। सूक्ष्म शरीर हारा वह अपने राजको उड़ जाया करती थी और कर्म चारियोंके कार्मोकी देखमाल कर लिया करती थी। अव उसने राजाके जीवनमुक्त होनेकी एक और परीक्षा ली। उसने अपने योगवलसे स्वर्गलोकके स्वामी इन्द्रकी रचना की।

इन्द्र अपने साथ देवताओंको छेकर राजाके सामने आकर उपस्थित होकर कहने छगे—महाराज! आप स्वर्ग छोकों चिर और वहाँ पर नाना प्रकारके मोन और ऐश्वर्य मोनिए। राजाने कहा, हे देवराज ! मुखे तो सब ओर स्वर्गही दिलार पढ़ता है! मेरे मनमें परम एति हैं और मेरे आत्मामें परम आनन्द है। मुझे स्वर्गके किसीमी मोगकी इच्छा नहीं हैं।

फ़छ दिन पीछे रानीने राजाकी एक और परीक्षा छी—सावं कालके समय, जर कि राजा संध्यावन्दनके लिये गहाके तीरपर गए थे, उसने अपने योगवळसे एक वहुत सुन्दर और तेजवार युवककी रचना की । राजाके वापिस होनेके समय वह युवक और मदिनका दोनों एक दूसरेके साथ प्रेम व्यवहार कर रहे थे, और एक दूसरेजे साथ गाड़ बालिङ्गनमें होकर संमारको और परिस्थितिको भूल गए थे। राजाने अपनी कुटियापर आकर यह इदय देखा और देखते ही याहर चले आप जिससे कि युवक और मदनिकाके नेमा खिद्रनके सुरामें किसी प्रकारका विश्व न हो। मदनिका तुरन्त उठकर याहर आई ओर राजाके सामने वीन माषसे राड़ी होकर अपने आव-रण की क्षमा माँगने लगी—महाराज, में अपराधिनी हूँ। समा कीजिए ! में स्त्री हूँ, और सी में पुरुषसे अध्युणा काम होना है। इस लिये मेरी चुचि इस पुरुषके देसकर उसकी ओर सिंच गई। राजा बोले-मदनिये! मेरे हृद्यमें तुम्हारे प्रति किसी प्रकारका भी होत्र नहीं है। संसारके जितने प्राणी हैं वे सर सुख प्राप्तिके लिये प्रवत्न करते हैं, और परस्पर इच्छित स्नेहसे संसारमें बहुत आनन्द मिलता है। इस लिये तुमने पैसा किया तो उसमें कुछ आधर्य नहीं है। सुझे गुछ शोक नहीं हैं। देवलभाजसे पीछे में तुम्हें अपनी पप्की देसियतसे नहीं रपर्युगा । क्योंकि समाजमें इस प्रकारका काम निंच समझा जाता है। आजसे तुम मेरे साथ पहिलेकी नाई मित्रकी देसियतसे सुग्र पूर्वक रही। राजाके इस प्रकारके समभावशी देसकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय मदनिकाके कपका स्वाग करके खुडालाके कपमें राजाके सामने प्रकट हो गई। राजाकी चुडाराको देवकर बहुत आधर्य हुया। बुछ वाल तक तो उसे विभ्वास ही न हवा और अपने जानको श्रम समयता रहा । चुडाला ने जब सब हाल कह सुनादा, तब राजाको उसके चुडाला धेनेकी विभ्यास हुआ। राजा उसमे बहुत प्रसम्न हुप, और उसके प्रति अपनी प्रश्नर की। राजीवे बहुनेमें अब राजा अपनी राजधानीकी

वापिस आकर जीवन्मुक रहते हुए राज्य करने छगे। यहुत काल तक मली मौति राज्य करके, प्रजाको सुधो करके यिदेह मुक्त हो गए।

• इस कथाको सुनकर शामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। यसिष्ठ-जीने कहा—है राम! ख़ियोंको निरादरकी Æष्टिसे न देखो। जो अच्छे कुलकी ख़ियाँ होती हैं ये अपने पतिको संसार सागरसे पार करनेमें मदद करती हैं:—

मोहादनादिगहनादगन्तगहनादिष ।
पतितं व्यवसादिग्यस्तादयन्ति जुलिखरः॥१॥
द्याक्षायेषुरमन्त्रादि स्था नोतारणसम्म ।
वर्धताः स्नेहमादिन्यो मतुंगां कुल्योपितः॥१॥
स्रक्षाः स्नोता सुद्धसुर्यो गुर्सियं भनुं सुस्र ।
साक्षमयतमं दासः सर्वं भनुंः जुल्यहनाः॥६॥
सर्वदा सर्वयमं प्रानीयाः सुल्यहनाः॥६॥
सर्वदा सर्वयम् प्रानीयाः सुल्यहनाः॥६॥

अर्थात्—अनादि, अनस्त मोहसागरमें गिरे हुए अपने पति को उद्योगद्यालिनी फुलाङ्गनाएं पार उतारती हैं ॥१॥ द्याल, गुद, अंध बादि साधन उस मोह सागरसे पार करनेमें इतने समर्थ नहीं हैं जितनी कि स्तेहसे मरी हुई कुलाङ्गनाएं ॥२॥ वे अपने पतिकी सदा, वस्तु, मित्र, शुरव, गुद, धन, सुब्द, त्याल, द्वार और दास स्व कुल्हें ॥३॥ इसलिये सदा, सव प्रकारसे, इनकी पूजा करनी चाहिए स्वॉकि इनके ऊपर ही इस लोक और परलोकका सुख वर्णतया निर्मर है ॥४॥

# ३४—किराटोपाख्यान

किराटकी कहानी द्वारा चित्तपृजीने रामचन्द्रजीको इस यातका उपरेश दिया कि मनुष्यको सदा और सब कार्मोमें उद्योगशील होना चाहिए। किसी वस्तुको भी अवहेलनाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए। छोटे छोटे कार्मोमे भी अपनी पूरी शक्तिका उपयोग करना चाहिए। पेसा करनेसे कमी कमी छोटे छोटे कार्मो द्वारा चढ़ी वड़ी सिदियाँ मात हो जाती हैं।

विध्याचलकी घाटीमें एक बहुत घनवान् किन्तु रूपण किराट रहता था । एक समय जब कि वह एक घने जङ्गलके घीचको कही जा रहा था उसकी जेबसे कहीं एक कौड़ी निकल एड़ी। अर उसे यह मालूम हुआ तो यह उस कौड़ीको हुटने लगा। बारों में की यह यह सालूम हुआ तो यह उस कौड़ीको हुटने लगा। बारों में की यह सालूम हुआ कि एक कौड़ीके लिये किराट इतना ह्या हो रहा है वे उसकी इसी उड़ाने लगे। किन्तु उसने किसीक इंसनेकी परवाह न की। बीर अपनी सीई हुई कौड़ीको हुँटता ही रहा। देवयोगसे उसकी निगाह एक अमकती हुई चिन्तामणि पर जा पड़ी। उसकी देरकर यह पहुत ही मसल हुआ। उसके कई दिनोंके परिश्रमका फल उसे चिनतामणि पानेसे मिल गया। यदि यह कौड़ीके लोर जानेकी परवाह न कराय और उसकी नुच्छ समझकर आते बलता होता, तो उसे चिनतामणिकी प्राप्ति न होती।

## ३४—मणिकाचोपाख्यान

इस उपारयान द्वारा चुडाला रानीने अपने स्वामी राजा विकि प्याजको यह समझाया था कि ममुष्यको जो जो उत्तम प्रार्थ और साधन अपने घरपर सुरुमतपा प्राप्त हो उनकी अबढेलना करने पुसरी जगहींपर और और प्रार्थों और साधनों में पीछे नहीं दौरना चाहिए। ऐसा करनेशे जो मनुष्यको प्राप्त है वह तो नए हो ही जाता है, दूसरी वस्तुप्र और साधन भी नहीं मिलते। इसलिये चुडिसार मनुष्यको चाहिए कि वह उन चस्तुओं और साधनोंका जो उते सुरुमतया प्राप्त हैं, सहुपयोग करें और अपास बस्तुओं जोर साधनीं को उलाशमें मारा मारा निकरें।

पर वहुत उद्योगी और घनसम्पन्न पुरुपने विन्तामणि रहिने
पर वहुत उद्योगी और घनसम्पन्न पुरुपने विन्तामणि रहिने
मर्चासा सुन रएखी थी। उसके मनमें चिन्तामणिको आत करनेकी
तीम घासना उदय हुई। वह चिन्तामणिको तलाशमें धरसे वाईर
निकला। पोड़ी हो हुर जाने पर उसको चिन्तामणि नामक रक्ष मिल
गया। जूँकि यह रक्ष उसे अपने घरके पास ही और थिता दिती
"मयन किए हुए मिला या, उसको उसके चिन्तामणि होनेका विभ्यास
नहीं हुगा। उसने तो यह सुन रफ्जा था कि चिन्तामणि रह्म वहुल
मयन बौर पोज करनेपर मिलता है, और धड़े सामयनात मनुष्की
ही मिलता है। अतप्य उसने उस चस्तुके चिन्तामणि होनेसे सर्वदे
किया और उसे कांच समझकर फ्रॅंकर चिन्तामणिको योजमें आगे

बढ़ा । देश देशान्तरोंमें फिरा, पर कहां उसको चिन्तामणि न मिळी । अब उसको जहाँ तहाँ काँचके टुकड़ेही मिळते थे छेफिन चिन्तामणि कहीं नहीं मिळती थी ।

## ३६--हस्तिकोपाख्यान

, इस उपारवान द्वारा कुमज वेपचारिणी रानी खुड़ालाने अपने लामी शिक्षिच्याको कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस कामको करना है उसको पूर्ण- तया करना चाहिए। जिस कामको करना है उसको पूर्ण- तया करना चाहिए। यदि कुछ होप रह जाता है तो पीछ हानि पहुँचाता है। दूसरी वात उसने यह भो वतलाई कि मनुष्पको अपना मिण्य अपनी चर्नामानालको जिजामाँ द्वारा सुधारमा चाहिए। चर्नामानालको छोटो छोटो एलतियाँ मविष्यमें विस्तारको प्राप्त होकर मनुष्पको हानि पहुँचाती हैं।

विष्याचलके जहलमें बहुत दोर्घकाय, बलवान्, सुन्दर और बड़े बड़े दाँतों वाला एक हायी रहताथा। उसको देलकर 'एक महायतने उसको पकड्नेका विचार किया। उसने उसको पंकड्नेके अनेक यझ किए। एक समय सीते हुए हाधीको उसने अपनी युद्धिके यलसे लोहेकी ज़ंओरोंमें जकड़ ही लिया, बौर अपने वाप उसके ऊपर सवार होकर उसकी उठाकर चलाने लगा। हायीको जय अपनी इस दशाका ज्ञान हुआ तो उसके कोध और व्ययाका कोई अन्त न रहा। तीन दिन तक यह चिल्लाता हुआ अपने रारोरको इस रीतिसे अंगड़ाइयाँ देता रहा कि उसका बंधन हुट जाए । पेसा ही हुआ। यह यन्धनसे मुक्त हो गया, और उसने महायतको नीचे गिरा दिया। महावत भयभीत हो मुख्देकी नाई निफिय होकर नीचे पड़ा रहा। हाधीके मनमें उसके ऊपर कुछ करुणा वा गई, और कुछ उसने यह सीचा कि अय तो वह मुक्त हो ही गया, महायतको वहीं पड़ा छोड़कर भाग निकले। द्वाधीने यह वड़ी भारी भूल की। यद्यपि उस समय यह भूल वहुत छोटी सी जान पहती थी, मविष्य-में उसे अपनी इस भूलका वहुत कडुआ परिणाम सहन करना पड़ा।' जय हाथी भाग गया ती महावत असम्ब होकर उटा और उसने हाथी को दूसरी बार पकड़नेका इरादा कर लिया। कई दिन तक उस वनमें घूमते घूमते उसने द्वाधीका पता लगा लिया। जिस

जहलमें यह रहता या और जिस मार्गसे यह बहुधा जाया आया फरता था, उस? मार्गमें एक दिन महावदने एक यहत गहरा गहरा गृद्धा कर तृणांसे उसे आच्छादित करके गेसा बना दिशे कि हाथीको यहाँ पर, कोई सन्देद न हो। हाथो जा उस मार्गने नदीमें पानी पीने गया तो चड़ामसे गङ्द्रेमें गिर गया, और अनेक यहा करने पर मां न निकल सका। कई रोज़ तक वहाँ पर पढ़ा खीर अनेक यहां पर पढ़ा से आर ए एक करने पर मां न निकल सका। कई रोज़ तक वहाँ पर पढ़ा खीर अने यहां की प्राप्त अपने बार्ग की साम जी की की की प्राप्त की महावतने अपने बार्ग में कर किया। अन्त को स्वापने बार्ग कर निकाला और अपने बार्ग के किया। यह यह यहावान हाणी उस महायतको उस समय जब विवा उसके आगे पढ़ा हुआ था जीवित न छोड़ देता तो उसका भिवन हाना हु:खदायों न होता।

#### ३७---कचोपाख्यान

इस उपाध्यान द्वारा चित्रप्रजीने रामचन्द्रजीको यह समझाय कि असली स्वाम, जिससे मनुत्यको निर्वाणपद मिछता है, यसुर्वी और घरवारका स्वाम नहीं है, बक्ति शहद्वार और ममताका स्वाम है। वासनाके स्वामले सब कुछ स्वक हो जाता है, और बासनाके रहते हुए सब कुछ स्वाम देने पर भी किसी वस्तुका भी स्वाम नहीं होता।

पक समय देवगुर गृहस्पतिका विहान पुन कव अपने पिताकै पाम गया। साष्टाह प्रणाम करके उनके समीप धेठ गया। पिताकी कास होतेपर उसने उनके पूछा कि महाराज थिह बतलाएर कि मनुष्पका परम करवाण का करनेसे होता है। गृहस्पति उत्तर दिया—सर्परामाची। कच यह सुनकर अपने स्थानकी सापित औ गया, और एक वक वस्तुका स्थाम करने लगा। वर्षी तक देश करि पर भी उसके कि पास गया और उसे परमान्दकी प्राप्ति न ही। यद किर यह पिताके पास गया और उसे परमान्दकी प्राप्ति न ही। कि किर यह पिताके पास गया और उनसे उसने अपने सर्परामा कि सर्वाक्षित कि सर्वाक्षित हो। कि स्थाम हिन हो। सर्वाक्ष्य पास गया और उस स्थाम सर्वाक्ष्य कि सर्वाक्ष्य प्राप्त न स्थाम कि स्थाम स्थाम

देने ही का नाम त्यान है। इसिल्विं मनको ऐसा चनालो कि उसमें संसारको किसी वस्तु और इन्द्रियोंके विषयके भोगोंने लिये कोई वासना न रहें। यही सचा त्यान है, और इसीका नाम सर्वत्याम है। इसी स्यानसें भनुस्यका परम कल्याण होता है। कचने ऐसाडी किया और बह जीवन्युक हो गया।

## ४०---इद्दवाकुकी कथा

्रसंसार चक्रसे वाहर निकलनेके उपायोंका वर्णन करते हुए वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको इह्पाकु और मनुका सम्वाद सुनाया जो इस प्रकार हैं:-

- हे राम ! तुम्हारे आदि पुरुष इक्ष्याकु राजा जिस प्रकार मुक्त हुद थे उसकी कथा सुनो। एक समय इस्याकु राजाके मनमें यह प्रकृत उठा कि इस जरा और मर्रण क्यों संस्थान थाले सुख दुःखयुक्त प्रदेश विशेष हेसे जरा आर सरण क्या चाजान वाल छुल हुन्त दुनों स्थारते वाहर निकलनेका क्या चापच है ? यहत दिनों कह इस प्रकार पर विचार करते रहने पर भी उनकी सप्तद्वमें कुछ न आया। एक दिन दैवयोगसे ब्रह्मलोकसे स्गवान् मनुका आगमन हुआ। इक्षाकुने उनका यथायोग्य आदर स्तकार किया और अव-सर पाकर उनसे पही प्रश्न किया। मनु यहुत मस्त्र हुए और घोले-हे राजन् ! जो कुछ यह जगत् दीय रहा है यह सप देयने वालेके मनकी अवस्था पर ही निर्भर है। जब तक मनमें संकल्प विकल्प उडते हैं और दृष्य पदार्थीकी वासना है, तभी तक जगत्का अनुभव होता है, और जब आत्मपदमें स्थित होनेकी वासन होगी और मनुष्य उसमें स्थित दोनेका प्रयत्न करेगा, तथ जगत्का मान नहीं होगा। आत्मदर्शन न शास्त्र द्वारा होता हे और न गुरु द्वारा । आत्मा ही के द्वारा गुद्ध बुद्धिसे आत्मा देशा जाता है। शरीर एन्द्रियाँ और मन आदिमें यहुत कालसे आत्मबुद्धि हो रही है। वहाँसे उसको हटाकर आत्मामें स्थिर करनी चाहिए। यह सिद्धि भी कमश् ही प्राप्त होती है। इस सिद्धिके प्राप्त कर होनेका ही नाम योग है। इस योगकी सात भूमिकाएँ हैं.-सबसे पहिले मुमुखुको शास्त्र और सद्धनोंकी सङ्गतिमें रहकर अपनी युद्धिको शुद्ध ओर तेज़ करना चाहिए। जिसकी युद्धि निर्मल ओर सुक्ष्म नहीं है यह आत्मलाम कैसे प्राप्त कर सकता है ? योगकी दूसरी भूमिकाका नाम 'विचारणा' है। जब बुद्धि आरम्पिचार

करने योग्य हो जाय तो मनुष्यको आत्माका क्या खरूप हो, जगत्<sup>हे</sup> क्यासार है, मनुष्यका क्या परम ध्येय है, इत्यादि प्रश्नों पर बार बार विचार करना चाहिए। तीसरी भूमिका 'मसङ्गमावना' है। घीरे घीरे मनुप्यको सबद्दय पदार्थींसे असक होना चाहिए। किसी भी वि<sup>ग्यसे</sup> सङ्ग नहीं रहना चाहिए, प्रयोकि जिस विषयमें सङ्ग होता हो उसी विषयसे मनुष्य वॅध जाता है। चौथी भूमिकाका नाम है 'विलापनी'। इस अवस्थामें योगो अपनी सब वासनाओंका त्याग कर देता है <sup>और</sup> घीरे घीरे उसकी सारी वासनाएँ विलीन हो जाती हैं। 'आनन्द्रहर्ग' नामक पाँचर्या अपस्था यह है जब कि योगी ग्रह संवित् रूप हैं। जाता है और आनन्दमें निमग्न रहता है। इस स्थितिमें योगी जीवन्युक् होकर संसारमें विचरता है और देवनेवालोंको ऐसा जान पहता है कि यह जागता हुआ भी सोता ही रहता है। अउडी अवस्थाका नार है 'ससंवेदनरूपा'। इस अवस्थामें योगी सचिदानन्द रूप हो जाना है और उसकी स्थिति सोते हुए मनुष्य जैसी हो जाती है। उसकी संसारका कोई अनुमय ही नहीं होता, सदा ही यह आत्मानद्रमें छीन रहता है और उसकी आत्माका ही निरन्तर भान होता है। यह अवस्था जामत, स्वम, सुपुति और तुर्या चारोंसे परेकी 🤾 इसका हो नाम मुक्ति है। सातयाँ अवस्थाका नाम 'परिमीदा है। उस अवस्थामें परम निर्वाणकी सिद्धि होती है। उसका जीवित बी<sup>ती</sup> अनुमय नहीं करते। इत्तर पात होनेपर ही योगी उस अवस्थान प्रवेदाकरते हैं। उसीको यिदेह मुक्ति भी कहते हैं। मनुसे योगकी भू<sup>मि</sup> कार्मीका धर्णन सुनकर इक्ष्याकु यद्वत प्रसम्न हुए और उनके प्रहातीक चले जानेपर अपने आप **र**न भूमिकाओं वाले योग मार्गपर चलने हरी।

#### ४१-- तुर्पावस्था-स्थित सुनिकी कथा

मतु द्वारा किए हुए इस उपदेशको सुनकर रामवन्द्रजीते यसिष्टजीते पूछा—महाराज ! जामत, स्था, सुपुति, इन अवस्था आँवो तो में जानता हूँ । इनके अतिरिक्त जो बीधी अवस्था मुक्ते चतर्गा, यह कैसी अवस्था है। उसमें स्थित रहते हुए मनुग्यकी फैली दशा की तम्मान्यवादारहोता है—यह मुझे को दिएति समाग्रस्थ । चसिष्ठजीने वहा—अहंनाथ और अनदभाय, सर्वे भीर असत् दोनों आर्थोंको छोड़ कर असक, सम और स्वस्त्र दोनों आर्थोंको छोड़ कर असक, सम और स्वस्त्र स्वार्

का नाम चोपी ( तुर्या ) स्थिति है। उस अवस्थामें वित्तका संकर्ष्य शान्त और अगत्का भाव विद्योन हो जाता है, जीयन्मुक्ति इसी स्थितमें स्थित होनेका नाम है। इसको न जाम्रत और न स्था कह सकते हैं, फ्योंकि इसमें संकर्षका अभाव होता है; और न सुपुति कह सकते हैं, स्थोंकि इसमें जड़ता नहीं होती। इसमें स्थित रहने- सादेकी स्था हमा होती है इसको समझानेके दिये में तुन्हें एक सुनिका स्थान्त सुनिका स्थान्त सुनिका स्थान्त सुनिका स्थान्त हुने

पक स्याधने एक महा ग्रहन घनमें एक सृगका पीछा किया, कीर उसे एक घाण भी मार दिया। सृग बहुत तेज़ीसे भाग निकला मोर स्याधके हाथ न काया। सृगकी प्रोज करते करते स्याध एक स्यानपर जहाँ कि एक सुनि चैठा था आया। सुनिको स्थाम करके त्याध एक स्यानपर जहाँ कि एक सुनि चैठा था आया। सुनिको स्थाम करके त्याधने उनसे पूछा कि क्या इधरको कोई वाण-भिन्न सृग गया है। सुनि पोले—हे व्याध में तो नहीं कह सकता कि इधरको कीन आता जाता है, क्योंकि मैंने अपने आपको इन्द्रियों कीर मनसे हटा कर आताम स्थान कर लिया है। जामत, स्यम और सुपुति—तीनों अवस्था में सम्भायसे वर्तमान जो चौथी जवस्था है उसमें भेरी स्थिति है। संवारमें क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। सेट लिये संवार है ही नहीं। यह सुनकर क्याधको बहुत आधर्ष हुआ और यह सुनिको प्रणाम करके चला गया।

#### ४२-एक विद्याधरकी कहानी

विद्याघरोपाच्यान द्वारा रामचम्द्रजीको यसिप्ठजीने यह सम-झाया कि कितना ही शास्त्रका अध्ययन और विचार किया जाय, जयतक मनुष्य अपने मन और हन्द्रियोंको यशमें स्नोनेका प्रयत्न महीं करता, उसे आरमहान कभी नहीं हो सकता।

यसिप्रजीने कहा—है राम ! एक बार मैंने काकसुराण्डमीसे यह पूछा कि संसारमें कोई ऐसा पुरुप भी है जिसकी बायु बहुत दीयें हो गई हो और किर भी उसने अल्लावुत्वव न आत किया हो। मुगुण्डजीने कहा—हों, ग्रसिग्रं । एक विद्यायर ऐसा था जिसने कि भ करवक जीवित रहनेपर भी आत्मानुमव मात नहीं किया था। बहुत समयतक बह विद्यायर शाओंका अध्ययन करता रहा, किन्तु उसको आत्मानुमव मात नहीं किया था। बहुत समयतक बह विद्यायर शाओंका अध्ययन करता रहा, किन्तु उसको आत्मानुमव मात नहीं मिया था। बहुत समयतक बह विद्यायर शाओंका अध्ययन करता रहा,

आया और मुझसे पूछने लगा कि शास्त्रका इतने दिनींतिक अध्ययन कर लेनेपर भी फ्यों उसके जित्तमें शांति नहीं आई और उसे आत्म झान नहीं हुआ, आत्मानन्त्रमें स्थिति तो दूर रही ? काकमुगुण्डजीने उस यियाघरको अपने आध्यममें कुछ दिन रहनेकी सलाह दी। विद्याघरको महाँपर रहते हुए मुञुण्डजीने उस महार कर दिया कि उसको आत्मका को नहीं हुआ। कारण यह था कि नियाधरके हस्यमें इत्त्रियों के भोगोंकी अनेक पासनाय सुझ कपसे मौजूद थीं, वे ही उसके मनको शास्त्र नहीं होने देती थीं। मुञुण्डजीने उसकी मनको शास्त्र नहीं होने देती थीं। मुञुण्डजीने उसकी मनके विकारों को उपलि कर है सात हारा उनका उच्छेद करनेकी योगको युक्तियाँ बतलाई। इस सितिसे जय विद्याघरने अपना मन निर्मल लीट जुल कर लिया हो उसकी अप योड़े ही समयमें आत्महान होकर परमानन्दकी मार्वि हुई, और वह जीवन्मुक होकर सानन्दसे रहने लगा।

# र्थं३-इन्द्रकी कहानी

इस बडानी द्वारा चित्रग्रजीन रामचन्द्रको वतलाया कि परमाण्ड परमाणुके मीतर अननत और अचार चरियाँ हैं। जो जीय जनका अनुमय करते हैं उनके लिये ही वे चरियाँ सत्य हैं, दूसराँको उनकी सत्ताका बान नहीं होता—

पक समय देवताओं और दैश्योंमें घोर युद्ध हुआ। देवता छोग हार गए। उनका सामी हन्द्र अपनी जान वधानेके लिये भाग गिकछा। उसने अपनी रहााके लिये संसार में कोई स्थान न पाया। तथ उसने अपनी रहााके लिये संसार में कोई स्थान न पाया। तथ उसने योगियद्या हारा अपने हागिरको अन्यन्त सहम बनाकर स्वंकी एक किरणमें प्रवेश किया। उस अस्वन्त सहम किरणाई भीतर भी उसको ऐसा ही ससार दियाई पड़ा जैसा कि बाध प्रताप्तमें या। उस जगतमें उसने अपने मनसे एक साम्राज्यकी रचना की और उसका राजा वन गया। इस प्रकार उसने उस जगतमें युद्ध दिनीतक राज्य किया। उसके पुत्र और पोष्ठ आदिने भी उसी जगतमें राज्य किया। वहत करने उस जगतमें युद्ध दिनीतक राज्य किया। वहत करने एक्ष योग यक साम्राज्यकी साम्राज्यकी स्थान साम्राज्यकी उसको साम्राज्यकी स्थान साम्राज्यकी साम्राज्यकी साम्राज्यकी साम्राज्यकी स्थान साम्राज्यकी साम्राज्य किया। वहत करने विदार साम्राज्यकी स

ग्रानमें यह भेद खुळा कि उसका एक बहुत पहला पूर्वज रहें जो भागकर सर्वकी किरणमें प्रवेश कर गया था।

## ४४-मङ्गीकी कहानी

इस फहानी द्वारा चसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यह चतलाया कि जय मनुष्यको विवेक और वैराज्य होने पर उसका मन, निर्मल और विचारवान् हो जाता है तो थोड़ेसे ही उपदेशसे उसको मारमझान ही सकता है।

यसिष्ठजीने कहा कि एक बार जय कि वे अज राजाके यहमें पुरोहित यनकर जा रहे थे उनको रास्तेमें एक ब्राह्मण मिला जिसका नाम मद्दी था। यात करते करते विविद्योको द्वात हुआ कि यह ब्राह्मण यहत विरक्त और विवेकी है किन्तु अभी तक उसे आत्मकान नहीं हुआ। यसिष्ठजीने उसे आरसकान नहीं हुआ। यसिष्ठजीने उसे आरसकान अपने सिक्त के विवेकी के स्वेकत विवेकत के स्विद्योक्त के स्वेकत विवेकत के स्वेकत के स्वेकत विवेकत के स्वेकत विवेकत के स्वेकत के स्वोकत के स्वेकत के स्वेकत

## ४५--मनोहरिएका उपाख्यान

इस उपाययानमें यसिष्ठजीने मनकी उपमा स्वासे दी है और समाधिकी उपमा युसकी उण्डी छायासे। जिस मकार कि उत्तर स्वाधिकी उपमा युसकी उण्डी छायासे। जिस मकार कि उत्तर स्वासे 'मृगक्' प्राचे मटकता कि उत्तर है और कहीं पर उसे किसी यने पेड़की छाया मिछ जाती है सी उसका उपित मनको है। उस मकार व्यपित मनको संसार-कपी जलर मृमिमं आन-दकी चुधा खोज करते और दी इते रहनेपर कभी कभी समाधिका आनंद मिछ जाता है। उस मनोम्याका स्वस्प कीसा है यह यहाँपर यत्तराया है:—

ं आरमक्यी वर्मके अपहरणार्थं कामकोधादि ब्याघोंसे अञ्चगत, असार, अनेकताकार शरीरक्य करकींके कुड़ोंमें जर्जरीमृत मुख बाला, धासताक्ष्य प्रथमसे प्रेरित संसार-वर्मों दोहवा हुआ, अनतः करणमें तृष्णाक्ष्मी शहस है उक्त, अहंताक्र्यों स्टेर्गके उक्त जानेसे आर दौहता हुआ, संगत्तिक्ष्मी छताओंमें पेरांके उक्त जानेसे अनेक बंटकींसे वेधित शरीर वाछा, एष्णाक्ष्मी नदीमें तृपा, शोकः और मोहादि तर्म्कृषि यहा हुआ, अनेक व्याधिक्य दुष्ट व्याघोंके दुःशींसे पढायमान, विषयोंसे उत्पन्न दुष्पक्षी वाणांसे वेधित; पूर्वकाळमें दु जोंके संस्कार क्यी पत्यरोंसे प्रदारित, सर्म गरकादि उँसे नीचे स्थानोंमें सपात और निपातसे चक्ति, अपने दुष्टिरियंत लनेक आचार, सम्प्रदायों और परमारमाकी मायासे श्रीमिठ, इन्टिय कपी धाममें आकर भागनेमें तत्वर, भयक्कर कामकरों गर्जेन्द्रकी गर्जेनासे धवराया हुआ, विषय कपी अजगरोंकी महा विपक्षी फुंकारसे मूर्छित, कामिनी कपी भूमि पर विषय कपी रससे मूर्पिटत पढ़ा हुआ कोपकपी दावानलसे दग्ध, अनेक अभिलागाकी मच्छरीसे तह आया हुआ, भोगोंके लोगमें प्रमोद कपी प्रमाली संगयाय हुआ, अपने कमेंसे उत्यय दिख्ताकपी स्वामंद पीषित प्रमाली कुक से मोहकपी कुद्दिसे अंधा, नीव कामोंकपी गर्डों में गिरनेसे सन वारोप्रवाल, स्वर्ष्ट्यकपी ब्याझसे सुखदुर्वक आप कामोंकपी गर्डों में गिरनेसे सन वारोप्रवाल, स्वर्ण्यकपी ब्याझसे सुखदुर्वक आप जाने योग्य यह मनकपी सुग संसारमें भटकता फिरता है।

#### ४६—पापाणोपाख्यान

पापाणोपाय्यान द्वारा यसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यह समझाण कि सारा विश्व करपनारुत हे ओर करपना द्वारा इस विश्वके मीतर मी दूसरे पिश्वोंकी रचना की जा सकती है। यह कहानी स्वय यसिष्ठजीके अनुमधर्मे आई दुई घटना की हे।

एक समय विशिष्ठजीकी रच्छा किसी एकान्त स्थानमें रह<sup>कर</sup> ध्यान करनेकी हुई । ससारमें चारों श्रोर विद्याशासीकी देशकर उन्होंने आकाशमें च्यानके योग्य स्थान दुँदा ! किन्तु वहाँ पर भी उनको नाना प्रकारके शब्दोंके स्पन्दन अनुभवमें आए । सिन्धि उन्होंने शून्य लोकमें प्रदेश किया। यहाँ पर अपने सहस्य हारा प्र कुटियाकी रचना करके उसमें आसम लगाकर श्यान लगाना आरम किया, और तुरन्त ही समाधिमें प्रविष्ट हो गए। समाधिमें प्रवेश होकर उन्होंने नाना प्रकारके लोकोंमें श्रमण किया जो कि यहुत सुरुम और विचित्र प्रकारके थे। कुछ समय पीछे जब कि वे समाधि से जागे तो उनके कार्नोमें एक बहुत सरस और मनोहर गानेका शब्द सुनाई पड़ा। उनको यहा आधार्य हुमा कि उस शून्य छोकमें शस् कहाँसे सुनाई पडा। आकाशधारणा द्वारा उनको ज्ञात हुआ कि यह सरस और मनोहर गान एक सुन्दर और तरुण रमणीका है। यसिष्ठजीको उस रमणीको देखनेकी उत्सुकता हुई, और तुरन्त यह स्री यसिष्ठजीके सामने उपस्थित होगई। यसिष्ठजीके पृछने पर उसने बत द्धापा कि उसका निवास स्थान उनके एक कल्पित जगतुमें है। वसि

प्रजी द्वारा करिपत जगतुमें पृथ्योक कपर एक पहाड़ है, उस पहाड़के एक पत्थरके भीतर यह तकणी और उसका पति रहते हैं। तकणी अपने पतिके भनको करपना द्वारा उरपप्त हुई थी। ठिकिन उसके पतिने अभी तक उसको दियोचित आनन्द प्रदान नहीं किया था। इसी कारण यह महादुःधी थी। इस दुःखको सहन न करने के कारण उसने संसारके सवभोगों की आदा छोड़कर आत्म झानकी दारण जेनी खाडी। किन्तु उसको छान उरपप्र करानेवाला कोई महाँ मिला। इसलिये यह की वसिष्ठजीसे प्रार्थना करने लगी कि ये उसको और उसके खामीको आरमजानका उपदेश करके दुःधसे मुक्त करें।

यसिष्ठभोको यह यात सनकर बड़ा आधर्य हुआ और इसकी सरयताकी ऑच करनेके छिये वे अपने संकरपके जगत्में पृथ्मीके ऊपर स्थित पहाइके उस पत्थरको देखने चल दिए जिसमें कि यह देवी और उसका स्वामी वास करते थे। वसिष्ठजीने उस जगत्में प्रयेश किया और उस जगतके ब्रह्मासे मिले। जर कि चसिष्ठजी उस ग्रह्मासे मिलने गए तभी वह ग्रह्मा निर्विकल्प ममाधिमें चैउने गला था । चलिए जोसे मिलते ही यह ब्रह्मा समाधिमें घेड गया और यह जगत् जिसमें यह शिला थी, ओर जिसमें यह त्तरणी और उसका खामी ब्राह्मण रहता था, तरन्त ही सीण हो गया। पक्षिष्ठजीने उस जगत्की प्रलय भपनी भाँदांसे देखी और अपने बाप वे उससे वचकर कले बाए। यह सब अनुमब घसिष्ठजीने अपने सुद्धम दारीर द्वारा ही किया था। अर यह सुद्धम दारीर शूर्यक्षेकमें स्थित कुटीयें वर्त्तमान अपने स्थूल दारीरमें प्रवेदा करनेके लिये बहॉक्ट जब वाधिस आया, तो उसने देखा कि उस ' कुटियामें कोई एक सिद्ध रहने लगा और वसिष्ठका शरीर वहाँ नहीं रहा। यह देखकर वसिष्ठजीने वहाँपर रहनेका संकल्प ही स्याग दिया और खर्गछोकमें जाकर रहनेका निश्चय कर लिया। उनके द्यान्यलोकमें वास करनेके संकल्पके क्षीण होते ही उनके सकल्प द्वारा रचित कुटो भी शीण हो गई, और उसके शीण होते ही उस सिदका दारीर जी कि उस कुटीमें था, पृथ्वीमण्डलपर गिर पड़ा । यसिष्ठजी-ने सिद्धको अपना सब हाल कहा और दोनों सिद्धलोकमें जाकर रहने लगे।

# ४७—विपश्चित् की कथा

इस कडानी द्वारा यसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यह उपरेश किया कि मनुष्यकी यासना और सकस्य ही उसके पुनर्जन्मीको निश्चित करते हैं।

जम्बूद्धीपमें ततमिति नामकी एक नगरी थी उस पर विपश्चिर नामका एक राजा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य पर चारों दिशायोंसे शतुश्रोंने आक्रमण कर दिया। राजाको आक्रमणकी स्चना मिलते ही यहुत दुष इआ। उसने अग्नि देवताको प्रसम् करके घर प्राप्त करनेके लिये अपने दारीरकी यहकी आगर्मे आहुति दे दी। अग्नि देउने प्रसन्न होकर घर मागनेको कहा तो विपश्चित्ने यह घर माँगा कि चारों ओरले आक्रमण करने वाले शत्रुमीका सामना करनेके लिये उसके एकवे स्थान पर चार शरीर हो जाएँ। धन्निदेवने 'एवमस्तु' कहा। अय एकके यक्षाय चार विपश्चितीने राष्ट्रजाँके साथ घोर युद्ध किया और उनको इराकर भगा दिया। अपने यस पर विश्वास हो जाने पर अर चारों विपश्चित् बार दिशा ऑमें दिग्विजय करनेको चल दिए। ये नाना देशोंमें गए ओर उनको निकथ करने आगे वहे। यहुतसे देशोंको निजय करके चारोंने चारों दिशाबॉमें अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया। कुछ क्ल तक राज्य करके ये अपने अपने मृत्युकाल आनेपर उन दारीरी को छोडकर जन्म जन्मान्तरोंको शास हो गए। यसिष्ठजीने रामको उनके कुछ जन्मीका भी हाल सुनाया श्रीर यह भी वतलाया कि उनमें <del>ह</del>े पक इस समय राजा दशरथकी पशुशालामें एक सृगके शरीरमें वर्तमान है। यह मृग राजा दशरवको त्रिगर्त देशके राजाने मेंट क्या था। यह सुनकर रामचन्द्र जी को बहुत आश्चर्यहुमा। रामचन्द्र जीने उस मृगको उसी समय समाम मैंगवाया, ओर वसिष्टजीसे अपने कथनकी प्रमाणित करनेकी प्रार्थना की। यसिष्टजाने तुरन्त ही अपने सक्त्य द्वारा पक अग्निकुण्डकी रचना की ओर मृगको उसमें प्रविष्ट कराया। मृगदेह भस्य हो जानेपर विभिन्नुण्डसे एक मनुष्य निकरा थोर समामें आकर बैठ गया। दसने अपनी स्मृतिके अनुसार वसिष्टजीके कथनका समर्थन किया और अपने अनेक जन्मीकी कथा सनाई।

### ४=-वंटघाना राजकुमाराँकी कथा

ं विपश्चित्को कथा समाप्त हो जानेपर विश्वामित्रजीने इस निपयपर पक कथा सुनाई कि संसारका अनन्त विस्तार है इसका अन्त किसीने नहीं पाया। जितनी दूर जाओ उतना ही आगे फैला एका संसार दीस पहता है।

घटघाना नामका एक देश हैं। उसके राजाफे तीन पुत्र थे। उंन तीनोंके मनमें यह घासना उदय हुई कि इस जगत्वे अन्तका पंता खलाया जाय। यह सोक्सर वे तीनों घरसे खल दिए। उनकी अमण करते हुए १७ लाश चर्ष हो खुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें संसारका अन्त नहीं मिला।

#### ४६-- शबोवाख्यान

विपश्चित राजाके अग्निकुण्ड जनित दारीरने (४७वें उपावयानमें) जिसकानाम भास था, अपने अनेक जन्मोंका अनुभव सुनाते हुए एक कया सुनाई जो इस प्रकार हैं :—

प्रक समय उसने पक यहुत यहाँ यस्तु आकाशसे पृथ्वी पर गिरती देशी। पेसा जान पहता था कि एक पूरा ब्रह्माण्ड हृदकर गिर रहा है। पृथ्वी पर पड़ते ही उसने पृथ्वीके बहुत यहें भागको दक लिया और यहुतसे जीव जन्तु जांका नाश कर दिया। उसके गिरते ही चण्डो देशी प्रकट हुई और उसने उस विशास यस्तु को छिन भिन्न करके उसका नाश किया। विपश्चित्रकी समस्त्र में यर यस्तु को शिन साथा कि यस्तु परा वी उसने अपने हुएदेंग अग्निका बाह्मा किया। अग्निने प्रकट होकर विपश्चित्रकों अन्य साम्रक में अपने प्रकट होकर विपश्चित्रकों अस्तर वास्तु क्या थी तो उसने अपने हुएदेंग अग्निका बाह्मा किया। अग्निने प्रकट होकर विपश्चित्रकों उस वस्तुका वृत्तान्त सुनाया!—

पक समय एक वधिकते एक वनवासी मुनिको बहुत मप्ट दिया। मुनिने उसको मण्डर हो जानेका वाप दिया। वह मण्डरकी योनिमें पैदा हो गया। मण्डरके मरने पर वह मुग हुआ और फिर व्याघ हुआ। व्याधकी योनिमें उसे किसी मुनिने उपदेश दिया है दिवस प्रसारको पुर उसका कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मस्त्रत प्राप्त करने के लिये मुनिने व्याधकी पहिले तव करनेकी अनुमति दी। तप करके जने व्याधका चित्त सुद्ध होगया तो उसने मुनिये यह प्रश्न क्या कि सङ्कर जगत् और वाह्य जनत् सिमन्य ते सि हो सकता दें ? मुनिने प्रश्नका उत्तर देते हुए अपना एक अनुमव सुनाया जो ऐसा या !-- पक समय मैंने एक मनुष्यको सोते हुए देखा। मेरे मनमें यह उत्सुकता हुई कि मैं यह जान जाऊँ कि वह पुरुष अपने सम जगतमें प्या प्या अनुमव कर रहा है। धरणाशिक झारा मैंने अपने आप को सुक्ष्म यनाया और मैं उसके संकरण संसारमें प्रविष्ट हो गया। मेंने यहाँ पर पक अनन्त जगत देया और उसमें में विचरण करने स्था। उस जगत्में मैंने स्पृष्टि और प्रस्त्य भी देखी। में अपने अससी स्वक्रपको भूसकर यहाँ पर रहने स्था और ऐसा अनुभव किया कि मैं उस जगत्में रे० वर्ष तक रहा। उस जगत्में यसीमान एक मुनि ने मुखे मेरे असलो रूपको प्या दिलाई। तथ में उस सोते हुये पुष्प मय हुआ कि मैं उसके संकर्ण जगत्में क्यस स्थार सह मुनि

मुनिकी यह वात व्याधकी साममें नहीं आहे। मुनिने कहा कि सब किर एक बार तए करो और यह बर माँगो कि तुम्हारा शरीर प्रहाण्ड जैसा विशाल हो जाय। तब तुमको अपने भीतरी ब्रह्मण्डका अनुमव होगा। व्याधने तए किया और प्रहाण्ड जैसा विशाल शरीर प्राप्त किया। जब उसका जीय इस शरीर को छोड़कर बला गया तो यह ब्रह्माण्ड समान विशाल देह शब होकर निरा। अग्निरेवने विण विश्वत कहा कि यह वीधकराय वस्तु यही शब या। इस शरीर को छोड़कर बह जीय सिन्धु राजा बना और अपने मन्त्रियों के प्रार्थ को छोड़कर वह जीय सिन्धु राजा बना और अपने मन्त्रियों के प्रारं सामना उपने प्राप्त प्रकर निर्वाणको आह हुआ।

। पाकर ।नवाणका आस हुना ।

### ५०—शिलोपाख्यान

शिलोपाययान केवल एक रायन्त भाव है। इसमें बसिष्ठ जीने रामचन्द्र जीको शहाकी शिलासे उपमा देकर यह समझाया है कि जिल भकार पक शिलामें अवचनक कपसे संसारकी सभी प्रतिमाँ वर्षमान रहती हैं उसी प्रकार शहामें भी अल्यक कपसे संसारके सभी व्यक पदार्थ वर्षमान रहते हैं।

### ५१--- ब्रह्माएडोपारूयान

प्रक्षाण्डोपाययानमं यसिष्ठ जीने रामचण्द्र जीको यह बतहायां दें कि महााण्डकी उत्पत्ति कैसे होती है, और इस उत्पत्तिका वर्णन प्रक्षाने उनसे कैसे किया था। यह बात आगे चलकर सिखाल में यर्णन की जाण्यो। ( ( )

#### **५२—ऐन्दवोपा**ख्यान

पेन्दवोपारयान पहिले कही हुई इन्टू ब्राह्मणके लड़काँकी कथा (न०८) की ही पुनरावृत्ति हैं।

### ५३—चिल्वोपाख्यान

विर्चोपास्पान भी एक च्छान्त ही है जिसमें घ्रक्षकी एक विर्व फलसे उपमा देकर चसिष्ठ जीने रामचन्द्र जीको यह समझाया है कि जिस प्रकार एक विरूव फलके भीतर अनेक चस्तुएँ चर्चमान हैं उसी प्रकार ब्रह्मके भीतर भी अनन्त पदार्थ चर्चमान हैं।

#### ५४--तापसोपाख्यान

रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजीसे कहा-भगवन् ! कुछ दिन हप द्वमारी पाठशालामें विदेह नगरका वासी कुन्ददन्त नामक एक ब्राह्मण काया था। उसने कपनी देखी हुई एक आश्चर्यमय घटना तनाई थी जो इस प्रकार है:--कुन्ददन्त एक समय कहीं जा रहा था। मार्गमें इसने एक तपसीको एक बृक्ष पर उलटा लटकते देखा। उसे उसको हेल कर बहुत आश्चर्य हुआ। पूछने पर तपस्मीने कुन्ददन्तको यत-लाया कि यह तय तक तप करता रहेगा जयतक कि उसे सप्त झीपका राजा वननेका वर न मिल जाय । फुन्ददन्त इस तपका फल जाननेके लिये वहीं रहने लगा। कुछ दिनके पीछे वहाँ पर सूर्यमण्डलसे पक दिव्य पुरुष आया और उसने उस तपसीको वर दिया कि वह अगले जन्म में सप्त द्वीपका राजा हो जायगा। बर पाते ही तपस्थीने अपना तप समाप्त किया । कुन्ददन्तसे उसने कहा कि इसी प्रकार उसके सात भाई भी सप्तद्वीपके राजा होनेके लिये तपस्या कर रहे 🖁 । कन्छ दन्त और वह दोनों मिलकर उनको देखनेके लिये चले। सबसे मिलने पर यह मालूम हुआ कि उनको भी अगले जन्ममें सप्तद्वीपके राजा होनेका वर मिळ गया है। उधर उन आठों भाइयोंकी स्त्रियोंने तप किया और प्रत्येकने यह वर लिया कि मरनेपर उनके स्वाधियोंके जीव उनके घरोंसे बाहर नहीं जाने पाएंगे। क्रस्टटन्तको यह सव बृत्तान्त जानकर आर्थ्य हुआ और उसने उस तपसीसे पुछा कि सप्तद्वीपका राज्य एक समयमें ही सब भाइयोंको कैसे मिळ जायगा और सबके सब सप्तद्वीपके राजा होते हुए अपनी स्त्रियोंके घरोंके भीतर कैसे रहेंगे। सबकी वासनाओं में इतना विरोध है कि

वे एक ही समय पर पूरी नहीं हो सकतीं। पर सबको ही उनकी यासनाओं में पूरे दोनेका वर्र मिल चुका है। उस कदन्व तापसने युन्द्दन्त ब्राह्मणसे कहा—इसका रहस्य पेवल विसिष्ट जी ही जानते हैं। ये ही इसको समझा सकते हैं। इस लिये आपको अयोध्या जाना चाहिए और वहां पर'वसिष्ठ जीसे इस घटनाका रहस्य समझना चाहिए। रामने कहा—अब वह बाह्मण अयोध्यामें आगया है और आपसे मिछ वर अपनी शंकाको निवृत्त कराना, बाहता है। चित्रप्रजीने कुन्ददन्तको बुलवा छिया और श्री रामचन्द्रजीके सामने ही उसकी सब शकाओंकी निवृत्ति कर दी।

### <u> ५५—काप्रचैवधिकोपाख्यान</u>

यह उपाख्यान योगवासिष्ठका अन्तिम उपाख्यान है। स्वर्के द्वारा विसष्ट जीने रामचन्द्रजीको यह समझाया कि वद्यपि गुरु और शास्त्र द्वारा ही प्रह्म-साझात्कार नहीं होता तो भी गुरुका बार बार उपदेश सुननेसे और शास्त्रका बार बार चिन्तन करनेसे कमी न कभी आत्मशान हो ही जाता है।

पक्त अति दीन किन्तु पुरुपार्थी लक्त हदारा था। यह प्रति दि्र जङ्गलमें जाकर लकड़ियां एकतित करके लावा करता था और उनको येच कर अपना और अपने धाल उद्योंका चेट पालन करता

था। यहुत दिन ऐसा करते रहने पर उसको एक दिन चिन्तामणि मिल गई। उसकी पाकर उसका सब दरिद्र दूर हो गया और सन कामनाएँ पूरी हो गई। इस प्रकार शास्त्र और गुरुके उपदेशका सेनन करते रहने पर कभी कभी भारमानुभन हो जाता है।

# ८—योगवासिष्ठके दार्शनिक सिद्धान्त

पादक यहाँतक इन वार्तीसे भलीमाँति परिचित हो गए हाँगे कि श्रीयोगवासिष्ठका आध्यातिक प्रन्योंमें कितना ऊँचा स्थान हे, यह बन्य कय लियागया होगा, इसकी लेखरीली कैसी है, इसके कौन कीनसे संक्षेप हो चुके हैं, इसमेंसे कितने उपनिपद यन गए, इसके सम्बन्धमें अवतक किस किसने क्या क्या लिया है, इसमें किस विषयकी चर्चा है और उसको प्रतिपादन करनेके लिये कौन कौनसे उपाख्यान सनाए गए हैं। अब लेखकने पाठकोंके समक्ष इस प्रस्थरतक दार्शनिक सिद्धान्तींके रपनेका इरादा किया है। यह महाप्रन्थ एक अधाह और विशाल समुद्रके समान है। इसमें अनन्त बहुमूहर रत्न मोजूद हैं। जितनी वार इसमें गोता लगाया जाप उतना ही थोड़ा है। बहुत छोग इसमें गीते सगते रहते हैं और अनेक रत पकत्रित करते और उनके उपभोगका जानन्द लेते रहते हैं । उनमेंसे कुछ ऐसे भी है जो अपने प्रयक्त द्वारा प्राप्त रहाँका उपभोग करनेके लिये दूसरोंको निमंत्रित करते हैं। जयसे यह ग्रन्थ बना है ऐसा होता वा रहा है और मविष्यमें भी ऐसा होता रहेगा। लेखकने जो रल अपने कई धर्पके प्रयत्नसे इस महासागरमें से इकट्ठे किए हैं ये सब "श्री वासिष्टदर्शन" नामक श्रन्थके रूपमें आध्यात्मिक पाठकीकी मेंट है, जो कि यू. पी. गयनीमण्डकी "प्रिस आफ वेदल संस्कृत टेफ्स्ट्ल" पुस्तकमाला में कीन्स संस्कृत कालेज, यनारसके विसिपल पं० गोपीनाथ कविराजजीके सम्पादकरवर्मे प्रका-शित ही रहा है। इसका एक सार " वासिष्ठ दर्शन सार" नामक प्रस्ति-का दिन्दी अनुवाद सहित सन् १९३३ में लेखकमे प्रकाशित कराई थी। यहाँपर हम पाठकोंको उसी 'वासिष्ठ दर्शन' नामक सस्कृत ग्रंथके आधार पर योगयासिएके दार्शनिक सिद्धान्तोंसे परिचित कराना चाहते हैं।

### १—जीवनमें दुःख और श्रशान्तिका साम्राज्य

यह ऊपर बताया जा चुका है कि श्री रामचन्द्रजी जन होदाबाबस्था पार कर चुके और युवाबस्थामें प्रविष्ट हुए तो उनके

मनमें जीवन और संसारकी दशापर विचार उदय हुआ। बारों भेर आँपों खोलकर और विचार करके देखनेपर उन्हें जात हुआ कि जीवन दुःख थोर अशान्तिमय है। संसारमें कुछ भी लार नहीं है। जीवनका लक्ष्य पुछ भी नहीं दिलाई पहुता और किसी स्थितिमें भी आनन्द और शान्तिका अनुभय नहीं होता । इस विचारके कारण ये थाशाहीन, निराशायादी और विज्ञाना हो गए थे। बसिष्ट और उनसे अपने विचार प्रकट करनेको कहा तो अन्होंने संसार और जीवनकी असारताका सविस्तार वर्णन किया। यह वर्णन स्तनी सुन्दर मापामें और स्तमा भाष पूर्ण है कि संसारके साहित्याँ जर्मन लेयक और तत्त्वस शोपेनदारके लेखोंको छोड़कर स्वी तुलना कहींपर शायद हो मिले। यहाँपर हम उसमेंसे कुछ इलोकीका संप्रद करके पाठकाँके सामने स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद सहित रसते हैं । रामचन्द्र जीके सारे उद्गारोंका सार यही है कि संसार अ<sup>तित्य</sup>। असार, क्षणभंगुर और मायामय है । मनुष्य-जीवन भी क्षणिक 🖹 और ह्समें प्राप्त होनेवाले सभी भोग हुरसे देवानेसे हो अपुर जात पड़ते हैं। परन्तु भोग छेनेपर दुःखजनक और सुत्युको तिग्नट हुलानेवाले हैं। हस्तिलेये समझ्यार आदमोको जनसे विरक्ति होनी चाहिए।

(अ) संसारमें सर्वेत्र दोप ही दिसाई पड़ते हैं:-इस्ता हवी बातु व सन्ति दोष हता दियो यह दु अवदाह!

कास्ताः मजा वासु न अङ्गुरस्वम् कास्ताः किया वासु न नाम माया । (११२०)१३)

कीनली पेली टिए है जिसमें दोप न हो ? कीनली पेली दिशा है जिसमें दुःपकी दाह न हो ? कीन पेली उत्पन्न बस्तु है जो नाशवान न हो ? कीनसी किया है जो कपटले रहित हो ? अर्पार्ट संसारमें जियर देजी दोव हो दियाई पड़ते हैं; सब ओर दुःल, नाश भीर कपटका साम्राज्य है ।

( या ) यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है:— यच्चेर् इरवते किविज्ञगतस्थावन्त्रगतम् । तत्तर्वमस्थिरं मध्यन्त्रमतद्वास्यत्वम् ॥१॥ (११२८११) अनित्यं थीवनं बास्यं शरीरं इत्यस्वया । भागस्तावन्तरं यान्ति ताह्वयद्वासस्य ॥१॥ (११२८११०) यातान्तर्श्पकित्रावाष्टोळं जाति जीवितम् । विहारपुराणसंकाता पदार्थभीजंगस्त्रये ॥३॥ (११२८/११) प्रागासीदान्य एवेद्व जातस्त्रान्यो नरो दिनैः । सदेकरूपं मावविक्वित्रदृस्ति न सुस्थिरम् ॥॥। (११८/१२) याह्यमस्पदिदेवि यीवनश्रीद्वती जरा । देहेऽपि मैकरूपलं काऽरूपा याह्येप याद्यु सथा। (११८/१२) कालमानिद्तामीति काणमिति विवादिताम् । हालं सीन्यत्यावाति सर्वेदिमसद्वनम्मनः ॥६॥ (११८/१३८) इसक्षान्वदितक्षान्वदितक्षान्यदं विश्वः । ।

हे महान्! जो कुछ यह स्थायर जङ्गम (जङ्चेतन) जगत् दीख पड़ता है यह सब सप्तके समागमके समान अस्पिर है। बाह्या-बस्या अनित्य है, युवाबस्या अनित्य है, यह शरीर भी अनित्य है, भीर द्रव्यका संब्रह अनित्य है। संसारके सारे पदार्थ निरन्तर तरहके समान पूर्वभावको त्यागकर दूसरे भावको प्रहण करते रहते ई। हवामें रक्षे हुए दीपककी शिलाके समान चञ्चल (शणमङ्गुर) इस संसारमें जीवन है। और तीनों छोकके पदार्थोंकी शोभा विजलीकी चमकके समान क्षणिक है। हे भगवन ! इस संसारमें एक रूपमें स्थिर कोई भी पदार्थ नहीं है। वही मनुष्य पहले किसी और रूपमें था, कुछ दिनोंमें ही दूसरे रूपका हो जाता है। जय अपने दारीरमें ही एकरूपता नहीं है तो वाहा पदार्थीका क्या विश्वास ? याह्या-यस्या धोड़े दिनोंमें यीत जाती है। यौवनकी शोमा भी घोड़े ही दिन रहती है; फिर कुछ दिनोंके लिये युढ़ापा भाता है। जैसे नट क्षणक्षणमें वैप वदलकर अपनी लीलाएँ दिखाता है, यह मन भी क्षणमें आनन्दित होता है, क्षणमें शोकयुक्त होता है और क्षणमें ही शान्त हो जाता है। रुष्टिकर्ता, यालककी नाई, अपनी चनाई हुई वस्तुसे ऊप जाता है; सदा ही यहांपर कुछ और वहां पर कुछ उत्पन्न करता ही रहता है; उसी वस्तुको क्षणमें कुछ और दूसरे चणमें कुछ और बनाता रहता है।

### (इ) जीवनकी दुर्दशाः—

भायुरत्यन्तचरलं मृत्युरेशन्तनिष्टुरः । तारुग्यं चातितरलं बाल्यं बड़तया हतम् ॥ १ ॥ ( १।२६।९ ) ٠,

कन्याकछद्विती रुगेको बन्धवी मवयन्यनम् । ओगा भवतकारीमारम्ण्यास्य मृगमूणिका ॥ २ ॥ ( ११९६) क्षाप्रवर्धीनृत्याण्येव सार्य्य वातमसायताम् । महरवातमनेवातमा सन्वरीत सार्या रिपुः ॥ ३ ॥ ( ११२६) वसन्वरस्तुतया कार्य वर्षः चित्तमहरूती ॥ १ ॥ ( ११२६) भागत्यविद्या सार्या मावान्यो नावित्तव्यती ॥ १ ॥ ( ११२६) भागतम्यापिनी साजा भावना भववन्यती । भीवते केज्लं क्यांपि नित्यं भूनवरस्त्यरा ॥ ५ ॥ ( ११३६)

सर्वं थ्व नरा मोहाद्दुराशापात्रपासिन । दोपगुरुमस्सारद्वाः विशोर्णाः जन्मश्रद्वले ॥ ६ ॥ ( १।२६।४।

तृष्णास्त्राकाननवारिणोऽमा शाखाशत कामसहीरदेषु ! परिश्रमन्ता शपविन्ति कार्ल मशोशामा भो सम्मान्त्रवस्ति ॥ ७ ॥ पुत्राक्ष द्वाराक्ष धर्म च शुद्रया प्रकल्पते सात रसापनामम् ! सर्व प्रतक्षिपधामने यत्रातिरम्या विषमुष्टीनैय ॥ ८ ॥

( ११२०१३ पर्णानि जीर्णानि चमा तरूपा समेख जनमाशु छपे प्रवामित । तथेव लोका स्वविवेदहोना समेख गच्छन्ति क्रुतोऽस्यहोसि ॥ ९॥ ( ११२०१३

भागु अरयन्त चपल है, स्रत्यु सर्वधा मूर है। युवाव शरयन्त ही चञ्चल है, और वास्त्रावस्था बद्धानमें ही नए हो जाती सव लोग विश्वासे कलद्भित हो रहे हैं। सव वन्युजन संगर्ष विश्वपा हैं, जितने भोग हैं ये सब महारोग हैं, और हरणा मृगतरूणा हो। अपनी इन्टियाँ ही अपने शर्मु हैं। सत्य भी असरव स्त्री प्राप्त हो अपनी इन्टियाँ ही अपने शर्मु हैं। सत्य भी असरव स्त्री प्राप्त हो गया है, वारमा ही आरमाको हनन करता है और हो हो मनका दुरमन हो रहा है। जो वस्तु जैसी है उसको किसी है हो मकारसे जाना जाता है। यहंकारमें मन लगा रहता है। भगवरुप पदार्थ अमावको प्राप्त होते हैं, और इन सब मार्गामा क भनिता महन्य है उसका हुल पता हो नहीं। सारे भाव आने अ जाने बाले (जन्मिक और माश्वाणि ) है। विषयोंकी भावना संस्रारसे सबको वाँचती है। न जाने ये सब प्राणी कहाँ ले जाए

रदे हैं। सब मनुष्य मोहके बदा हुए, ह खदायी आद्याओंकी फार्स

वन्चे हुए, और दोवक्षी ह्याइंमिं अटके हुए मुर्गोके समान, जीवन रूपी जहलमें नए हो रहे हैं। हच्चारूपी लताके वनमें विचरने वाले, मनं रूपी मर्कट काम रूपी चृद्धोंकी अनेक शाखाओं पर अमण करके कालसेप करते हैं, और कहीं कुछ भी फल नहीं पाते। हे तात! पुण, ख्रियाँ और घन, जिनको मनुष्य आन्त चुद्धिसे रेसायन तुस्य समझता है, फुछ भी उपकार नहीं करते; अन्तमें ये सब अतिरम्य कस्मुर्ग विप द्वारा प्राप्त मुच्छों की नाई दुःयदाई होती हैं। जिस प्रकार चुर्सिके पत्र उत्पन्न होकर शीवहीं नए हो जाते हैं, उसी प्रकार चुर्सिके पत्र उत्पन्न होकर शीवहीं नए हो जाते हैं, उसी प्रकार चुर्सिके पत्र उत्पन्न होकर शीवहीं नए हो जाते हैं, उसी प्रकार चुर्सिके होन लेगा जन्म लेकर कुछ दिन 'बाद:काई चले जाते हैं।

# (ई) कालका सब और साम्राज्य है:--

म सदस्तीइ यद्दं कालः सकलयसरः।

प्रसते सजगज्ञातं प्रोत्याध्यिमन याडवः॥ (१।११।४)
किं श्रिया किंच राज्येन किंदेशे किमीहितैः।
दिनैः कतिपर्यशेव कालः सर्वं निक्तन्तित ॥२॥ (१।१८)३७)
प्रसतेश्वरतं भूतजालं सर्वं इवानिल्यः।

कृतान्तः कर्ववाचारो जरां मीरवाऽजरं बयुः ॥२॥ (१।१ ६।६)

जैसे विशाल समुद्रको यहपानल श्रास कर जाता है, धैसे ही हस संसारमें ऐसी कोई बहतु उराव्य नहीं होती जिसको यह सर्वप्रश्नी काल न पाता हो। कहमीसे क्या ? राज्यसे क्या ? शोर्य काल हन सवको काट जीट महोक्ट्र आसरण्याला काल तकण प्रारीसंकी युद्राये कर पक्षाकर निरन्तर ऐसे अक्षण करता है जैसे सर्व धायुको।

### ( ज ) जीवनमें सुख कहाँ है ?

कि नामेर्द वत सुखं येथं संसारसन्ततिः। बायते यृतये स्टोको क्रियते जननाय च ॥ १ ॥ ( १११२१७ ) अस्पिसः सर्व एयेसे सक्ताधरचेटिताः। आपदौ पतयः पाया आवा विमयभूमयः॥ २ ॥ ( ११६२।८ ) आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम् । जीवितं मरणायैव बत माया विजस्मितम् ॥ १ ॥ ( ५१९३१३ ) लिये ही होती है। इसकी रक्षा भी नाशका कारण है, जैसे कि सुर-रित विपलता भी मृत्युका कारण होती है। उल्प्री क्लिके समान मनोहर रूप धारण करके विचक्की युचिकी कींचली है। दुए कमोंके करनेपर भात होती है और शक्ष महर (जस्त नए होने वाली) है। सपॉकी पंक्तिकी नाई अपने असली रूपेटे रहती है और पुराने कुँचम उत्पर्त हुई फूलांकी वेलके समान (बाहरसे मुन्दर किन्तु भीतरसे दुर्गन्य थाली) है।

( ऐ ) भायुनिन्दाः—

पेल्यं वारसीवात्रमजेहं इव दीपकः। सरक्षक इवालेकं गातमेबीपलस्यते ॥१॥ (१११२॥६) प्रायदं लेदगुरसम्बद्ध वानीरकमनारतम्। बासुनेव जरस्टुम्नं कालेन विहन्यते ॥२॥ (११३॥१६)

स्यिरतया सुरामासितया स्या

सततमुव्यितमुचमक्रम् च ।

जगति मास्ति तथा गुणवर्जितम्

मरणमाननमापुरिदं यथा ॥ (१११७१६) दारत्कालके यादल, तेलरहित दीपक और तरहके समान, आयु चञ्चल और नष्टमाय है। जिस प्रकार प्रति दिन दानी प्रानी: खेद रहित दोकर कोई खूदा विलको छेदता रहता है, उसी प्रकार काल भी आयुको निदंगतासे प्रति दिन दानीः कादता रहता है। खिरता और सुराके अञ्चलको सदा रहित सब गुणांसे यर्जित, मृत्युका पात्र, आयुके समान संसारमें और कोई तुष्क वस्त नहीं है।

(श्रो) चित्तकी चन्नवताः—

चैतश्रद्धस्या पृत्या विन्तानिषयणद्धरम्। श्रितं ब्रह्माति वैकत्र पक्षरे वैसरी यथा ॥१॥ (१।१६।१०)

: चेतः पत्तति कार्वेषु विद्वगः स्वामिपेष्तिव । ' क्षणेन विर्शते याति वाल' क्षीडनकदिव ॥२॥ (१४१६।२२)

जिस प्रकार सिंह पिडोरेंने भीतर कहीं पर स्थिर नहीं रहता, इघर उघर डोछता ही रहता है, उसी प्रकार मन, अपनी चञ्चल पृत्ति के कारण और चिन्ताओंके समृहसे टरा हुआ, कमी भी स्थिर नहीं होता। अपने विपयोंकी और चित्त इस फुरतीसे दौड़ता है जैसे कि पक्षी अपने खांच मांसकी ओर, और क्षणभरमें ही उनसे इस प्रकार विरक्त हो जाता है जैसे कि बालक खेलसे। वर्धात् मनमें ज़रासी भी स्थिरता नहीं हैं। •

### (श्रौ) तृष्णाकी जलन :—

मुष्णाभिधानया तात दग्धोऽस्मि ज्वालया तथा ।

दाहोपरामानमाशद्धे नामृतैरपि ॥ १ ॥ (१।१७।११) क्रिटेला कोमकरपर्चा विपवैषस्यसंज्ञिती । दशस्यि मनाश्स्त्रष्टा मुख्या कृष्णेव भोगिनी ॥ २ ॥ (१।१७।१७) पर्वं करोरवसह्येऽपि नृसापि कस्मीहते। चिरं तिष्ठति नैकन्न तृष्णा चपलमकंटी ॥ ३ ॥ (१११७) १९) सर्वसंसारदोपाणां नृष्णेका दीर्घंदुःरादा । भन्तःपुरस्थमपि या योजयस्यतिसंबदे ॥ ४ ॥ (१।१७।३२) रवसमुद्रिका । जरामरणदुःखानामेका भाधिव्याधिविलासानी नित्यं सत्ता विलासिनी ॥ ५॥ (१।१७/३९) हार्दान्धकारशर्वर्या कृष्णायेह दुरन्सया । रफुरन्ति चेतनाकाशे दीयकाशिकपंक्तयः ॥ ६ ॥ (१।।॥) इप्टेन्यो इतस्वान्तो इतीजा वाति शीचताम्। मद्यते रौति पत्तति नृष्णयाभिहतो जनः॥ ।। (पारपार) जीर्यन्से जीर्यता केला चन्ता अधिन्त जीर्यतः । क्षोयते जीर्यते सर्वं तृष्णिका हि न जीर्यते॥ ८॥ (ई।१३।१६) हेतात ! तुष्णारूपी अनित मुझे इस प्रकार जलारही है कि मुझे सन्देह है कि अमृतसे भी यह दाह शान्त नहीं हो सकती। क्रिटिल, कोमल स्वरावाली, विषयरूपी दुःखदायक विष देनेवाली यह काली सर्विणी रूपी तृष्णा छूने मात्रसे ( अर्थात् मनमें आते ही ) काट लेती है। यह रूणा रूपी चञ्चल वन्दरी अलङ्ख्य स्थान पर भी पैर रखती है, तुस होने पर भी और फर्लोकी इच्छा रखती है, और किसी एक स्थान पर शण भर भी नहीं ठहरती। संसारके सब दोवीम तृष्णा हो सबसे अधिक दुःध देनेवाळी है, यह अन्तः पुरमें सुरक्षित पुरुषको भी संकटमें डाळ देती है (म्पॉकि जहाँ मनमें किमी बस्तुके प्राप्त करनेकी भूष्णा उत्पन्न होगई दुःखका अनुभव आरम्भ हो गया )। जरा मरण और दुःश इन सबकी पिटारी और

धारीरिक और मानसिक दुःखोंको नित्य देनेवाछी घेरवाके समान एणा है। जिस समय चिच कपी थाकाशमें हदयमें अन्धेर करने पाछी दुरन्त तृण्णा कपी राश्रि छा जाती है। तमी सर्व प्रकारके दोप-कपी उल्लुखोंकी पंक्तियाँ दियाई पहती हैं। तृष्णाका मारा हुथा मनुष्य देपनेमें दीन, तप्र हदय, ओजरहित हो जाता है, तीचताको प्राप्त होता है, मोहित होता है, रोता है और गिर जाता है। चूहा होने पर प्राणीके केश तथा दान्त बादि सभी बीज़ें जीर्ण हो जाती हैं, पैयक एक तृष्णा हो जीर्ण नहीं होती। (इस कारणसे उसे और अधिक दुःध होता है, स्पांकि मोनांकी तृष्णा रहते हुए भी भोगोंके भोगनेकी शक्त नहीं रहती।)।

# (अं) देहकी ऋरम्यता:—

समस्मरोगावतमं वर्शनिकावयत्तमम् । सर्वोभिसारगदां मेर्ड देहणूड मम ॥ १ ॥ (१११/१२४) रक्तमोसमध्यास्य सवाधान्यन्तरं सुने । नारीक्थमिणो वृद्धि कैव कायस्य रस्वता ॥ १ ॥ (१११८/१८)

नारीकधोमणी बृद्धि केंब कायस्य रम्बता ॥ १ ॥ (१।१८।१८ पद्धास्था ये नारीरेषु बद्धास्था ये जगरिस्थती ।

पद्धारथा य शारारपु बद्धारथा य जगात्व्यता। तान्मीहमदिगेन्मसान्धिगस्तु धिवस्तु धुन पुन ॥ ६ ॥ (१।१८।५२)

t

सब रोगोंका स्थान, मुरियोंसे सुकड़। हुआ, सब मानसिक-ध्याधियोंके सङ्ग बोजोंसे भरा हुआ, यह शरीर मुद्दे अच्छा नहीं स्थाता। हे मुने ! वाहर और मीतर रक्त और मांससे भरपूर इस नाश्चायम् शरीरमें कोनसा सीन्दर्य है ? जो लोग शरीर और जात्वकी स्थित होनेमें विश्वास करते हैं उन मोहक्यी महिरासे उन्मच जनोंकी बारवार धिकार है।

# ( श्रः ) बाल्यावस्थाकी दुर्देशाः—

भशक्तिरापदस्तृष्णा मूक्ता मृदनुदिता । गृपुता टोटता दैन्यं सर्वं बास्ये प्रवर्तते ॥ ३ ॥ ( १११९१२ )

ये दोपा ये दुराधारा दुष्तमा ये दुराधयः।

चे सर्वे सारियता धारमे दुर्गर्स इर कीशिक्षः ॥ २ ॥ (१११४।१०) अश्चरित, आपत्तियां, रूप्णा, सूकता, सूट दुद्धि, वस्तुओंकी यभिरुत्पा, चञ्चरुता, ( यस्तुओंके न प्राप्त होनेपर ) दोनता, ये सब दोप वास्यावस्थामें प्रीजूद होते हैं। जितने दोप हैं, जितने दुराचार

ं भीर जितने भयंकर परिणामवाले रोग हैं वे सब वाल्यावस्थामें इस प्रकार मौजूद रहते हैं जैसे खराब गड्डोंमें उल्लू रहते हैं।

# (क) यौवनावस्थाके दोप:-

निमेपभासुराकारमाङोङवनगर्जितम् । विद्युव्यक्तासमित्रवं यौवनं से न रोचते ॥ १ ॥ ( १।२०।८ ) भाषातमाश्ररमणं सद्भावरहितम्तरम् । घेरपाछीसङ्गमप्रदर्य यौवनं मे न रोचते ॥ २ ॥ ( १।२०।१३ )

सनिर्मरापि विस्तीर्णा पावन्वपि हि थीवने ।

मतिः क्लुपतामेति प्रावृपीव सरद्विणी ॥ ३ ॥ ( १।२०।१८ ) निमेप मात्रके लिये प्रकाश होनेवाली, चञ्चल मेहाँके गर्जन युक्त विजलीकी चमकके समान, क्षणिक यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। विमा विचारे और थोड़े समयके लिये अच्छे लगनेवाले और द्युद्धभावोंसे रहित घेदयाके साथ सहके समान, यह गौयन मुद्दी अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार निर्मल, विस्तीर्ण और पवित्र नदी भी

वर्षा ऋतुमें मलीन हो जाती है उसी प्रकार युद्धि यौयनायस्थामें

# मलीन हो जाती है।

(ख) स्त्रीनिन्दाः— र्यन्नकोलेऽह्रपश्चरे । मसिपाञालिकायास्त स्नाव्यस्थिप्रस्थिवालिन्याः खिवाः किसिव बोभवम् ॥ १ ॥ (१।२१।१) व्यक्तमोसारकवाष्यान्तुः पृथवकृत्वा विलोचनम् । समालोकव रम्यं चेरिंक मुधा परिमुहासि ॥ २ ॥ (१।२१।२) भाषासरमगीयस्वं करपते केवर्ल शिवा I मन्ये तदपि नास्यत्र सुने सोहैककारणम् ॥ १ ॥ ( ११२११८ ) व्यल्तामतिवृरेऽपि सरसा थपि नीरसाः। क्षियो हि नरकारनीनासिन्धर्न चारु दारुणस् ॥ ४ ॥ (१३२१।५२) प्रकरकेसरगौराजी नरमारणतस्परा ।

ददात्युरमचवैवदर्य कान्ता विषल्ता यथा॥५॥ ( ११२)।१६ ) मन्दरं च तुरहाणामालानमिव धन्तिनास्। पुर्सी मंत्र इवाहीना बन्धनं बामलोचना॥ ६॥ ( १।२१।२१ )

सर्वेपी दोपरत्नानां समुद्रिकयाश्नया।

दःखश्रक्रसहया नित्यमस्त्रमस्त् मम खिया॥ ७॥ (१।२१।२३)

नाड़ी, राष्ट्री और प्रत्यि थादिसे वनी हुई नारी रूपी मांसकी पुतलीके पञ्चल शरीर कपी पिछरेमें कीन सी सुन्दर धस्तु है ? वमें, मांस, रक्त अधुजल और नेत्र-इनको अलग अलग विचार करके देगो और सोचों कि लीके शरीरमें क्या रमणीय है ? तय फिर पर्यो फिजूल ही, लोग मोहित होते हैं ? हे मुने! कीकी रमणीयता विचार पहित करवानों हो हे और मेरी समझमें तो उतनी भी नहीं हैं। कांकि सौन्दर्यका एकमात्र कारल मोह हैं। कारले सरस मालूम पढ़ने पाली पर भीतरसे नीरस खियाँ हुउसे ही जलाने वाली नरककी अधिका कहोर और विद्या ईंचन हैं। कानता यह विपक्षी लता है जो कि फूलके केशरके समानगीर अह वाली, पुरुषके मारने केलिये सदा उपल, और उनमत्त्राकी वीनता पैदा करने वाली है। जेसे वोड़ोंके लिये कारक बांचनिका दोना को लिये से लिये हम हैं। कारले प्राप्ती केलिय सांच कार और द्वाधियोंके लिये जन के बांचनिका दोना कोर सांचे लिये कार के बांचनिका दोना कोर सांचे लिये हम हमें लिये हम हम होंची कर्यो एक्सोंके लिये मंत्र यन्वनका कारण हैं, उसी मकार खियाँ पुरुषोंके वन्यनका कारण हैं। इसे पिटारी, और साद्यां हुए देने घाडी वेड़ोंके समान लीसे मुझे कुछ मतलय नहीं।

(ग) भोगोंकी नीरसता:— भाषातमात्रसमणेषु सुदस्तरेषु

भोगेषु गहमिलपक्षतिचञ्चेषु । प्रदान् रमे मरणरोगअरादिमीस्या

शास्याम्यहं परसुपीन पदं प्रयत्नास् ॥ १ ॥ ( १११२।६६ )

हे प्रहास् ! विना विचारे हो रमणीय माल्म पड़नेवाले, पार व रनेमें बदाक्य, श्रमरके पंजीके समान चञ्चल भोगोंमें में म्हर्सु, रोग और वार्धक्यके मयसे रमण नहीं करना चाहता। अपने प्रयत्नसे में परम पड़की प्राप्त करके ज्ञान्त होना खाहता हूँ।

### (घ) बुड़ापेकी निन्दाः—

जरामाजरिकः भुंचे चौतनासुं तथोबता। परमुष्टामस्माणाति चारीरामिकार्षिनी ॥ १॥ ( ११२२१२५ ) जित्ता प्रमुक्ति सक्वेप्रविष्टा वेऽदिकोदरे । ते तदार्गीरामस्या प्रवाह विजिता सुने ॥ २ ॥ ( ११२२११ ) हिमारागिरिवास्त्रीच वायेव चारस्युदस् । देई जरा माचायित वर्शे सीरवर्ष् यथा॥ ३ ॥ ( ११२२१२ )

कि तेन दुर्जीवितदुर्गहेण जरागतेनापि हि जीव्यते यत्। जरा जगन्यामधिता जनानां सर्वेषणास्तात तिरस्वरोति ॥ ४ ॥ ( 1122126 )

शरीरक्ष्पी मांसको यानेवाली बृद्धावस्था रूपी विली यौवनक्ष्पी चूदेको भक्षण करके बहुत प्रसन्न होती है। जो योदा कभी रणमें किसीसे नहीं जीते गए और जी पर्वतकी कन्दराके भीतर सुरक्षित रहते हैं, उनको भी वृद्धावस्थारूपी राक्षसी सरछतासे जीत हेती है। जैसे दिमका बज्र कमलको और जाड़ेकी हवा सरदी है बादलको और नदी तीरपर राष्ट्रे बृक्षको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुहापा शरीरको नप्ट कर देता है। हे तात ! उस बुरे और कठिनाईसे जिय जाने वाले जीवनसे क्या लाम, जिसमें युद्रापा था जानेपर भी जीना पड़े १ हे तात ! किसीसे भी न जीता गया यह बुढ़ापा मनुष्योंकी सभी वभिलापाओंका तिरस्कार करता रहता है।

### ( ङ ) जीवनकी श्रसारता:-

पातः पद्यक्षरस्यैव मरणं दुर्निवारणम्। सायुर्गेष्ठस्पविरतं जलं करतलादिव ॥ १ ॥ ( देशकटा**३-४** ) शैलनपारय ६व संप्रयात्येव यौवनम् । इन्द्रजालमिवासरयं जीवनं जीर्णसंस्थिति ॥ २ ॥ ( ईं१७८)।५-६ ) सुद्धानि प्रपलायन्ते शरा इव धनुश्<u>युताः</u> । पतन्ति चेतो हु सानि तृष्णा गृध्न इवामियम् ॥ ३ ॥ ( ५।७८।६-७ ) षुद्गुद प्रावृगीवाप्सु धारीरं क्षणभहुरम् । रम्भागर्भ इवासारी व्यवहारी विचारमः ॥ ४ ॥ (६।७८।७-८)

पक्षे फलके गिरनेके समान मरण अनिवार्य है। आयु मतिक्षण इस प्रकार चली जा रही है जैसे कि हथेलीपरसे पानी। यौवन पदारी नार्छोकी नाई तेजीसे भागा जा रहा है। जीर्ण स्थिति वाला यह जीवन इन्द्रजालके दृश्यके समान असत्य है। सुख इतनी जत्दी भाग जाते हैं जितनी जस्दी घनुपसे छोड़े हुए वाण। चित्त दुःखां (को सुप समझकर उन) की ओर इस प्रकार दोड़ता हे जिस प्रकार कि गिद्ध मांस की ओर। वरसाती वुखबुळोंकी नाई यह जीवन क्षणभद्गर है, और विचार करनेपर सारा व्यवहार केलेके संभेकी नाई असार जान पहता है।

# २—दुःखःनिष्टत्तिका उपाय

रामचन्द्रजोके सुरासे जीवनको दुर्दशाका हाल सुनकर घलिष्ठ जीने समग्र लिया कि रामचन्द्रजी आरमज्ञानके सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इसलिये उन्होंने रामचन्द्रजीको उस भाष्यात्मिक विधाका उपदेश देना आरम्भ किया जो कि उन्होंने सृष्टिकर्ता प्रहाके सुससे जगत्के कस्याणके लिये सुनी थी।

## (१) दुःखका कारण संसारका राग है:—

विषमो झतितरा संसारशामो मोगीव दशकि, असिरिय च्छिनसि, झन्त इव वेषयित, दरतुरिवावेष्टर्यात, पायक इव दहति, राशिरिवान्धयित, अशंकित-परिपतितपुरुवान्पापाण इव विवसीकरोति, इरित परश्चां नासायित स्थिति, पात-यति सोहान्धक्ये, सूच्या कर्जरीकरोति, न तदस्ति किश्चिद्दुःसं संसारी यन्न मामोति । ( २१२२४ )

संसारका राग बहुतही दु:धवायी है, यह सांपकी मांई डंसवा है, तलवारकी नांई काटता है, मालेकी नांई याँचता है, रस्सीकी मांई छपेट लेता है, बागकी नांई जलाता है, जो इसमें रांका रहित होकर गिरते हैं उनकी पथरवकी मांई तथा देता है, खिको हर लेता है, स्थरताको नए कर देता है, मोहके अम्धेरे छुरमें डाल देता है, रुप्पासे महुपको जर्जर कर देता है । येसा कोई दु:दन हों है जो संसारी (संसारसे राग रपनेवाला) न सहन करना हो।

### (२) श्रज्ञानीको ही दुःख होता है:-

इयं संसारसरणिवंहत्यज्ञप्रमादतः।

श्रवस्योगाणि दुःबानि सुसान्यपि ददानि च ॥॥॥ ( ६१६१३६) यह संसाररूपी प्रवाह अधानीकी ही मूर्खतासे चल रहा है । अज्ञानीको ही घोर दुःख सुख होते हैं ।

(३) ज्ञानसे ही दुःखकी निवृत्ति होती है:—

संसारिवपञ्चकोऽयमेकमास्पदभाषदाम् । अञ् संमोहयेजिन्यं मौर्ल्यं यक्षेन नाशयेत् ॥१॥ (२।११।६९) प्राप्तं विज्ञातविज्ञेयं सम्यद्वाँनमाध्यः।
न दहन्ति वर्ग वर्णीविक्तमिनिश्चा ह्य ॥२॥ (२।१३।४१)
ज्ञात्युक्तिरेजेनेव संसाराध्यि सुदुक्तम्।
महाँपियः समुचीर्णा निमेषेण रपूर्वह ॥३॥ (२।११।६६)
निर्वाणं नाम परमं सुरा येन पुनर्जनः।
न जावते न ज्ञियते तरजानादेव रूपयते ॥४॥ (२।१०।२१)
संसारोक्त्णे जन्नोरपायो ज्ञानमेय हि।
तसो दान तथासीर्थममुपायाः मनीर्तिताः॥थ॥(२।१०।२२)

संसार स्पी विपका कृक, जो कि सब आपसियों का देनेवाछा है, अद्यानीको ही दुःख देता है। हसिलये, अद्यानको हमेशा यहां करके नए करना खादिए। जिस प्रकार वपीसे मीगे हुए वनको खादिकी उगालां नहीं जला सकतीं, उसी प्रकार मानिक दुःख मी जानीको, जिसने जो कुछ जानने योग्य है जान लिया है और युक्त हिए प्राप्त करळी है, चेदना नहीं दे सकते। ज्ञानपुक्त क्यी नौका द्वारा युद्धिमान, लोग दुक्तर संसार-समुद्रसे निमेपमाप्रमें ही पार हो जाते हैं। मिर्चाण नामवाला परमानन्द, जिसको प्राप्तक लेगे पर महत्त्वपक पुनर्जन्म और मरण नहीं होता, ज्ञानसे हो पार होता है। स्वारसे पर होनेका पकमात्र उपाय ज्ञान है। तप दान, तीर्थ खादि उपाय नहीं हैं।

# (४) ज्ञात्मज्ञानसे ही परम शान्ति मास होती है:-

क्रोत् भुवने राज्यं विशाखरमीदसम्ब वा । गासकामारते जन्तुर्विधान्तिसपिगच्छति ॥१॥ (५।५०।११) भासमञ्ज्योकने यकः कर्तव्यो स्तितिच्छना । सर्वदुःस्विभाष्टकेन आस्तालोकन आस्ता ॥१॥ (५।७५।४६) ज्ञायते परमासमाच्दाम दुस्ताय संततिर । स्त्रमति विणावेदावान्ताविव विपूचिका ॥१॥ (६।०।१७)

चाहे त्रिमुवनका राज्य मिळ जाप, चाहे मेघ या अळके मीतर कोई प्रवेश करले, व्यात्महानको प्राप्तिके विना किसीको भी चानित की प्राप्ति नहीं होती। जो व्याना कल्याण चाहता हो उसको चाहिए कि शारमहानके ळिये प्रयत्नशीळ हो, फ्योंकि सत्र दुःघोंका नाश शारमानुमयसे होता है। यदि परम शारमाका हान हो जाए तो सारे

## ( च ) सब प्रकारका अभ्युद्य असार है :---

रमे घनेऽथ दातादी हर्षस्यावसरी हि छ:। ष्ट्राची स्ननृष्णायी किमानन्दी जलाचिनाम् ॥ १ ॥( ४।४६१३ ) धनदारेतु कृषेतु दुस्तं तुर्का म सुद्धः। सृद्धार्थी मोहनायावी कः समाखसवानिह।। २ ॥( ४।४६१४ )

प्रमान और दारा जादि रम्य घस्तुओं की छुद्धि होनेपर हर्पका प्रमा अवसर है ? अगल्जाकी नहीं में बाढ़ आनेपर भी क्या प्यासे पुरुपोंको कुछ आनन्द हो सकता है ? ध्वत्र और दारा लादि वस्तुकी छुद्धि होनेपर आनन्द नहीं मानना चाहिष, दुःच मानना चाहिष, प्रपेकि भोहकी मायाके बढ़नेपर किसीको भी समाध्यासन नहीं मिलता !

## ( छ ) भंसार-जनित दुःखकी श्रसहनीयता:—

क्रकचामिविनिष्पेषं सीद्धं श्रातोभ्यह सुने। संसारम्यवहारीर्थः नादाविषयवैशासस् ॥ १ ॥ ( १-१९-१७ )

 हे सुने ! आरेके दाँतोंसे चीरा जाना मैं सहनकर सकता हूँ, यरन्तु संसारके व्यवहारसे उत्यक्त आशा और विषयों द्वारा माप्त अध्यकों मैं नहीं सह सकता ।

### (२) रामचन्द्रजीके प्रशः-

अतोऽनुष्ठममायासमञ्जापि यतसमस् ।

किं सित्यविषदं साप्रो यत्र शोको म विषये ॥ १ ॥ (११६०११) |

किं सारवाद्विषतं श्रेयः किं सस्याद्विषतं करुम् ।

चर्तितम्मं च संसारे कथं नामासन्तमे ॥ २ ॥ (११६०१२०)

केन पारामंत्रेण दुःसंदातिष्ट्रिकाः ।

माम्यतीयमनायासमायास्त्रककारिणी ॥ १ ॥ (११६०१२४)

कथं चीतलामन्तरानन्दतरमञ्जरीम् ।

पूर्णेचन्द्र मुमाहोणी स्रामासाद्यान्यहम् ॥ ४ ॥ (११६०१२५)

क उपायो गतित्रव्याका चिन्ता कःसमास्त्रयः ।

केनेयमञ्जर्मोदेकः म भवेजनीवितादवी ॥ ५ ॥ (११६११)

संसार प्य निवदे जनी स्वयदस्यिष्

धर्ष द्वि द्वार्यसंसारी नीरमञ्ज्यस्वाहकः।
वर्ध स्वादुतामेति नीरसो सुद्धतौ विना ॥ ७ ॥ ( ११६१।८ )

एएसंसारगतिना एएएएएविनाविना ।
देवेव स्ववहर्तन्यं संसारवनवीशिषु ॥ ८ ॥ ( ११६१।११ )
रागदेपमहारोगा शोगपुगा विमूत्यः।
क्ष्मं जन्तुं न थाधन्वे संसाराणवन्तिण्य ॥ ९ ॥ ( ११६१।१२ )
स्वदहारवतो युक्ता दुःग्रं नायाति मे थथा।
क्षम्यवाध्यवसारस्य सृत तौ युक्तिसुत्तमाम् ॥ १० ॥ ( ११६१।१० )

रसिंखिये हे साधो ! आयास रहित, उपाधि रहित भ्रम रहित, यह कीनसी सत्य स्थिति है जिसमें शोक न हो । क्या उचित धेय हैं, पया उचित प्राप्ति योग्य फल हैं ? इस असमञ्जल संसारमें किस प्रकार व्यवहार फरना चाहिये ! कौनसे पवित्र मंत्रसे यह संसार रूपी विपूचिका, जो कि अनेक कए दे रही है, शान्त हो सकती है ? भानन्दरूपी वृक्षकी मञ्जरीके सदश और पूर्ण चन्द्रमाके समान भर-पूर आन्तरिक शान्तिको में कैले प्राप्त कर सकता हूँ ? कौनला ऐसा उपाय है, कौनला ऐसा मार्ग है, कौनला ऐसाविचार है, कौनला ऐसा बाधय है कि जिसके द्वारा यह जीवनरूपी जड़ल दुःपदायी न हो ? संसारके प्रवाहमें पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमलके पत्तेके जपर पहें हुए जलके समान, कैसे बन्धनको प्राप्त न हो ( वह साधन यताओं )। यह वृश्ध (जला) गंसार, जहांपर कि निरन्तर हाय ही द्वाय है, सर्वथा नीरस होने पर भी किस प्रकार, मूर्खताको प्रहण किए विना, सुस्वादु बनाया जा सकता है (अर्थात् कैसे मनुष्य द्वानी द्वीता हुआ भी संसारमें स्वाद छे सके ) र इस संसार रूपी यनके रास्तीयर उस पुरुपकी नाई कैसे व्यवहार करें जिसने कि संसारको गतिको अच्छी तरह जान लिया हो और जिसने इस लोक और परछोक दोनोंके भोगोंकी वासनाओंको नाश कर दिया हो ? संसार रूपी समुद्रमें रहनेवाले जन्तुको किस प्रकार राग छेप आदि महा रोग, मोर्गोके समूह और समृद्धि न दुःख पहुँचाएँ ? मुझे वह उत्तम युक्ति यतलाओ जिससे कि मुझे संसारमें दुःप न हो—चाहे वह युक्ति संसारमें व्यवहार करते हुए वने या संसारका व्यवहार त्याग कर वने।

दःखका प्रवाह इसमकार नष्ट हो जायगा, जिसपकार रातम होतेही विपृचिका रोगशास्त हो जाता है।

(४) ब्रह्मा डारा प्राप्त ज्ञानका उपदेश इद्युकं पुराकत्ये सक्षणा परमेष्टिना । सर्वदाश्वसयकरं परमाधासनं धिया ॥१॥ (२। पूर्वभूक्तं मगरता धरतानं पद्मजन्मना। सुगाँदी कोक्याञ्चर्यं सदिदं कथवान्यहम् ॥२॥ (२।

यसिष्ठजीने कहा-पह जान जो कि सब उन्हों धाला भीर पुरिको परम सान्त्यना देनेवाला है मुझे परम उपदेशक ब्रह्माने दिया था। जी ज्ञान स्ट्रिके व कल्याणके निमित्त मुझे ब्रह्माने दिया था यही मैं अब (

तमको देता है।

# ३—जीवनमें पुरुषार्थका महत्व

. (१) पुरुषार्थे ब्रास ही सब कुछ प्राप्त होता है :--भवें पीरूपं यतं वर्जीयवेतरा गति। सर्वेदाणस्वमाती न काचिदुषपवते ॥३॥ (१।६।१४)

न सहिस्त जगरकोरी द्युसकर्मानुपातिना । धायीरचेन छुद्देन न समासायते जनैः ॥२॥ (३।९२।८) न किञ्चन महाष्ट्रये तदस्तीह जगत्रये । धदनुर्हेगिना नाम पौरुचेग न सम्यते ॥३॥ (ई।१५०।३८)

सर्वभेवेड हि सदा संसारे रहनन्दन । सन्यक्ष्मयुक्तासर्वेण पौरुपासम्बाच्यते ॥४॥ (२।४।८) यो यमर्थं प्रार्थयते तद्वर्थं चेहते क्रमात् । अवस्यं स समामोति च चेद्यांत्रिवतंते ॥५॥ (२।४।१२)

यो यो या जातात स्वत्यस्थल स्वतः (११४) यो यो या प्राथते स्वतं सत्तत्तरुक्तमाक् । महानूर्णो स्वितेष्ठ केलियतात्वते कल्म् ॥६॥ (११०१९) आसी बासमो यन्द्रसमेव विद्यासमा । बासममा योद्यातस्वत्यावोऽस्ति नेतरः॥७॥ (१११९२) ८)

यहाँ पर ( संसारमें ) सव दुःखोंका क्षय करनेके लिये पुरुपार्थ गृहु एक अलिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है । संसारक्षी श्रामं येखा कोई रक्ष नहीं है जो शुद्ध पुरुपार्थेसे किए हुए शुम में हारा न प्राप्त हो सके । हे महासुद्धिवाले राम! शीनों लोकोंमें वा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्येगरहित पुरुपार्थ हारा प्राप्त न किया

ता कोई पदार्थ नहीं है जो उद्देगरहित पुरुपार्थ द्वारा प्राप्त न किया । सके । हे रघुनन्दन ! सब कुछ सदा ही सबसे इस संसारमें अच्छी ति किय हुद पुरुपार्थ द्वारा मात किया जा सकता है । जो जिस द्वार्थके पानेकी इच्छा करता है और उसको प्राप्त करनेके छिये मशः यज्ञ करता है, वह उसको अवस्य ही प्राप्त कर छेता है, दि बीचमें प्रयत्नको न छोड़ दे । यहाँ पर चुपचाप बेटे रहने से छ प्राप्त नहीं होता, जो जो जैसा जैसा यज्ञ करता है बैसा बैसा

ो फल पाता है। आत्मा ही आत्माका मित्र है आत्मा ही आत्माका १२ शत्र है। यदि भारमा ही भारमाकी रहा नहीं करता तो दूसरा कोई उपाय नहीं है।

### (२) पराधीनताको निन्दा:---

इंधाप्रेरिती गण्डेलवर्ग गरकमेव था। स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशवः ॥ १ ॥ (२।६।२०७) कश्चिन्मां प्रेरयत्येवमित्यनधेनुकृष्यने ।

या स्थितो रष्टगुरम्प्रव स्थाप्योऽसी-बूरतोऽधमः ॥ १ ॥ (२।६।१५

थे समुचोतमुरस्यव स्थिता दैवपरायणाः (

ते धर्ममर्थ कामज नाशयन्यात्मविद्वियः ॥ १ ॥ (२।७।३)

दैवायत्तिमिति मन्यन्ते थे इतास्ते हुयुद्धाः।

इति मत्यक्षतो रष्टमनुसूर्व अूर्त कृतम् ॥ ४ ॥ (२।५।२९)

थै द्वारा ये च विकास्ता ये आजा ये च पण्डिताः । हैस्तैः किमिय शोकेऽस्मिन्यन् दैव प्रतीक्ष्यते ॥ ५ ॥ (२।७।१७) जो मनुष्य यह समझता है कि यह ईश्वरका भेजा हुआ ही

स्वर्ग या नरकमें जाता है यह सदा ही पराधीन रहता है। ऐसा मनुष्य पशु है इसमें कोई सन्देह ही नहीं। जो यह समझकर कि जलको कोई दुनरा ही मेरित करता है हए ( प्रयक्ष ) को छोड़ येउता है वह अधम मनुष्य दूरते ही त्याग देने योग्य है। जो उद्योगको छोड़कर भाग्य (तकदीर) के ऊपर भरोसा करते हैं वे अपने ही वृद्यम हैं और धर्म, अर्थ और काम सबको नए कर देते हैं। जो क्षविद्ध लोग यह समझते हैं कि सब कुछ माग्यके आधीन है वे नाशको प्राप्त होते हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें, ध्यतुमयमे और सुननेम थातो है। जो लोग शुर हैं, उद्यवि करनेवाले हैं, हानी हैं, पन्डित हैं, बतलाओ उनमेंसे कीन इस संसारमें भाग्यकी मतीक्ष करता है।

### (३) दैव (भाग्य) कोई वस्तु नहीं है:--

देवं भाग्र व विकास ॥ १ ॥ ( २१५१२८ १ दैवं न विद्यते ॥ १ ॥ (२।८।१३) दैवमसत्सदा ॥ ६ ॥ (रे।८११ )

दैवं न किञ्चित्कुरुते केनलं करपनेदशी॥ ४॥ ( २।५।३)

मुदैः प्रकल्पितं देवं सलरास्ते क्षयं गताः । प्राज्ञास्त पौरुपार्थेन पद्मुखमतो गताः ॥ ५ ॥ (२।८।१६) म च निरुपन्दता छोके दृष्टेद्व प्रावती विना । रपन्दाच फरुसंपासिस्तस्मादैवं निरयकम् ॥ ६ ॥ (२।८।८) दैवमाधासनमार्थं दुग्धे पेरुवर्डिस् ।

समाधासनवागेषा न देवं परमार्थतः॥ ०॥ (२।८१५)
देव ( भाग्य ) कुछ नहीं है। देव है ही नहीं। देव सदा ही
असत् है। देव कमी फुछ नहीं करतां, यह कैवल कदपना मात्र है
कि देव कुछ करता है। देव पूर्य लोगोंकी कदपना है; दस कदपाले
सरोसे रहकर वे नाशको मात्र होते हैं। युद्धिमान् ( महुमन्द ) लोगो
पुरुषार्थ द्वारा उचित करके अन्छे पद मात्र करते हैं। संसारमें
मृत शरीरके सिवाय सभीमें किया दियाई पड़ती है और उचित
किया द्वारा ही फल मात्रि होती है, इसलिये देवकी कदपना निर्यक्त
है। देवकी कदपना कम युद्धि पुरुषोंको दुःवकं समय आध्यासन
देनेके लिये है। आध्यासनवाफ्यके सिवा देव परमार्थक्यसे कोई
वस्त सहीं है।

(४) दैव शब्दका यथार्थ प्रयोगः—

देंच डान्द्रमा यथायं प्रयोगः—
पुरुपार्थण्यामिर्देशकाव्यशादिह ।

प्राप्ता विरेण शीप्त वा वा व्यवस्थितित रुद्धता ॥ १ ॥ (२।७११)

सिद्धत्व पीरुपेणेह फक्टस्य फक्टशादिला ।

छुआछुआछुआर्थसम्पिर्देशकादेन क्ष्मते ॥ २ ॥ (२।९१४)

साधी खावसमीवाधां पुरुपार्थकसाधानः ।

पः सोऽसिंहोकसमावे दैवजन्देन क्ष्मते ॥ १ ॥ (२।९१६)

यदेव शीमसचेगाद् इत कर्मे कृत पुरा ।

सदेव शीमसचेगाद् इत कर्मे कृत पुरा ।

सदेव शीमसचेगाद् इत क्षमें कृत पुरा ।

सत्व पीरुपार्थ ।

स्व स्वाह्मते स्वाह्मते क्षमते ॥ ५ ॥ (२।६१३५)

स्वाम मान्य स्वाह्मतेदाद्ध क्षम्यत्व ॥ ५ ॥ (२।६१३५)

स्वामित्रिमेनासित वैश्वसत्व तदेव च ॥ ६ ॥ (२।६१३)

देश और कालके अञ्चलार, देशीमें अथना सीम ही, किए हुए पुरुषार्थके फलको प्राप्तिका नाम दैव है। फल देनेवाले पुरुषार्थ द्वारा ह्युमागुम अर्थ-माति कप फल सिव्हिका नाम ही देव है। जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य हो प्राप्त होने वाली घस्तु है यह इस मंसारमें देव कहलाती है। जो कमें हड़तासे और तीय प्रयत्नसे पूर्वकालमें किया जा चुका है वही इस समय देव नामसे पुकारा जाता है। पूर्वरुत कमें (पुरुषार्थ) के अतिरिक्त दव और कोई यस्तु नहीं है। पूर्वरुत कमें (पुरुषार्थ) के अतिरिक्त दव और कोई यस्तु नहीं है। पूर्वरुत पुरुषार्थ ही का नाम देव है। जैसा जैसा कोई मयल किया जाता है येसा वैसा हो यह कल देता है। इस लिये पुरुषार्थ ही सत्य है, उसोको देव कहा जा सकता है।

# (५) वर्तमानकालके पुरुपार्थकी दैवपर प्रवतता:--

द्वी हुशविव पुरवेते प्रश्वामं परस्पम् १

य प्रव वच्छानस्त्रम् स एव जपित सणात् ।। १ ।। (१।६१३०)

हासली दुरिक्ष्यान्येति शोमां सिक्ष्या चया ।

अद्यैव प्राक्तमं हस्त्र प्राप्त प्रथानस्य वया ।

अद्यैव प्राक्तमं हस्त्र प्राप्त प्रथानस्य व्याप्त ।

सर्वेदा प्रदूरमस्य न्यानगोऽस्मृतं यदात् ।

हर्वोद्यतनस्येव प्रव्यक्ताह्यित्या स्थेत् ।

हर्वोद्यतनस्येव प्रव्यक्ताह्यित्य स्थेत् । १ ।। (१।६११०)

परं पौरवमाधित्य द्वारी प्रव्यक्ति ।। १ ।। (१।६११०)

परं पौरवमाधित्य द्वारी प्रव्यक्ति ।।

प्राप्त प्रयापी हास्त्र वीरत्य व्यवेत ।। १ ।। (१।४१०)

प्राप्त प्रत्यापी स्थास्यविका न सा ।। १ ।। (१।४११०)

सावकावस्ययेत व्यतिन्यं प्रयास्य ।

भारतनं पीरणं वावरद्वामं कार्यात स्वयम् ॥ ७ ॥ (११४१३) दोनां पुरुषार्थं ( यूर्वेश्वत जिसका नाम देव हैं और वर्त्तमान काराज्ञ पुरुषार्थं ) दो मेंटीं के समान पक दूसरेके साथ उड़ते हैं, जो उनमें अधिक पठवाजा होता है यही विजय पाता है। जैते करका विमझ हुआ काम बाजके प्रयत्नते सुधर जाता है उसी प्रकार अथका किया पुरुषार्थं पूर्वेके टिच हुए पुरुषार्थंको सुधार सकता है; इस टिये मनुष्पको कार्यदीठ होना चाहिए। अधिक घटी दोने पर अथका पुरुषार्थं पूर्वेकाटक पुरुषार्थं सुर्वेकाटक पटियो व्यवस्थे पुरुषार्थं पूर्वेकाटक पुरुषार्थं स्वयंत्र प्रवार्थं स्वयंत्र उष्टार्थं स्वयंत्र प्रवार्थं स्वयंत्र स्वयंत्र प्रवार्थं स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्

विजय पाता है। जो उद्देग रहित होकर पुरुषार्थ करता है यही विजय पाता है। यद तो प्रत्यक्षमें ही सिद्ध है कि पूर्वकालके कर्मकी अपेक्षा आजकलका किया हुआ कर्म अधिक बल्यान है। इसलिये दैवको अवका पुरुपार्थ इस प्रकार जीत लेता है जीते कि वचेको गुवक। इसलिये परम पुरुपार्थका आजय लेकर शुम कर्म हारा पूर्वकालके अशुम कर्मोपर विजय पात्रो। चल्लपूर्वक इस विचारको हुर करो कि पूर्वकालक कर्म ( दैव) तुमको किसी और प्रेरित कर रहा है। अयक पुरुपार्थको किसी और प्रेरित कर रहा है। अयक पुरुपार्थको हिस करान चाहिए कि जिससे उसके पूर्वकालक कर्म होना करना चाहिए कि जिससे उसके पूर्वकालक अशुम कर्म शान्त हो जायें।

# (६) सत्प्रस्पार्थः—

उच्छान्न साम्नितं द्विषिर्धं पौरणं स्मृतम् । सप्तीरणान्नमन्याय परमार्थाय प्रान्तितम् ॥ १ ॥ (२।५।४ ) तस्मारणोरुमाधिरयसच्यान्ने सरसमार्गमे.।

प्रशाममञ्जो नीवा ससारमञ्जि तरेत् ॥ २ ॥ ( २।६१२४ )
पुरुपार्थ हो प्रकारका होता दे—पक शास्त्रानुसार भीर दूसरा शास्त्रविच्छ । मध्यमले प्रमार्थकी प्राप्ति होती है और दूसरेसे समर्पेकी । इसलिये शास्त्रों भीर सञ्जानेंके सत्सङ्गले युक्त पुरुपार्थका साध्यय लेकर दुल्कि। निर्मेळ करके संसार समुद्रको पार करो ।

# (७) श्रातस्य-निन्दाः—

भारत्यं वदि म भवेरवास्यनर्थं को म स्वाद्वहुधनको बहुधुतो वा । भारत्यादिवमवनि ससामरान्ता

सम्पूर्ण नरपञ्चित्र विचंत्र ॥ १ ॥ (२।५)६०)
यदि जगत्मे आरूयरूपी अनर्थ न होता तो कौन घनी और विद्वान न होता । आळस्यरूपी अनर्थ न होता तो कौन घनी और विद्वान न होता । आळस्यके कारण हो यह समुद्द पर्यन्त पृथ्यी निर्धन और मूर्ख ( मृजुष्यके रूपमें पद्य ) छोगांसे मरी पट्टी है ।

# ४---साधकका जीवन

ऊपर यतलाया जा खुका है कि जीवनके सभी दुःस सक्रात जितत हैं। और जानसे, विदोषतः आरमजानसे, सय दुःश्रॉका नाजा और परमानन्दकी माप्ति हो सकती हैं। आरमजान माप्त करनेके लिये परम पुरुषार्थ करना चाहिये। क्योंकि, विना पुरुषार्थ के यहाँ पर किसी भी अर्थकी माप्ति नहीं होती। अर्थ पिस्रजोते राम चन्द्रजीको यह वतलाया कि आरमजान हारा दुःगोंसे मोद्र पाने और परमानन्दके अनुमबक्ती सिद्धिके लिये किस प्रकारके पुरुषार्थकी आवस्यकता है।

#### (१) चित्तशृद्धिः—

सपसे पहली पात जो साधकको करनी चाहिये यह है मनकी छुद्धि । क्योंकि विना विक्तके गुद्ध हुए उसमें आस्माका मकारा नहीं होता । मन छुद्ध हुए यिना न चाला ही समहामें आते हैं और न गुरुके याक्य; आस्मानुमय होना तो हुर रहा । इसलिये कहा है :—

पूर्व राजव साक्षेण धिरायोण वरेण व ।
तथा सजनसङ्गि नीयतां पुण्यतां मनः ॥१॥ (५॥५११)
धैतायेणाय साखेण महस्वारितुणैरित ।
यानेनायद्विणातार्थं स्वययेथोवयेन्मनः ॥२॥ (५॥२१)११)
साखसजनसङ्गरंग्रज्ञेगोयरीनस्वार्यः ।
साययळोविनी बुद्धिनायते शेवशोयमा ॥२॥ (५॥५॥५)
मनस्युपसां वाते स्वयन्तेगोयणे स्थिते ।
क्राययाके निकृते सर्वेण्ट्रियाणस्य व ॥४॥ (६॥५॥१॥)
यान्ति वेनसि विप्रान्ति विमल्यादेशिकोत्त्रयः ॥
या सिसांबुके गुद्धे विन्युवः बुङ्क्ष्माम्बसः ॥५॥ (६॥२०॥१॥३)
वासनास्यु सातेषु प्रदेशिकोत्त्रयः विमले स्वते ।
यहिन पुरुरन्तस्विद्वतिषुर्येण विसे ॥६॥ (६॥२०॥१॥५)
हे राम स्वस्य पहले आर्थोको अवणस्ते, सज्जनोंको सरसङ्गरी और

हु राम स्वयस पढळ शास्त्राक्ष अवणस्, सज्जनक सत्सङ्गत आर परम वैराग्यसे मनको पवित्र करो ।वेराग्य, शास्त्र और उदारता आदि गुण रूपी यहासे, आपित्योंको मिटानेके लिये, अपने आप ही मनको ऊपर उठाना चोहिए। शास्त्राध्ययन, सद्धनोंके सक्त और शुम कर्मोंके करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं उनकी युद्धि दीपकके समान समकने धाली होकर सार घरतुको पहचानने योग्य हो जाती हैं। जय मोगोंकी पासनाएँ त्याग देनेपर, हिन्द्रयोंकी फुलिसत छुत्तियोंके रक्त जानेपर, मन शान्त हो जाता है तय ही गुरुकी शुद्ध पाणी मनमें प्रयेश करती है, जैसे कि फेसरके जलके लिंट स्वेत और पुले हुए रेशम पर ही लगते हैं। जय मनमेंसे वासना क्यी मल दूर हो गया तमी कमलदण्डमें तीरकेसमान गुरुके वाक्य हृदयमें प्रवेश करते हैं।

### (२) मोच्के चार द्वारपाल:-

विचयुद्धिके लिये साधकको चार साधनौका या उनमेंसे कुछका आश्रय लेना चाहिए । इन्होंको वसिष्ठजीने मोक्षके द्वारपाल कहा है:—

सन्तोषः साञ्चसङ्ग्य विचारोऽय द्यामस्त्रया । एत एव भवाम्मीघायुवायास्तराणे गूणाम् ॥ १॥ (२।१२।१९) मोक्षद्वारे द्वारगाणाश्रवारः परिकीर्तिताः । शमी विचारः संतोषश्रद्वायंः साञ्चसङ्गाः २ ॥ (२।१६।५८) एते सेम्बाः प्रयक्षेत्र चालारो ही श्रवोऽयवा ।

हार मुद्दार पनषेते मोक्ष शतकह तथा ॥ १॥ (२।१२। ६०) हाम, सन्तोप, क्षाधु सङ्ग और विवार ये चार संसार समुद्रसे मुज्य मे पार उत्तरोके उपाय हैं। मोक्षक न्याम, सन्तोप, साधुसङ्ग और विवार न्ये चार द्वाराण हैं। मोक्षक न्याम, सन्तोप, साधुसङ्ग और विवार न्ये चार द्वाराण हैं। इनका या इनमेंसे तीन या दोका सेयन करतेसे ये मोक्ष रूपी राजमहरूका दरवाज़ा खोळ देते हैं।

#### ( अ ) शम:--

शमशालिन सीहार्वयति सर्वेषु जन्तुषु । सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदित ॥ १ ॥ (२११३।६०) यः ससः सर्वयूरोषु भाषि कोश्रति नोञ्चति । जित्येन्द्रियाणि यर्गन सम्रान्त इति कृष्यते ॥२॥ (२११३।०३) अमृतस्यन्द्रसुमया यस्य सर्वेजनं प्रति । दृष्टिः समृत्यिं ग्रीता स्व मान्तं दृति कृष्यते ॥३॥ (२११३।००) म पिताचा न र्रहांसि न दैरवा न च रात्रवः ।

न च व्याञ्चमुजद्वा वा दिपन्ति दामशास्त्रिम् ॥४॥ (२।१६।६६)

दामयुक्त सज्जनके मोतर, जो कि सव जीवोंके प्रति मित्रताका भाग रखता है, परम आत्मतरव खर्य ही प्रकाशित होता है। शान्त (श्रमयुक्त) उसको कहते हैं जो अपनी इन्ट्रियोंको जीतकर सव प्राणियोंके साथ पक्तसा यतीय करता है, न किसी यस्तुका त्याग करता है और न किसी भविष्यमें होनेयाली वस्तुको नाकांश करता है। शान्त उसको कहते हैं जिसको अमृत वरसानेयाली सोभाय-शालिमी प्रेमपूर्ण हिए सब लोगोंके मित समान भाग्वी पड़ती है। शामयुक्त पुरुपको पिशान, राह्मस, दैस्य, ज्याब्र, सर्प और शहु कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता।

## ( श्रा ) सन्तोपः—

आसावैबरचविवने विषे स्तोपनिति ।
म्हाने बक्रमिनादर्भे न जानं प्रतिविद्यति ॥१॥ (२११५॥१) सन्तोपनुष्टमनसं मृत्या हृद सह्यंतः। सम्तापनुष्टमनित्रं चिक्रस्वमुनानाः वशा (२११५॥१६) स्त्राह्यवण्डासुर्यस्य संप्रति सम्तावे सतः। कर्रष्टवेत्रविदे यः स संतुष्ट ब्रहोष्यते ॥१॥ (२११५॥६)

जिस कहार अलीन वीकोमें सुरक्ता प्रतिप्रियन नहीं पहता उसी प्रकार आशामांके बशीभृत सन्तोपरहित विचमें ग्रानका प्रकाश नहीं होता । सन्तुए आदमीको सेवामें महा ऋदियाँ इस प्रकार उपस्थित होती हैं जिस प्रकार राजाको सेवामें राजाके नौकर चाकर। संतुए यह कहरात है जो अधार यस्तुको याञ्छाको छोड़कर प्राप्त वस्तुमें सममायसे यर्जता है और जिसको कभी भी येद और हर्पका अनुमय नहीं होता।

### (इ) साधु-सङ्गः---

सापुसात्तवो क्रोके सामार्गस्य च दीपिकाः । हार्दान्यकारहारिण्यो आसी ज्ञानविवन्दतः ॥१॥ (२।१६।९) या स्नातः भीतसितवा सापुसद्वतिगङ्गया । किं सस्यक्षनीः किं सीर्थैः किं सप्येथिः किमध्यरैः ॥१॥ (२।१६।१०)

नीरागादिद्यसम्देहा गल्तिप्रन्थयोऽनघ **।** साधयो यदि विदान्ते कि तपस्तीर्थसंग्रहैः ॥३॥ (२।१६।११) सज्जनोंका सह इस लोकमें सन्मार्गका दिखानेवाला और दृदय-के अन्धकारको दूर करनेवाला धानरूपी सूर्यका प्रकाश है। जो सत्सहति रूपी शीतल और निर्मल गङ्गामें स्नान करता है उसकी किसी तीर्थ, दान, तप और यहासे फा करना है। यदि राग-रहित, गत-सन्देह, और हृदयकी गाँठ खुल गई हैं जिनकी ऐसे, साधु लोग विद्यमान हैं तो हे पापरद्वित राम ! फिर किसो तीर्थ पर जानेकी अथवा तप करने को क्या आवदयकता है ?

# ( ई ) विचार:—

न विचारास्ते तस्र्वे ज्ञायते साधु किञ्चन । (२।१६।५२) विचाराण्डायते सच्य सःबाद्विधान्तिरात्मनि ॥ ॥ (२।१॥ ५३) कोऽहं कथमयं दोषः संसाराज्य उपागतः। न्यायेनति परामर्शी विचार इति कप्यते ॥२॥ (२। : ४,५०) कोऽहं कप्रसिदं किया कथं सरणजन्मनी।

विचारवान्तरेवं स्व महत्तामलमेध्यसि ॥३॥ (२।५८।३२) विना विचार किए कोई भी तत्त्व अच्छी तरह नहीं जाना जाता।

विचारसे ही सरवहान होता है और सत्त्वज्ञानसे आत्मामें शाहित आती है। में कीन हूँ ? संसार नामक यह दोप कैसे उत्पन्न हो गया हैं १ इन दार्शीका न्याय-पूर्वक सोचना विचार कहलाता है। मैं कौन हूँ र यह जगत केले उत्पन्न हो गया र जन्म और मरण केले होते हैं र इन सब वार्ती पर अपने अन्दर विचार करके तुम महत्त्वको प्राप्त होगे।

# ५—स्वानुभृति ही आत्मज्ञानका 'प्रमाण' है

दर्शन-प्रन्थोंमें सबसे प्रथम चर्चा 'प्रमाण' सम्प्रन्घी हुआ करती हैं। 'प्रमाण' उस साधनका नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषयकी धमा (अर्थात् सत्य शान) होती है। ऐसे साधन कौन कौनले और कितने हैं इस विषयपर दार्शनिकॉम यहुत ही मतमेद पाया जाता है। भारतवर्षमें भिन्न भिन्न दार्शनिकाने र से लेकर १० प्रमाण तक खीकार किए हैं (उनका विदीप बान माप्त करनेके लिये देखिए हमारी पुस्तक—Elements of Indian Logic इनमेंसे ३ प्रमाण मुख्य हैं—प्रस्यक्ष, अनुमान कीर शब्द । प्रस्यक्ष उस प्रमाणका नाम है जिलमें बात विषय हमारी इन्टियोंके द्वारा जाना आय। अनुमान उसे कहते 🖡 जिसमें ज्ञात विषय हमारी इन्द्रियोंसे साक्षात सम्बद्ध न हो किन्तु उस विषयका अस्तित्व किसी दूसरे इन्द्रिय गोचर विषयसे सम्बद्ध हो।यह सम्यन्ध पूर्वकालमें दोनों सम्यद विपयोंका साथ साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे ही जाना जाता है। शब्द उस प्रमाणका नाम है जय कि इमको किसी विषयका, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान-धान न होते हुए भी, किसी विश्वस्त पुरुपके कहने मात्रसे द्वान हो। विश्वस्त परुपके कथन मात्रसे जो ज्ञान होता है उसका नाम शन्त झान है। दान्द्र प्रमाणमें 'शास्त्र' भी अन्तर्गत हैं। यत्कि कुछ दार्शनिकाँके मतानसार तो देवल 'शाख' को ही शब्द भमाण समझना चाहिए पर्योक्ति शास्त्रके वाप्य ही विश्वसनीय हैं और कोई वाप्य नहीं। पाधारय दार्शनिकाने भी ज्ञान मातिके तीन प्रमाण याने हैं जिनके नाम प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द हैं; किन्तु वहाँ पर शन्दको इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि भारतवर्षमें। यहाँ तो कुछ छोगोंके छिये झाराका इतना महत्व है कि उसके थागे प्रत्यक्ष और अनुमानका रका नहीं उठता। यदि निप्पक्ष विचार किया जाए तो सब प्रमाणीमें प्रत्यक्षका ही महत्व अधिक जान पड़ता है। प्रत्यक्षके ऊपर ही अनुमान निर्मर है। बाद्य भी तभी यिदयसनीय है जब कि कहनेवारेको स्वय विषयका प्रत्यक्ष हो

( < - )

खुका हो; नहीं तो शन्दका कोई मृत्य नहीं है। अनुमान और शन्द दोनों ही प्रत्यक्षके आधीन हैं और प्रत्यक्षके बिना अन्धे हैं। जिस विययका किसीको कभी खयं प्रत्यक्ष बान नहीं हुआ उसका उसको अनुमान और शन्द हारा कभी शान नहीं हो सकता। इसीठिये योगावासिष्टकारने प्रत्यक्षको हो परम प्रमाण माना हैं:— सर्वप्रयालस्वानो प्रस्किथशामिव।

प्रमाणमेकमेवेह जत्मक्षं तदतः श्रृणु ॥ (२११९।१६)

जैसे समुद्र सब जलांका बन्तिम खान है वैसे ही सब प्रमाणीं-का आधार एक प्रत्यक्ष ही यहाँ पर माना गया है उसकी सुनी।

योगचासिष्ठकारका प्रत्यक्ष चार्बाक द्र्यानवालांका इन्द्रियप्रत्यक्ष हो नहीं है । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष हारा तो क्षेत्रक हिन्द्रय-गोचर
विषयों-चार्च, स्पर्य, रूप, रस, गन्यका ही हान होता है। स्पाय
दर्यान वालोंने इस प्रकारक इन्द्रिय-प्रत्यक्षको चाह्य प्रत्यक्ष कहकर
और एक दूसरे प्रकारका प्रत्यक्ष भी माना है जिसके द्वारा मनकी
वृत्तियों-चुख दुःग्र आदि-का हान होता है। उसका नाम उन्होंने
आन्तर प्रत्यक्ष रफ्का है। आजकलके पाधात्य दार्शनिकांने-विशेषतः
फांसके दार्शनिक चांसींने एक तीसरे प्रकारका प्रत्यक्ष विष्ठक्ष हे जिसमें आत्माको आत्माका अनुभव होता है। यह प्रत्यक्ष जिसको
हम आत्मातुमय या खानुभृति कह सकते हैं इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और
आन्तर प्रत्यक्ष या मनःप्रत्यक्षसे भिद्य और गहनतर अनुभव है।
इसका वर्णन करना कठिन है। केवल यही कह सकते हैं कि इसी
का नाम हान अथया अनुभव है। यह सव प्रकारके हानोंमें अनुस्पृत
रहता है। योगचासिष्ठकारका प्रत्यन्त्व वही प्रत्यक्ष है। इसका
वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

सर्वाक्षसारमभ्यशं वेदस विदुश्तसाः । नृतं तत्रतिववृत्तिद्धं सत्रत्यसमुद्राहृतम् ॥ (श१९११७) भनुभूतेर्वेदनस्य प्रतिवर्षयविषयम् । प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं वीवा स एव नः ॥ (श१९११८) स एव संवित्स पुमानहत्ताप्रत्यवासम् ।

स यमोदेति संवित्या सा पदार्थहतिस्पृता॥ (२।१९।१९)

जो सय इन्द्रियोंका अध्यक्ष और सार जिसका अनुभव सर्य सिद्ध है और जिसको 'येदन' कहते हैं उसको ही प्रत्यक्ष कहतेहैं। अनुभूतिका, येर्नका यथायिथि प्रानका दी नाम मरयश है। उसीको हम जीव कहते हैं। उसको ही मंथिम् बहते हैं और उसीको अहंबरयययाला पुरुष बहते हैं। उसमें जो जो संथिति उर्य होती है उमीका नाम पदार्य है।

पर्म आत्माका जान केवल इसी छनुभव दारा होता है। बनुमान और बास्य दारा नहीं हो सकता। जिसने आत्माका अनुसय नहीं किया यह अनुमान और बास्य द्वारा कमी भी आत्माका बान नहीं बास कर सकता:—

अनुमृति विना तथं राण्डादेनांनुमूचते ।
अनुमृति विना तथं राण्डादेनांनुमूचते ॥ (भावपाधके ।
अनुमृति विना रूपं जारमत्रश्चानुमूचते ॥ (भावपाधके ।
अगम्पारस्यनमया साम न चास्तवचनादिना ।
सर्वेदा सर्वेपा सर्वे स प्रवद्गीऽनुमृतितः ॥ (भावशावपा ।
जार्चानींव गुरुगा रवचते वरमेयरः ।
दमयते स्वादमीनात्मा स्वया स्वयाया पिया ॥ (५।१९८।४)
जाद्विया तारमाद्वीय तारमाद्वीवानुमुखते ।

भन्दं। केवडमामारिमामिरेव वर्ण्यते ॥ (ई.१५२१२)
(जिस प्रकार अपने अनुभव विना पाँड क्या वस्तु है यह नहीं जाना
जा सकता उसी प्रकार खानुभृति विना बारमाका स्वरूप नहीं जाना
जा सकता । भारमाका द्यान में न भारमाकी द्यान है जो द न भार वयन
(बाद) से आरमाका द्यान में स्वरूप स्वरूप सदा खानुभृति
द्वारा द्वोता है। बारमाका दुर्णतया भीर सर्वक्रमारसे प्रत्यक्ष सदा खानुभृति
द्वारा द्वोता है। बारम भीर मुख्य आरमाका दर्शन नहीं करा सकते।
उसका दर्शन तो केवल अपने आप ही अपनी स्वस्थ दुखि द्वारा द्वी
द्वेता है। आरमाका अनुमय केवल उसको ही द्वोता है जो उसका प्रत्यक्ष
करता है, जो उसमें स्थित है और उसमें लीन हो गया है। और
लेता है तेवल बार्ल्योक वाक्यों द्वारा हो उसका पर्णन कर सकते हैं।

आत्मानुभव कव होता है ?

अखिरुमिदमनन्तमायमसर्वं दृदयरिणामिनि चेतसि स्थितेऽस्त । यद्दिरपत्रमिते चस्त्वस्यस्याः स्वमतुभूयत एव देवदेवः ॥ (५।६४।५४)

उस सम्पूर्ण जननत आस्ततस्यका जो कि चर और अवर (जड़ चेतन) सभीका आस्मा है और देवींका देव है तब अनुमय होता है जब कि यह अस्पन्त चञ्चळ बिस्त याहा पदार्थींसे पूर्णतया विस्क होकर अपने मीतर शान्त होकर खित हो जाए। ( 3~~ )

अनुभय द्वारा झात विषयका कुछ झान दृष्टान्त द्वारा ही दूसरे व्यक्तिको दिया जा सकता है अन्यथा नहीं। यही कारण है कि योग-वासिष्टमें दृष्टान्तोंकी अनुरता है। विना दृष्टान्त अझात विषयका झान किसीको भी नहीं कराया जा सकता। पूर्ण झान और यथार्थ झान तो आत्मानुभवसे ही होता है, तो भी दृष्टान्त द्वारा अज्ञानीको उस विषयका-कुछ स्वयाल हो जाता है। इसलिये दार्शनिकोंको स्थान्तांका उपयोग करना चाहिए और उच कोटिके दार्शनिक ऐसा करते भी हैं। इसिलिये योगशासिष्टमें कहा है:—

दृष्टान्तेन विना राम नापूर्वायोऽबद्घायते । यथा दीर्ष विना राष्ट्री भाग्दोपस्काण गृहे ॥ (२।१८/।५१) येनेहानुमतेऽर्थे दृष्टेनार्थेन वोधनम् ।

बोधोपकारकछद तं रष्टान्तं विदुर्तुया ॥ (२।१८/५०)

जिस प्रकार विना दीपक ने राजिम बर्र ने भीतर के वर्तन मांडे ना हान नहीं होता उसी प्रकार रुपान्तके विना अपूर्व (पहिले न जाने हुप् ) पदार्थका हान नहीं होता। जब कि किसी असुभूत पदार्थका दूसरे व्यक्तिको उसके जाने हुप पदार्थ द्वारा झान कराया जाता है तो उस पदार्थकी जिसने द्वारा हान होता है स्पान्त कहते हैं।

हप्रान्त और उस पदार्थकी जिसका हप्रान्त द्वारा द्वान कराया आता है सब मकारसे समानता नहीं होती केवल कुछ अंदामें ही समानता होती है। इसलिये ह्यान्तका सदा ही एक अंदा—

वह जिसमें कि साम्य है—ध्यानमें रखना चाहिए:— उपमेयस्योपमानादेकाक्षेत्र सधर्मता । अक्षीकार्यावनोधाय धीमता निर्विचादिका ॥ (सा ८११४)

एकदेशसधर्मस्वादुपमेयावशोधनम् ।

उपमानं करोत्यह होपोऽर्यंत्रमया यया ॥ (१११८।६६)
विवाद न करनेवाले बुद्धिमान् श्रोताको खान मासिके निमित्त उपमान (रुपान) को उपमेयले एक अंदार्मे समानता झहीकार करनी चाहिप। उपमेय (जिस विषयका रुपान्य हारा हान हो) का झान उपमान द्वारा एक ही अङ्गर्मे समानता हारा होता है, जैसे दीपकको समानता विषयक्षानसे एक ही अङ्गर्भ (प्रकाश) में होती है।

# ६---अद्वैत

जिघर थाँव उठाकर देखिए संसारमें मिद्रा मिन्न नाना प्रकार-की यस्तर्प दियाई पक्ती हैं। प्रत्येक यस्तु दूसरी यस्तुओंसे कुछ निराली ही है और अपनी स्वतंत्र सचा रखती है। इस प्रकार संसार में अनग्त बस्तुएं और व्यक्ति हैं। मनुष्यकी स्वामायिक प्रयूति संसारका धान प्राप्त करनेकी है। ज्ञान प्राप्त करनेका साधन धुदि है। युद्धिका स्थमाय दृश्य अभन्त नाना और मिन्न पदार्थीमें साहृद्ध बीट एकताको स्रोजना है। अन्यया मनुष्यको संसारका ज्ञान ही होना असम्मय है। प्यांकि अत्येक यस्तुका वैयक्तिक खद्धा इतना निराहा है कि उसके अतिरिक्त और कोई उसकी न समझ है सकता है और न उसका वर्णन कर सकता है। इसीछिये मनुष्यन अपनी धानपिपासाको द्यान्त करनेके लिये यस्तुओंके निरालेपनर्क वपेक्षा करके उनके उस कपको जानना सपना ध्येय यमा लिया ई जो कि सब वस्तुओं में एक सा है। साधारण द्याम, विहान नीर दर्शन-जो कि मनुष्यके जानके क्रमदाः तीन प्रस्थान है-समीका उद्देश अनेकताम एकता, मिर्श्नताम समानता, और नयीनताम परि चितत्वको खोजना है। साधारण ग्रानने सभी यस्तुमाका जातियाँमें थर्गीकरण करके इस उद्देश्यको पूर्ति की। रसायन विद्यानने संसार की सभी यस्तुओंको ९२ प्रकारके मोनिक तस्योंके भिन्न भिन्न मेलाँसे पना हुआ समझा। वर्तमान मौतिक विज्ञानको खोजके अनुसार समस्त ससार विद्युत्कणीसेही वना है । दार्शनिकाने भी अनेकता और मिन्नता को कतिपयता और समानवाके रूपमें समझनेका प्रयत्न किया है। प्रीस देशके दार्शनिक डिमोकीटलने जगत्को समान रूपवाले सनन्त परमाणुत्रोंको ही रचना समझा। पश्चित्रोकिस्सका कहना है कि संसारमें केवल चार तस्य हैं-पृथ्यो, जल, अग्नि ओर वायु-जो कि आकर्षण और निकर्षण के बशीमृत होकर जगत्की रचना कर रहे हैं। मारतमें नैयायिकों और वैशेषिकोंके मतके अनुसार संसारमं केवल ९ पदार्थ--पृथ्यो, जल, अन्ति, वायु, आकाश, दिक्

( १,१ )

🗸 हाल, मन और भारमा हैं। जगत्के सारे पदार्थ इन्हीं तत्त्वोंसे मिल ने हैं। सांख्यदर्शनके अनुसार जगतमें केवल दो ही तत्त्व हैं-प्रकात और पुरुष । जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब प्रकृतिके रूपान्तर ाथवा परिणाम हैं और जितने चेतन जीव हैं वे सब द्रष्टा पुरुप हैं। जुप्यको बुद्धिकी **बान-पिपासा सारे जगत्**के अनन्त और भिन्न भिन्न पदार्थोंको दो तत्त्वोंमें वर्गीकरण करके भी शान्त नहीं हुई। युद्धि सदा एकत्वकी योजमें रहती है और बिना एकत्वकी प्राप्त किए रप्त नहीं होती । बुद्धिकी इस पकरव पिपासाकी शांति अहैतवादमें होती है। अहेतवादियोंके मतमें संसारमें दो अथवा यहुतसे तस्य नहीं है। समस्त संसार एक ही तरतकाभिन्न भिन्न ऋपमें भकट होनेका नाम है। योगवासिष्टकार अहैतवादी है। यहांपर हम संक्षेपसे यह वत-लाना चाहते हैं कि योगवासिष्ठके अद्देतका क्या खरूप है।

संसारके सब पदार्थ एक दूसरेसे सम्यद हैं, विना अहैतके सम्मन्ध कैसे हो सकता है । जो वस्तुएँ परस्पर सम्बद्ध होती है उनके भीतर एक ही तस्य वर्समान होता है । द्रष्टा और दृश्यका भी एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्मन्ध है। और इष्टा और दृश्यमें किसी पकारकी एकता हुए विना द्रष्टाको दरयका अनुभव होना यसम्भव है :—

ऐस्य च विद्धि सम्बन्धं भास्यसावसमानयो । ( ३।१२)।४२ ) न संभवति सम्बन्धो विषमाणां निरम्तर ।

परस्परसंबन्धाद्विनानुभवनं मिष ॥ (६।१२१।३७) सम्यन्ध एकताका सुबक हे। असमान वस्तुओं में कभो संबन्ध नहीं हो सकता। विषम बस्तुओंमें कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, और सम्यन्ध विना एक वस्तुको दूसरी वस्तुका छान नहीं हो

सकता । दरप पदार्थ भी द्रष्टाको जातिके ही हैं—अर्थात वे भी चिन्मय ही हैं:-

सजातीय सजातीयेनैकनामनुगष्छति । अन्योन्यानुसवस्तेन सवत्वेकत्वनिश्रयः ॥ (ई।२५।१४) बोधावबुद्धं बद्दस्तु बोध एव तदुच्यते । नाबोध बुध्यते बोधो वैरूप्याचेननान्यथा ॥ (ई।२५।१२) यदा चिन्मात्रमेषेय रष्टिदर्शनश्चयक्तः।

तदानुभवनं तथ सर्वस्य फिल्तं स्थितम् ॥ (६।३८।८) सुष्मर्यं हु यया भाष्डं सृष्ट्रस्य नोपलम्यते । चिन्मयादितवा चेत्वं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ (६।२५।११) सर्वे जगहुतं दृश्यं धोधमाश्रमिदं सतम् । स्पन्दमात्रं यथा बायुर्जेशमात्रं यथार्णव ॥ (५१२५। १७) एक वस्तु जगत्सर्वे चिन्मात्र वारिवान्त्रुधि । सदेव स्वन्दते थीभि छुद्रवारिव वीचिमिना (दै।१०४।५४)

सजातीय पदार्थ ही एकताको भात हो लकते है, अतए उ परस्पर द्यान एकरवका निव्यय कराता है। योघसे जानी हुई वस्तु वोधमान ही है। योध अवोधको नहीं जान सकता । इएको दर्शनका अन भव इस कारणसे ही होता है कि द्रष्टा दर्शन और हिए सभी चिन्मात्र हैं। जिस प्रकार मिट्टीके सभी वर्तनीमें मिट्टी वर्तमान हे. उसी प्रकार सब चेत्व पदार्थीमें चित्-तस्य वर्शमास है, कोई प्रदार्थ भी चित् विना नहीं है। जगत्रे सभी परार्थ बोध मात्र है। योध ही सबमें फेला है, जैसे कि हवाके झींके हवा है और समुद्र जल ही जल है। जैसे समुद्रका अल लहरों के रूपमें प्रकट होता ह उसी प्रकार

सारी बुद्धियोंमें एक ही तत्त्व प्रकट ही रहा है।

#### ७-कल्पनावाद

यद्रैतयादियों के मतानुसार समस्त विश्वमें एक ही तस्व है, दो या बहुतसे खतन्त्र और भिन्न सत्तावाछे तस्व नहीं हैं। वह तस्व जङ्गहैतवादियोंके अनुसार जङ् प्रकृति और चेतनाहैतवादियोंके अनुसार चेतन ब्रह्म हैं। संसारकी जित्तनी यस्तुएँ हैं वे सब इसी एक तस्त्रके नाना नाम और रूप हैं। योगवासिष्ठके अनुसार भी संसारके समस्त पदार्थ जो इमको चारों और दिलाई पहते चिन्मात्र ब्रह्मके ही अनन्त नाम-रूप हैं। चिन्मात्र ब्रह्म और उसके नाना नाम-क्योंके सिवाय और कुछ नहीं है। सिलिये यहाँपर कोई भी ज़क़ पदार्थ नहीं है। जो कुछ भी है वह चेतन आत्माका ही परिमित, अस्थिर और परिवर्तनजील रूप विशेष है । चेतन और चेतनके खरूपका प्रत्यक्ष अनुभव हमको अपने ही भीतर हो सकता है, और कहीं नहीं। याह्य पटायाँमें इम चेतनको दृश्य रूपमें देवते हैं और दृश्यका द्वमारा ज्ञान इतना पूर्ण और सस्य नहीं हो सकता जितना कि आत्मा और उसके अनन्त नाम रूपींका, जिनका अनुपय हमारे भीतर होता है। इसिछये दृश्य पदार्थोंकी पूर्णतया और यथार्थ कपसे जाननेके छिये हमको उन्हें आत्मा और उसके आन्तर नामरूपराले विकारोंकी ही परिभाषामें समझना होगा। यदि गहरा विवार करके देखा जाए तो हमको अपने आत्मा अथवा मन और उसके विकारों के अतिरिक्त और किसी पदार्थका ज्ञान कमी होता ही नहीं। याह्य पदार्थ भी जब तक कि हमारे मनके खबेदनात्मक विकारीका रूप धारण करके हमारे अनुभवमें नहीं आते, उनका हमको बान कमी नहीं हो सकता हमारी संवेदनाएँ और ज्ञान कहाँ तक मनोमय है और कहाँ तक पदार्थों के रूपको बतलाती हैं यह कहना सर्वधा असम्मव है। क्रेवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे वैयक्तिक चेतनमें संवेदन उत्पन्न करनेके कुछ कारण व्यक्तिसे वाहरके पदार्थ हो सकते हैं। परन्त यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता कि वे कारण स्वयं

है। चिति-तत्त्वका स्वभाव ही पैसा है। दुःखित व्यक्तिको रात भरमें करपका अनुभव होता है और सुप्रीको क्षणका। स्वभमें क्षण करप हो जाता है और करप क्षण। ब्रह्माका एक मुहुत मनुकी पूरी आनु होती है। ब्रह्माको सारो आनु विष्णुका एक दिन होता है। विष्णुका सारा जीवन-समय शिव्यक्ता एक दिन होता है। विचक्ति क्यानमें सीन हो जाने पर न दिनका अनुमव होता है। विचक्ति क्यानमें एक राजिमें हो जारह वर्षका अनुमव किया था। प्रिया विरहसे पीड़ित पुरुषोंके स्त्रिये एक रात एक यर्षके समान बीतती है।

(४) करपनाके अतिरिक्त पदार्थोंमें स्नीर कोई द्रव्य नहीं हैं:—

सत्रवोदेति सध्सणात्। यादगर्धे जगद्वप न देशकालशीपंख न वैविष्यं पदार्यंत्रम् ॥ (३।४।३९) यधैनव्यक्तिभागात क्षणकरपायमासनम् । त्तरीतस्प्रतिभागार्थं जगरसर्गावभासनम् ॥ (३।२०।२९) यधासाधितमेतेपा षदार्धानामतो अभ्यासजनित भाति नास्येकं परमार्थंत ॥ (३।२६।५२) असदैवाह सदिव भाति प्रध्यादिवेदनात् । सधा बालस्य वेताली नामाति तत्रवेदनात्॥ (३।३६।४५) स्वमे नगरमूर्वी वा शून्य स्तातं च तुष्यते। हत्रप्राह्मना च पुरुते शुरुवाच्यर्थिकयां जुणाम् ॥ (३।२६।४/) त्रस्तक्षीवार्धनिद्राव्य मौयानाव्य सदैव ले।

 शौर पृथ्वी दिखाई पष्ट्ती है। सप्तको असत् स्त्री भी पुरुपोंको सच-मुचकी स्त्रोके समान सुख देती है। शून्य स्थानमें भी दुःपी, नशेवाला शाधी नींदवाला, नावपर सवार व्यग्न चित्रवाला मनुष्य वेताल, वन शौर चुसादि यस्तुओंका अनुभव करता है और उनकी प्रत्यक्ष देपता है।

(५) संसारके अटल नियम और स्थिरता भी कल्पित हैं:-

> निवायनियाती मृहि कीहशी स्वसम्बिदि । यावसानं किल स्वमें सावसीय निर्यंत्रणा ॥ (ई।१४८/१०-२१) स्वमें निमक्षधीर्जन्तः पदवति स्विरतां यथा । सर्गस्यन्ते अमुद्धिः पदवति स्विरतां तथा ॥ (ई।११/९९-१७)

स्प्रज्ञानमें नियति और अनियतिका क्या कर है। स्वनमें जो षस्तुएँ जिस कमसे उदय हो गई वही उनकी नियति है। इसी प्रकार जगतमें भी है। स्वनमें जिस प्रकार जीव स्थिरताका अनुभव करता है उसी प्रकार इस संसारमें भी करता है। अर्थात् दोनोंमें ही नियति और स्थिरता कश्यित हैं।

(६) करपना ही जड़ताका रूप धारण कर खेती है:—

सदर्शार्षित्व ज्ञानमिति नास्तासु सित्यति । देही विज्ञानतोऽस्मार्क स्वध्यसम् तु शक्तः ॥ (ई।५२।११) भातियाहिकमेपेपो भूतानी विचते वयु । भगापिमोतिकव्यातिरसस्यैत पितापिका ॥ (ई।६८।६५)

भग्नाधिमीतिकवशित्तरसस्वैद विवाधिका ॥ (ई.१८८१४) वास्तवेन 🗈 रूपेण भूम्याद्यात्माधिभीतिकः । न शन्देन न वार्षेन सस्यात्मा शनाश्द्रत्वत् ॥ (१।५७।१६)

आतिवाहिक एवायं व्वाहसैक्षित्तरेहकः। आधिमौतिकतात्रुच्या गृहीतिक्षरमायनात् ॥ (श२१।५४)

हमारी रायमें यह ठीक नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार गुड़ आदिके मेळले मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार शरीरमें भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। हमारा मत तो यह है कि हमारा सरीर विज्ञानजन्म है जैसे कि स्वन्मों होता है। वासतमें में हमें गानातिरिक फुछ नहीं है। सारे भौतिक पदार्थों का असळी रूप शना यदि हो तो मन ओर उसकी कल्पनायों को समझना चाहिए। इनके अतिरिक्त हमारे अनुभवमें और कोई चेतनकी विद्यति नहीं आती। यदि संसारमें चेतन आहमा और उसकी विद्यति नहीं आती। यदि संसारमें चेतन आहमा और उसकी विद्यति माना करों। के सिवाय कुछ भी नहीं है तो यही कहना सत्य होगा कि संसारके सव पदार्थ आहमा तथा मनकी कल्पनार ही हैं। इसके अतिरिक्त संसारमें और कोई पदार्थ नहीं है। चेतनादित को माननेका यदी परिणाम है। इसलिये ही योगवासिष्ठकारने सारे अगत्की कल्पनामय कहा है। उसका यद भन निराला होते हुए भी हास्या-स्पर्व होते कहा जा सकता। संखारके यहे वह दार्शनिक नाना मानों हारा इसी मनपर आये हैं। भारतमें योदोंके जिमानवाद, पाश्चास्य देशों के वहे वह दार्शनिक नाना मानों हारा इसी मनपर आये हैं। भारतमें योदोंके जिमानवाद, पाश्चास्य के सत्य हो वह तस्य, वकले, काण्ड, हंगळ आदिने इसी प्रकारके मतका समर्थन किया है। यहाँपरहम संसेपत योगवासिष्ठ के क्लान्य वादका उसके अनेक अन्नों में वर्णन करते हैं।—

(१) संसारके सम्य पदार्थ करपनामय हैं:—

समस्तं करपनामशिम्म (११२०-११३)
विदव गानास्येय सन्तादते (११२०-११३)
को सम्मानिकानकर्मतकापयम् (११११११३)
स्वारोकप्रतम्भात्ताराकर्मतकापयम् (११११११३)
स्वारोकप्रतम्भात्ताराकर्मतकापयम् (११११११३)
सर्व संवरपक्रियायावायात्ताराक्षात्ता (११११११३)
स्वाराक्षात्तात्तात्तात्तात्तात्त्वाय् ॥ (१११११३)
स्वाराक्षात्तात्तात्तात्त्वाय् ॥ (१११११३)
स्वाराक्षात्तिक्षात्तात्त्वात्त्वाय् ॥ (१११११३)
स्वाराक्षात्तिक्षात्रात्त्रात्त्वात्त्वायः ॥ (१११११३)
स्वाराक्षात्तिक्षात्रात्त्रात्त्रात्त्वात्वः स्वतिदित्तः ।
संस्वप्रकृतितः सर्वमेष्ठः स्वस्वदित्रम्म ।
स्वाराक्षात्रिकेष्णश्चीर्यम्म स्वस्वद्वात्रम्म ।
स्वाराक्षात्रिकेष्णश्चीर्यम्म सव्यवद्वात्रम्म ।

यह सारा संसार करपनामात्र है । मनन ( मनके कार्य) के वितिरिक सत्तार कुछ नहीं है। तीतों जगत अगके मननसे ही निर्मित हैं। इस रूप ( विषय) आलोक (सवेदन) मनस्कार (मनका विवार) तत्ता (परार्थका तात्त्वक रूप), काछ और किया वाले जगतको मन इस प्रकार बनाता और तोड़ता है जैसे कि कुम्हार पड़ेको।

( १९५ )

बित्त अपने मीतर इस सारे संसारको संकल्पके रूपमें रचता और समेटता है, जैसे कि सप्रके संसारको। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकारा, पर्वेत, निद्यों, दिशायें—ये सव आत्माके संकल्पसे इस प्रकार यने हैं जैसे कि स्प्रा बनता है। जिस प्रकार जलके घारा, कण, लहर और फेन आदि रूप दिसाई पहते हैं उसी प्रकार यह सव नानाता

(२) देश और काल भी किएत ही हैं:— देशकालाभिषानेन रात संकल्प पृत्र हि। वस्यते तहसायसमादेशकाली स्थिति गती॥ (३।११०।५९)

वित्तका ही विचित्र विभव है।

कथते तद्वज्ञायस्मादेशकाशौ स्थिति गती ॥ (३।११०)५९) संकटप ही देश और कालके नामसे पुकारा जाता है क्योंकि संकटपसे ही देश और कालका अस्तित्य होता है। (३) देश और कालका परिमाण मनके ऊपर

निभरहै:—

मनोरथे तथा त्वमें संकल्पकलनालु थ।

गोपपर वोजनस्यूहा स्वासुक्रीकालु वेतसः॥ (१।१०१।१३)

निमेपे यदि करगीधसंबिधं परिविन्दवि । निमेप पुत तत्वस्यो अवस्यत्र न संतयः॥ ( ३।६०।२० ) करपे यदि निमेपत्वं वेति करयोऽप्यसी ततः।

निमेपीभवति क्षित्रं ताद्युवात्मिका हि चित् ॥ ( ३।६०।२६ ) दु खितस्य निज्ञा कल्यः सुखितस्येव चक्षणः।

क्षणः स्वापे अवेन्त्रत्यः कृत्यक्ष अवति क्षणः ॥ ( १।६०।२२०) यन्सुहुर्तः प्रजेशस्य सः अतोर्जीवतं सुनेः ।

जीवितं यद्विश्वस्य तद्दिनं किल चिकण ॥ ( ३।६०।२५ )
 विष्णोर्यज्ञीवितं शमतद्दुषाद्वस्य वासरः !

विष्णार्थेक्षीवितं शमसद्बृषाङ्कस्य वासरः । ध्यानप्रशीणवित्तस्य न दिनावित राष्ट्रयः ॥ ( १।६०।२६ ) राजिर्द्वादचर्याण हरिश्चन्द्रे तथा स्नमूर् ।

कान्ताविरहिणामेकं वासरं वस्तरायते ॥ (शेरेशपर) मनोरध, स्वप्न, संकल्प आदि चित्तकी लीलावोंमें गोप्पद (गीके

भनारम, सम्रह्म सक्तरच ग्राह् विस्तिम लेळालान गाण्यह । शाक र राजने योग्य परिमाणवाळा स्थान ) योजनका विस्तार घारण <sup>रि</sup> छेता है। निमेपमें यदि जिस क्रस्थनों करणना कर छेता है तो ंनिमेप करुए हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। ओर यदि

स्पर्में निमेपकी कस्पना कर छेता है तो कस्प निमेप ही हो जाता

है। चिति-तस्यका समाव ही पैसा है। दुःखित व्यक्तिको रात भरमें कस्पका अनुमय होता है और सुखीको श्रणका। सममें श्रण कस्प हो जाता है और कस्प श्रण। ब्रह्माका एक मुहुर्त मनुकी पूरी आयु होती है। ब्राह्माको स्वारं विष्णुका एक दिन होता है। विष्णुका सारा जीवन-समय शिवजंका एक दिन होता है। विषके स्थानमें छीन हो जाने पर न दिनका अनुमब होता है। स्वार्किका। हरिवन्द्रने एक राजिमें हो बारह धर्पका अनुमब किया था। भिया विरहसे पीड़ित पुरुर्योके छिये एक रात एक धर्मके समान थीतनी है।

(४) करवनाके अतिरिक्त पदायों में श्रीर कोई इब्य नहीं हैं:---

यारगर्थ जगद्रपं तथ्रेकोदेति सरक्षणात्। न देशकालशेर्यस्वं न वैकिम्बं पदार्यज्ञम् ॥ (१।४।१९) ध**धे**तव्यक्तिमामात्रं क्षणकल्यावमासनम् । **मधै**तरप्रतिभाभा यं जगत्सर्गावमासमम् ॥ (३।२०।२९) चथाआधितमेतेपां पदार्थानामसी अभ्यासजनिर्त भाति नास्येकं परगार्थतः ॥ (३।२६।५२) शसदेवाङ्क सदिव भाति गृष्यपादिवेदनात्। थधा बालस्य वेताली नामाति सत्येदनात्॥ ( १।२६।४५ ) स्वमे नगरमूर्वी या शून्यं खार्श च बुध्यते। रवप्राह्मना च कुरते शुभ्याप्यर्थकियां भूणाम् ॥ (१।२६।४८) ग्रस्तश्रीकार्धनिदाश्र नीयानाश्र सदैव से । धेताल्यनपृशादि पश्यन्त्यनुभवन्ति च ॥ (३।२६।५१ ) देश कालका परिमाण और पदार्थोकी विचित्रताएँ सव वास्तव में कोई स्थलंत्र पदार्थ नहीं है। जगत्में जो भी पदार्थ है ये क्षण भरमें ( कस्पनासे ) उदय हो जाते हैं। जिस प्रकार शण और कस्य पेयल धानमात्र हैं, उसी प्रकार अगत् और सृष्टिका अनुमय मी ग्रानमात्र है। पदार्थोका सकप पारमार्थिकतया कुछ भी नहीं है। अभ्यासद्वारा जैसी उनकी भावना रह हो जाती है ये वैसे ही अनुभवमें आते हैं।

स्वयं कुछ न होते हुए भी चेदनासे पृथ्वी आदि पदार्थ कुछ जान ते हैं, जैसाकियालकको भून न होते हुए भीभूत दिलाई पहुता है। न होने से नहीं हिलाई देता। स्वप्नमें द्वान्य स्थानमें भी नगर बोर पृथ्वी दिपाई पहती हैं। साप्तकी असत् स्त्री भी पुरुपोंको सच-मुचकी स्त्रीके समान सुख देती है। शून्य स्थानमें भी दुःखी, नरोवाला आधी नींदवाला, नावपर सवार व्यथ्न विचवाला मनुष्य वेताल, वन और मुसादि वस्तुलोंका अनुभव करता है बोर उनको प्रत्यक्ष देखता है।

(५) संसारके अटल नियम श्रीर स्थिरता भी कल्पित हैं:—

> निवायनिवती मृहि कीहरी स्वससंबिदि । बाबसानं किछ स्वमे तावसीव निवंत्रणा ॥ (५।१४८।२०-२१) स्वमे निममधीजैन्तः पदवति स्विरतां वथा । सर्गस्वन्ते ममदुद्धिः परवति स्विरतां तथा ॥ (५।६१।२९-१७)

स्प्रज्ञानमें नियति और अनियतिका क्या कर है ? स्प्नमें जो बस्तुर्पे जिस कमसे उदय हो गई वही उनकी नियति है । इसी प्रकार जगत्में भी है। स्वनमें जिस प्रकार जोव स्थिरताका अनुभव करता है उसी प्रकार इस संसारमें भी करता है। अर्थात् दोनोंमें ही नियति और स्थिरता कस्यित हैं।

(६) करपना ही जड़ताका रूप धारण कर जेती है:--

मदशक्तिय ज्ञानमिति नास्मासु क्षिप्पति । देहो विज्ञानतोऽस्मार्क स्वध्यवस तु तरवतः॥ (ई।५२।११) मातिवाहिकमेपैपो भूतानो विचते बदः।

अन्नाधिभीतिकव्याप्तिरसायीय चित्राधिकः ॥ (है।६८।६४) चास्तवेन 🖪 रूपेण भून्याचारमाधिभीतिकः ।

म अब्देन न चार्थेन खायामा आश्रष्टक्रमत् ॥ (६।५७)१६) भातिनाहिक प्रनार्थे स्वाहरीश्रिसनेहरू ।

आधिमौतिकतालुव्या गृहीतश्चिरमानगात् ॥ (शरशापश)

हमारी रायमें यह ठीक नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार शुड़ बादिके मेखसे मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार शरीरमें भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। हमारा मत तो यह है कि हमारा शरीर विशानजन्य है जैते कि खप्नमें होता है।यास्तवमें देहमें बानातिरिक्त कुछ नहीं है। सारे मौतिक पदार्थोंका असली रूप मानसिक ही है। मौतिकता कपी भूत तो अममात्र है। पस्तुतः पृथ्वी आदि पदार्थों मौतिकताका लेशमात्र भी नहीं है। मौतिक शब्द लोग अर्थ दोनों ही शरान्यक्षेत्र समान बसत् हैं। मानसिक देह ही अति कालकी माधनाक अम्याससे मौतिक शरीरका रूप धारण करती हुई मालूम पड़ने लगती है।

#### (७) द्रष्टा और दृश्यका श्रनन्यत्व

द्रष्टा चेत स्रोर एदस्य पदार्थोका सम्यन्य इस प्रकारका है:—
किक्कियक िक्ता भोगापपोराशीरिकोर्मयः। ( ११९ ११ १० )
स्वतंत्रास्पन्दिताभोगाद्दीपदिव , अरीचवा ॥ ( ११९ ११ १ )
स्वतंत्रास्पन्दिताभोगाद्दीपदिव , अरीचवा ॥ ( ११९ ११ १ )
स्वतंत्रास्पन्दिताभोगाद्दीपद्रवित्ता ॥ ( १९९ ११ १ )
मन्दाराभ्रंपीरुपाक्षन्द्रविकारिका ॥ ( १९९ ११ १ )
करकाद्वर्वपूरसम्यः कनवादिव ॥ ( १९९ ११ १ )
निर्मत्तद्रमणोगातापमानिय विन्द्रयः। ( १९९ ११ १ )
स्वाद्यमणेगातापमानिय विन्द्रयः। ( १९९ ११ १ )
स्वाद्यमणेगाताप्तानिय वया ॥ ( १९७ ११ १ )
स्वाद्यात्राह्मयो वया भारकदेतससः॥ ( १९७ ११ १ )
स्वाद्यमानाहित्यो वया भारकदेतससः॥ ( १९७ १२ )
सर्वा इत्यक्षी प्रदुर्व्योगिरविका क्रवतः। ( १९७ १२ )
प्राप्ते प्रितीवान्त्रमंगीद्रवित्त इरवता ॥
मन्दिरयहो प्रिन्ते न क्रवायन क्रेमिय्। ( ११६१६ १ )

मनीहरवरती फिली न कराचन क्रेमियर । ( ११६६ ) जैसे जळकी राशिस चञ्चल टहरें, हिल्ले हुए रोशान विरागसे उसकी किरणें, जलती हुई अनितसे अपनी रोशानीके पक्स ऐकी हुई अनितसे अपनी रोशानीके पक्स ऐकी हुई सिनारियों, चन्टमाके विस्तसे उसकी मन्दारको मञ्जरिके समान किरणें, छुससे उसकी फुल पिचांकी विश्वित्र शोमा, सोनेसे उसके पने हुए फटक, अहद और के यूर आदि गहने, साफ्न और चमकदार झरनेसे उसके जलकण, माकाशसे घटाकाश, क्यारी ( पाली ) जानाश और रमप्रकाश आदि, जलसे उसके मैंपर, टहर की कोर कुँद, पूर्वकी उपीतिसे मुगरुणावी निदयाँ, निम्न होते हुए भी स्वस्तसे पिन्न नहीं हैं, धेसे ही हुएसे सव क्रवर्षा कीर उसके कान निम्म होते हुए भी स्वस्ति सिन्न नहीं हैं। मन और हटय कसी किसी प्रकार

( १९९ )

भी एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। जैसे एकाज़ के भीतर एकिनी रहती है, उसी प्रकार मनके भीतर दर्यता रहती है।

# ( = ) द्रष्टाके भीतरसे ही दृश्यका उदय होता है:-

यया रसः पदार्धेषु यथा तैलं तिलादिषु ।
कुमुनेषु ययाऽऽमोदस्तथा प्रष्टित दृदयधीः ॥ (३।१।१६)
यत्रत्रत्रियतस्यापि कर्षुरादेः सुगन्यता ।
ययोदेति सथा दृदयं चिद्धातोरदेरे जनत् ॥ (३।१।१६)
यथा चात्र तम् संस्टवर्शिक्षत्रारुप्योः ।
स्वासुम्येष दृशन्तद्या हुणस्ति दृदयमुः ॥ (३।१।६५)
ययाऽदुरोश्च दृशन्तद्या हुणस्ति दृदयमुः ॥ (३।१।६५)
ययाऽदुरोश्चवर्षेत्रस्य स्थित्यो दृशकालतः ।
करोति आसुरं हेर्ह तनोत्येषं हि दृष्यधीः ॥

जैसे पदार्थों में रस, तिलादि चस्तुओं में तेल, फूलों में सुगन्य होती है, चैसे ही इपाम दरवान रहता है। कपूरादि सुगन्यवाले पदार्थों से जिस प्रकार सुगन्यका उदय होता है, उसी प्रकार चेतनके भीतर से जगत्का उदय होता है। जैसे तुम्हारे अपने अनुमवर्म स्वन्त, संकर्ण और मनोराज्यका उदय होता है चैसे ही हदयके भीतर दर्य जगत्का उदय होता है। जैसे वीजके भीतर देशकालके अनुक्रण कहुर चर्तमान रहता है, चैसे ही मन भी अपने भीतर देह जीर दृश्य-हानका मकार करवा है।

## (६) स्नम श्रीर जाग्रत्में भेद नहीं है:—

यदि दश्यका द्रष्टासे इस प्रकारका सम्मन्य है जैसा कि उत्तर वतलाया गया है तो किर स्थ्य-जगत् और वास्तविकजगत्—अर्थात् जामत् वयस्यामें सात जगत्—में क्या भेद हैं। वसिष्ठजीके मतके सनुसार कोई विशेष भेद नहीं, दोनोंमें सनिष्ठ समानता है।

जाप्तस्यप्रदामियो न स्थितास्थितं विना । समः सदैव सर्वेत समस्ताऽनुमवोऽन्योः ॥ ( १।१९।११ ) स्त्रमोऽपि स्वप्तसमये स्थैर्याजाप्रमञ्ज्यति । अस्येर्याजाप्रदेशस्ते स्वप्तस्वादश्योचारः ॥ (१।१९।१२) स्वप्तिस्मै हि चिल्लामो जामदिस्यम्बतस्यवे । अस्य राष्ट्री विने- स्वामः स्वयम्बस्यविवत् ॥ (१.१५५) नैतदेवमिति स्वाप्रवोदासम्बद्धी

सत्ये वस्तुनि निःशेयसमयोर्धानुगृतितः॥ (१।१६१।२४)

मृत्वामुन्नप्रबुद्दस्य जाव्रति शरयवस्तथा॥ (६।१६)।२५) मालमस्यमनस्यं च स्वप्रवायदितीह भीः। वर्तमानानुस्रवनसाम्याच्ह्ये सयोईयोः ॥ (ई।११६१।२६) सदेवभित्यादिगुणसाम्यादशैपसः । म आग्रत्स्वप्रयोज्यांचानेकोऽपि यमपोरिव ॥ (है।१६१।२७) भाजीवितान्तं स्वमानौ शतान्यनियतं यथा। अनिर्वाणमहाबोधे सथा वाप्रच्छतान्यपि ॥ (५।१६१।२९) शपप्रश्वेसिना स्वमः सार्वन्ते बहुवो यथा। सथैव बुद्धेः सार्यन्ते सिद्धैर्जन्मशतान्यवि ॥ (१।१६१।६०) यथा स्वप्नस्तथा जामदिई नास्त्यश्च संज्ञयः । स्वप्ने पुरमसद्भावि सर्गादी भारयसञ्जगन् ॥ (६।२७।५०) जायत और स्वन्तमें इसके सिवाय कि एक स्थिर बनुवयका माम है और दूसरा अखिरका, और कोई भेद नहीं है। सदा और सर्वत्र दोनों दशायोंका अनुभय समान है। स्वमके समय सम मी स्थिर रहनेके कारण जावत् ही व्रतीत होता है। जावत् मी वस्थिर रूप से जाने जाने पर खप्न ही प्रतीत होने छगना है। सर्ग है आदिमें श्रित् का ( चेतन प्रहा अथवा आरमामा ) सप्त जायत् कहलाता है और सर्गके रहते हुए किसी राधिमें अनुभय किया हुआ खप्न खप्न कहलाता है। पारमार्थिक दक्षिते देवने पर जाभव् और खप्ममें कोई भेद नहीं है। दोनोंका अनुभय सर्वेषा समान ही है। खप्नसे जागकर् जैसे यह वतीति होती है कि जो अनुमय किया था यह वैसा नहीं है, जैसा कि अनुभव किया था, उसी प्रकार यहाँ मरकर दूसरे लोकमें अन्म छेने पर जामत्का अनुमय भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जामत् और स्वप्नमें थीर सब प्रकारकी समानता है, केवल अधिक और यहर समय तक अनुभूत होनेका मेद है। जायत् और खप्रमें कौनका अधिक महत्त्र-का है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनोंमें ही बाह्य बस्तुकी प्रतीति आदि वार्ते समानकपसे अनुभवमें आती हैं। जिस प्रकार एक जीवनमें अनेक खप्नाँका अनुभव दीता है, उसी प्रकार जब तक जीवको निर्धाण नहीं प्राप्त होता और वह अञ्चनका जीवन विताता है,

तय तक जीवको अनेक जात्रत् अवस्थाबोंका बनुमय होता है। जिस् प्रकार हम लोग उत्पन्न होकर नए हुए स्वप्नोंको याद कर लेते हैं, उर्स

प्रकार धानी सिद्ध लोग भी अनेक जनमीकी याद कर सकते हैं। इस लिये जैसा स्प्रा है वैसा ही जाअत् है इसमें कोई शक नहीं है स्प्रामें स्प्रमनगर असत्य होता हुआ प्रतीत होता है और जाअत्य यह जगत।

# (१०) जगतका अनुभव भी खप्त हो है:—

स्पालोकमनकारैः स्वमे विश्वम एव ते।
वधोदेति तथा तम तद्दर्श सारमकं स्थितम्। (ई।६२।२७)
कारिस्थानकरणसा्चार्या का तद्द प्रमा।
वधेव तेषाँ देहाति तथासमारुमिदं स्थितम्॥ (ई।६२।२७)
यथा स्वमे अराज्यातिपृष्ठस्यवहतिनंदा।

तदा द्वाहं च खं सा च विदेदं च तथा नभः ॥ यथा स्वमे मृतियुद्धकोशाहकामागमाः । असन्तोऽप्यनुस्यन्ते संसारिज्दरास्त्रया ॥ स्वमस्य विद्यते द्वाहा साकारा युद्धश्रदिकः ।

म्हा सु सर्गस्वमस्य विद्योभिवासकं स्वतः॥ (ई।१२।४०) निरुपादानसम्मारमिकावेव विद्यमः। वर्षययकृतमेवेमं जारस्यनं इतं यथा॥ (ई।१२।४७) पूर्व सर्वमिद् भाति व सत्वं सत्वतिस्थतम्।

(ई।६२।२९)

(ई।६२।६०)

शक्षवणि मिणीव हश्यक्रीसुरतिषमस्॥ (३।४२।२७) दीर्पश्यमित्रं विदर्व विव्यह्नतिस्तुतम्॥ (३।४२।८) जैसे स्वप्तमें चिदाकारा रूप (थिपय) आलोक (थिपयक्षात) मनस्कार (विपयक्षी मानसिक प्रतिमा) के रूपोंमें परिणत हो

जैसे खन्नमें चिदाकादा कप (धिपय) भालोक (थिपयहान) होर मनस्कार (थिपयकी मानसिक प्रतिमा) के क्पोंमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार यह सब हृदय जगत् भी चस्तुतः चिदाकादाका ही विकास है। द्वारीर, स्थान और रिद्धय आदिको पास्तविक ससा का प्रयापमाण है ' जैसे स्थान देवा है। देवें से सुमें देवी से स्थान प्रयाप मान है। देवें से सुमें देवी स्थान प्रयाप मान के प्रकार है। देवें सुमें सुकार के प्रयाप प्रयाप मान है। जैसे सुप्रके प्रदार्थ प्रयाप मान स्थान स्य

का पर्या प्रमाण है। जोसे स्वाम दहानिक अधुनिवका उदय होता है द्येसे ही इस जानतमें भी होता है। जैसे स्वमके परार्थ —पृथ्वी, सहकी, पहाड़ और मैदान स्वादि—स्विदाकाज्ञ ही के नाम हैं, येसे ही में, तुम और वह और यह संसार विदाकाज्ञ ही हैं। जैसे स्वनमें महाव्यकी स्वाह है, हानहें, जोर और स्वान—जाना वास्तवमें न होते हुए भी

अनुभवमें आते हैं, वैसे ही संसारका हाल है। खप्नके द्रष्टा हमारे तम्हारे समान साकार जीव हैं, जगत्स्यमका द्रष्टा भूद विदाकाश स्वयं 🕻 । चिदाकाश इस जगत्को सप्नकोनाई विना किसी वास्तविक षाधार, उपावान और सामानके हो न वर्तमान होते हुए देखता है। इसी प्रकार यह सब जगत्न होता हुआ भी होता हुआ दिलाई पड़ता है और मिथ्या होता हुआ भी खन्नके विषयमीगकी तरह द्रष्टा को मानन्द देता है। यह अहंतादिसे युक्त विज्य एक यहत वहा खप्त ही समझना चाहिए।

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्टकारके मतालु-सार जगत्का अनुभव स्वमके अनुभवके सहश है। यही नहीं यहिक समस्त विभ्य एक दीर्घ सम हो है। यदि पेसी वात है तो अब एक यह प्रश्न स्वभावतः उडता है कि यह विश्व-सप्र किसका स्वप्न है ? किसी एक मुझ जैसे जीवका अथवा किसी ईश्वरका ? शाण्डक्य उपनिपदकी स्थाएया करनेवाले श्री गोड्वाहास्रार्थने भी अपनी भाण्डक्यकारिकार्मे इस प्रश्नको उठाया है। वे पुछते हैं-क एतान्त्रध्यते भैदान्को ये सेपा विकर्यकः १

---माण्डक्यकारिका, २१**११** 

अर्थात्, कीन इन मिन्न भिन्न विश्वगत वस्तुओंका द्वरा है और कीन इनकी करपना करता है । पाश्चात्यदर्शनमें मी, अवले वक्छें नामक तत्त्वदर्शीने यह अकाट्यतया सिद्ध कर दिया कि जगतके सारे पदार्थ मानसिक सबेदन ही है, यह प्रदन बार बार उठता चला मा रहा है कि विश्वके परार्थ किसके संवेदन हैं। किसी जीव विशेष के अध्या सब जीवींकी कराना करनेवाले किसी ईश्वरके। कुछ छोगाँका कहना है कि प्रत्येक जीवका विदय अपनी करपनाकी कृति है, इस मतका नाम 'वैयक्तिक कल्पनावाद' है। दूसरे छोगीका कहना है कि विश्वप्रपञ्च ईश्वरकी कल्पना है और प्रत्येक जीय उस प्रपञ्च का स्रष्टा न होकर केवल द्रष्टा हो है। इस मतका नाम 'समष्टि-करपनावाद' है। जीवकी दृष्टिसे तो इस प्रकारके करपनावादको याद्यार्थयाद कदनेमें कोई हानि नहीं है होती, पश्रीकि विश्व फल्पित होते हुए भी जीवके लिये बाह्यरूपसे वर्शमान होकर उसकी दृष्टिमें आता है। योगवासिष्टकारका मत इस सम्बन्धमें क्या है यह कहना बड़ा कठिन जान पड़ता है, पर्योक्त कहीं तो चैयक्तिक-

कर ानायादको समर्थन करनेयाले याक्य पाप जाते हैं और फर्हा ईश्वरीय कर्वनायादके पोषक याक्य मिलते हैं। दोनों मतोंके समन्यय करनेयाले याक्य भी कहीं कहींगर हैं। इसलिये हम यहाँगर पाठकोंके सामने तीनों प्रकारके याक्योंको उद्धृत करके योगवासिष्ठ-कारका मत पाठकोंको समझानेका प्रयत्न। करते हैं—

(११) प्रत्वेक जीवका विश्व ऋतम ऋतम है और यह जीवहो उस विश्वकी सृष्टि करता है:—

चित्तमेव जगत्कर्ते संकटरवति यद्यथा। अस्तरसरसदसद्येव सन्धा सस्य तिष्ठति ॥ ( ६।१३९।१ ) 'प्रत्येकमेत्र यश्चित्त सदेवंरूपशक्तिमत्॥ (३।४०।२९) प्रायेकमृदिती राम नुनं सस्तिपण्डकः ॥ रात्री सैन्यनरस्यप्नजालजस्त्यासमिन स्फुटः॥ (४।११।२७) प्रथकप्रत्येश्मुदित प्रतिथितं जगद्भनः ( ( \$180189 ) यं प्रस्युदेति सर्गोऽयं स युदेनं हि चैतति ॥ ( gittie ). न किञ्चिद्रिप जानाति निवसंवेदनाहते । ( 2144141) स्वसंज्ञानमधे लीनास्त्रधा स्थावरज्ञहमाः ॥ (श्रिपपादर) परमाणी परमाणी सर्गवर्धा निर्गलस । महाचितेः स्फुरन्त्यक्रैरुचीव श्रसरेणवः॥ ( 2180189 ) जगद्रक्षासहस्राणि यश्रासंस्थान्यणावणी ।

अवरस्परकमानि काननं महा नाम तए ॥ (शा/शा )
चिस (जीय) ही जागत्की स्तृष्टि करनेवाला है यह जिस
बस्तुकी जैसी करगना करना है यह सत्, असत् अयवा सदसत् रूप
से सेसेही उपिस्त हो जाति है। प्रत्येक चिसमें इस प्रकारकी स्वअनहाकि है। है राम! जैसे रातको सोते हुए अनेक सैनिकांके मानमें
अनेक खप्न जगात् पृथक् पृथक् उदित हो जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक
जीयका संसार उसके भीतर अलग अलग उदित होता है। जगद्भव
प्रत्येक जीयको एथक् पृथक् होता है और जिसको जो अनुमय होता
है यह उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार स्व जब्
चेतन जीव अपने अपने हानके स्वयंके भीतरके विश्वमं होता रहते हैं। पराहात्के परमाणु परमाणुके भीतर अनन्त स्विथमं हम प्रकार हैं
हैं। पराहात्के परमाणु परमाणुके भीतर अनन्त स्विथमं हम प्रकार हैं
जैसे स्पूर्यकी किरणोंमें अनेक प्रसरेणु दिखाई पढ़ते हैं। जैसे किसी

#### ८---जगत्

योगवासिष्ठके करपनावादका दिग्दर्शन उत्पर कराया जा खुका है। अय यहाँपर रहप जगनुके विषयमं वसिष्ठजीने गमचन्द्रजीको जो वाने वसलाई उनका उहुना किया जाता है।

#### (१) जगत्के अनेक नाम:-

योगपासिष्ठमें च्द्रपज्ञगन्को अनेक नामाँसे पुकारा है। उनमेंसे फुछ ये हैं—जगन, च्द्रप, संस्कृति (संसार), महत्तम (गहन अन्धेरा), मोह, माया, अविचा, यन्ध, त्वं अहं इत्यादिकी मिध्या भायना (में, तू का मिध्या व्यवहार)।

> जगरमाइमिस्वादि मिध्यास्मा दश्यमुख्यते । वायदेत्सम्भवति शायन्मोसी न विद्यते ॥ (३।१।२३) श्रविद्या संस्तिष्यो माया मोहो महत्तमः। इतिस्तानीति शामिति |यस्याः सक्तवेदिभिः॥ (३।१।२०)

'मैं' और 'तुम' आदि भेदकी मिथ्या मावना, जगत् और हृदय फह्छाती है। जब तक इसका अनुभव होता है तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इस मावनाको सर्वम क्षपियोंने अविचा, संसार, बन्धन, माया, मोह और महान्धकार आदि अनेक नामोंसे पुकारा है।

#### (२) जीव-परम्परा :—

इस दरयजनत्की अनेक विशेषताओं में से प्रविचित्र विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक दर्श वस्तु खर्य द्रष्टा भो है,। जो खर्य किसी मन अयवा जीवकी करणना है वह खर्य और वस्तुओं को करणना करनेकी सामर्थ्य रसती है, और उनको उसी प्रकार अपनी करणनासे रखती है जिस प्रकार वह खर्य किसी दूसरे जीव द्वारा करणना की गई है।

स्वयं स्वभाव पूर्वेप विद्वनस्य सुस्फुटम् । यदाल(कलपरलाञ्च तत्र तेऽवयवा अपि ॥ (६।२०८।२७) ( ২০৩ )

चित्रात्मकतथा मान्ति गागात्मकतथात्ममा । अप्येकसारासित्तप्रन्ति गानाकारस्वभाषगाः ॥ (६।२०८।२८) यो यो माम यथा भ्रीप्मे कल्लस्येदान्तयेकृतिः । ययददञ्यं अञ्जीवत्यं त्रजीवो भवति स्वतः ॥ (४।१९।३)

ययद्वश्य शुद्धाचल कार्या चर्चात स्वतः॥ (काराइ)
प्रक्षाक्त यद् स्वत्राय ही है कि इसमें जो इन्न भी मिलत होता
है उसके अनेक अवयव भी प्रहाने साथ पंकारम होनेके कारण नाना
प्रकारके जीवों के रूपमें स्थित होकर उसी प्रकार करणना करने लगते
हैं। प्रत्येक दृश्य पदार्थ स्वयं इस प्रकार जीव हो जाता है जैसे
गरमीके मौसिममें प्राणियों के हारीरके मैल और पसीनेसे उरपन्न हुई
पस्तुर्थं स्वयं प्राणी यन जाती है।

## (३) सृष्टिके भीतर अनन्त सृष्टियोंकी परम्परा:-

जीव जिस स्पृष्टिकी करणना करता है उन सृष्टिके मीतरके अनेक पदार्थ भी जीव होकर अनेक स्पृष्टियाँको करणना करते हैं और उनके भीतरके अनेक पदार्थ दूसरी अनेक स्पृष्टियाँको करणना करते हैं। इस प्रकार यह सिस्सिस्टा अनन्त रूपसे जारी है।

सर्गं सर्गे पृथग्रूषं सन्ति सर्गान्तराण्यपि । ( ४।१८।१६ ) तेप्यप्यन्त स्थलगींचा कद्शीर्खपीठनत् ॥ (४।१८।१७) चिद्धनैरारमत्वाज्ञीवान्तर्जीवजातय मदलीदलबरसन्ति कीटा इव घरोद**रे**॥ (शाश्यार) श्रिजगचिदणावन्सर्यस स्वप्तपर तस्याच्यन्तश्चिदणवस्तैष्यच्येकैकशो जगत्॥ (५।५२।२०) आमाशे परमाण्यन्तर्द्रव्यादेरणुकेऽपि च। ( \$188138 ) जीषाणुर्यंत्र तत्रेद् छगद्वेसि निर्ज वषु ॥ ( \$188184 ) अम्परन्तस्तदन्तश्च स्वकोशेऽध्यण्क प्रति । जातानि जायमानानि कदलीदलपीठवन ॥ ( \$14812 ) जगतोऽन्तरहरूपमहरूपान्तरे जगत । स्थितमन्बोन्धविकत कद्कीदरुपीठवत् ॥ (ई।२२।२६) परमाणुनिमेपाणां लक्षाशकलनास्वपि । जगत्कस्पसहस्राणि सत्यानीय विभानत्यसम् ॥ (३।६२।१) तेष्वप्यन्तस्त्रथैवास्तः परमाण कर्ण प्रति । भ्रान्तिरेवमन्ताहो इयमित्यवभासते ॥ (\$15313)

यममें सहस्रों गुझाफल ( घुँघुचिक गुच्छे ) एक दूसरेसे विलक्त अलग अलग उटके ब्हते हैं उसी प्रकार ब्रह्ममें अणु अणुके मीतर अनेक छिएयाँ हैं।

(१२) ब्रह्मा जगत्की सृष्टि करता है और सारे जीव ब्रह्मासे उत्पन्न होते हैं:—

> सर्गादी स्वच्युक्त्र-वायेनादिव वापतिः । यथा स्फुटं प्रकवितस्तवाञ्चापि स्थिता स्थितिः॥ (३।५५।४०) संज्ञ्यवित यन्त्रास प्रवमीउसी । प्रवापतिः । सत्त्रवाञ्च भवति तस्येदं क्रयमं व्यातः ॥ (३।१८६।६५) सादिवां वाग्द्रान्तिय्येदं स्थितिसागता । स्था च्या च्या अञ्चलेवं निषक्तिः शैवितमाता ॥ (६।३१।४६)

सथा छहा अञ्चले नियतिः श्रीदिमानता ॥ (३१३।४६) निर्मगदमशोधोतात्वसामिन बिन्दवः। (३१९॥१६) सर्वो पनेशिका राम महत्त्वो जीवरात्रायः॥ (३१९॥९५) सुद्धिने क्षादिमें स्थानपुरुपकी तरह महास्त्री उत्पत्ति हुई। यह

प्रक्षा अपतक उसी प्रकार स्थित है। यह सबसे प्रथम उरवेष हुआ प्रक्षा (प्रजापित ) जैसा जैसा संकरन करता है वैसी यैसी हो स्पृष्टि होती चली जाशों है। यह जगत्त उसी प्रहाको करनता है। जैसे सम्प्रेम आदिमें यह विश्व आनित उदित होती है वैसी ही यह सभी तक स्थित है वौर नियत रूपसे चल रही है। जैसे किसी झरनेसे पानीकी वूँदें गिरती हैं उसी। प्रकार प्रह्मासे सब जीवांकी सृष्टि होती है।

(१३) ब्रह्माकृत विश्व श्रीर जीवकृत विश्वीमें क्या

सम्बन्ध है :— 'बाह्यपंत्रहविज्ञानगदुर्वारेक्यमेव सः। (ई।१८१४)

मदापुर्वेष्टकस्यात्रावर्थसंविद्ययोदिता । पुर्वेष्टकस्य सर्वेस्य सर्वेश्वद स

पुनमेतदिदं सर्वमन्थोन्यं स्वप्नवस्थितम्। (५।१५४।११) कश्चित्रतिभैवैकेव यहनामपि जायते।

सया हि बहुव स्त्रप्नमेर्क पदयन्ति मानवाः ॥ ( ३।४९।११ ) संसारे विपुष्ठे स्वप्ने यया सत्यमहं तव ।

तया स्वमिप मे सत्यं सर्वं स्वप्नेष्विति क्रमः॥ ( १।४२।२० ) हमारे मतमें विज्ञानवाद और वाह्यार्थवार्टमें कोई असामञ्ज-

स्य नहीं। जिस प्रकार सर्गके आदिमें ब्रह्मामें विश्वके पदायोंकी संवेदनाका उदय होता है उसी प्रकार सब जीवोंके मनमें पदायोंकी

संवेदनाका उदय होता है। ब्रह्माके मनमें जो पदार्थसंवित् उदित

होती है उसीका प्रतिबिम्य जीवोंके मनमें उदित होता है और

में में तुम्हारे खप्नमें सत्य हूं और तुम मेरे खप्नमें।

उदित होकर स्थिर रहता है। चूंकि जीवोंकी खुप्टि ब्रह्माकी ख्षिका प्रतिविम्य है इसलिये एक विश्वका ज्ञान दूसरेकी

होती है। इस रीतिसे में तुम्हारे खप्तका व्यक्ति हूँ, तुम मेरे स्वप्तके

व्यक्ति हो । सब एक दूसरेके खप्त-जगत्में वर्तमान हैं ! जैसे कभी

कभी एक ही विचार बहुतसे आदिमयोंके मनमें आ जाता है और पक ही खप्न यहुतसे आदमी देख छेते हैं, यैसे ही इस विशाख संसार

#### ८—जगत्

योगवासिप्टके कस्पनावादका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा खुका है। अय यहाँपर दृदय जगत्के विषयमें वसिप्टजीने रामचन्द्रजीको जो वार्ते वतलार्दे उनका उल्लेज किया जगता है।

#### (१) जगत्के अनेक नामः--

योगधालिष्ठमं दृदयज्ञगत्को अनेक नामीले पुकारा है। उनमेंसे कुछ ये हैं—जगत्, दृदय, संस्तृति (संसार), महत्तम (गहन अन्धेरा), मोह, माया, अविद्या, यन्ध, त्वं अई इत्यादिकी मिथ्या मायना (में, तुका मिथ्या व्यवहार)।

> जगलमहिमत्यादि मिय्यात्मा दश्युच्यते। पायदेग्नम्भवति वावन्मोक्षो न विद्यते॥(३।१।२३) भविद्या संवृतिर्वण्यो माया मोहो महत्तमः। करिपतानीति नामानि |यसाः सक्छवेदिशिः॥(३।१।२०)

'मैं' और 'तुम' आदि मेहकी मिथ्या भावना, जगत् और हदय फहरूती है। जर तक इसका अनुभव होता है तव तक मोश नहीं प्राप्त होता। इस भावनाको सर्वय किपयोंने अविद्या, मंसार, वन्धन, माया, मोह और महान्घकार आदि अनेक नामोंसे पुकारा है।

#### (२) जीव-परम्पराः—

इस इद्यज्ञात्की अनेक विशेषताओं मेंसे एक विचित्र विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक इदय वस्तु खर्य द्रष्टा भी है। को स्वयं किमी मन अथवा जीवकी करूपना है वह खर्य और वस्तुआंको करूपना परनेकी सामर्थ्य रातती है, और उनको उसी प्रकार अपनी करूपनासे रचती है जिस प्रकार वह खर्य किसी दूसरे जीय द्वारा कर्यना की गई है।

स्वयं स्वभाव पर्वेष विदनस्य मुस्फुटम् । यद्यग्रहरूपययाञ्च तत्र सेऽनयवा अपि ॥ ( है। २०८। २०) ( ~ 3 )

चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकतयात्मना । अप्येकसारास्तिष्टन्ति नानाकारस्वमावगाः ॥ (५१२०८।२८) यो यो नाम यथा प्रीप्मे कस्करवेदाज्ञवेकुमिः ।

ययद्दस्यं शुद्धचिल्हं तथींगो भवति स्वत ॥ ( ११९१३ )

्राह्मका यद स्वभाव ही है कि इसमें जो कुछ भी किएत होता
है उसके सनेक अववव भी ब्रह्मके साथ प्रकारत होनेके कारण नाना
प्रकारके जीवोंके रूपमें स्थित होकर उसी धकार करणका सरे उसके
हे। प्रत्येक दृश्य पदार्थ खब इस प्रकार जीव हो जाता है जेसे
गरमीके मौसिनमें माणियोंके शरीरके मैछ और पसीनेसे उरपन्न हुई
वस्तुर्ये स्वयं प्राणी वन जाती है।

## (३) खष्टिके भीतर अनन्त खष्टिघोंकी परम्परा:--

जीव जिस एप्टिकी करपना करता है उस स्पृष्टिक भीतरके अनेक पदार्थ भी जीव होकर अनेक स्पृष्टियोंकी करपना करते हैं और उनके भीतरके अनेक पदार्थ दूसरी अनेक स्पृष्टियोंकी करपना करते हैं। इस पकार यह सिछसिस्त अनन्त कपसे जारी है।

सग सर्गे प्रथग्रूप सन्ति सर्गान्तराण्यपि । (४।१८।१६) तेष्यप्यन्त स्यसर्गीधा कदलीश्रूणिठवत् ॥ ( ४।१८।१७ ) चिद्रनेकारमस्त्राजीवान्तर्जीवजातय कदरीदलकासन्ति कीटा इव धरोदरे॥ ( 812618 ) जिनगश्चिदणावन्तरस्ति स्वमपुर यथा। सस्याध्यन्तश्चिद्वणवस्तेव्यच्येकैक्शो जगतः॥ (५।५१)१०) आकारो परमाण्यन्तर्द्वायादेरगुकेश्री थ। (३।४४।३४) जीवाणुर्वत्र सन्नेद जगहेसि निज वपु ॥ ( \$188134 ) धन्तरन्तस्तदन्तश्च स्वनोद्दोऽप्यणुकः प्रति । जातानि जायमानानि कदलीदलपीठवत् ॥ (ई।५९।३) जगतोऽन्तरहरूपमहरूपान्तरे जगत्। रियसमन्योज्यवस्ति कद्कीद्रलपीठवन् ॥ (ई।२२।२६) परमाणुनिमेथाणा छक्षांशकलनास्वपि । जगत्व स्पसहस्राणि सत्यानीव विभानत्यस्य ॥ (\$15719) रेष्वप्यन्तस्तर्थेवान्तः परमाणु कर्णं प्रति । **सान्तिरेयमन्ताहो इयमित्यवमासते ॥** (शहरार)

अजावणायसंस्थानि सेन सन्ति जगन्ति मे ।

रोपान्तान्त्यवहारीधान्संस्यार्तुं क इच क्षमः ॥ (£190818)

प्रत्येक सृष्टिके भीतर नाना प्रकारकी अनेक दूसरी सृष्टियाँ हैं। उनके मीतर और दूसरो; उनके मीतर और अनेक; इस प्रकार यह सिलसिला केले के तनेकी माँति चलता ही रहता है। जिस प्रकार पृथ्यीके भीतर नाना प्रकारके जीवजन्तु रहते हैं और जिस प्रकार केलेके तनेमें पत्तेके भीतर दूसरा पत्ता और उसके भीतर दूसरा पत्ता रहता है, उसी भकार पक जीवके भीतर दूसरे अनेक जीय, और उनके भीतर और दूसरे—इस प्रकारका सिटसिटा सहता ही रहता है—क्यों सब कुछ चिटन (ब्रह्म) है। चित्तके एक परमाणुके मीतर जिल प्रकार स्थनको जिलोको होती है उसी प्रकार आकारामें अनन्त इत्यों ने अनन्त परमाणुजों ने भीतर भी नाना प्रकारके जगन् हैं। जहाँ जहाँ भी जीवाणु यसेमान है यहीं पर वह जगत्का अपने निज अक्की नाई अनुभव करता है। इन प्रकार प्रत्येक अणु के भीतर अनन्त खुष्टियोंका सिल्सिला है और होता रहता है। भावर जनत रहार का उठावाजा ह जार हाता रहता है। प्रत्येक परमाणु के पक श्वट टुकड़ेके भी छायर्च भागके भीतर इज़ारों जगत् प्रत्यक्ष मत्य भावसे दिलाई देते हैं। (आधुनिक भौतिक विशानको भी यह झात हो गया है कि प्रत्येक परमाणुके मीतर सीर मण्डलकी नाई जगत् है ) उन जगती के परमाणुश्री के भीतर भी इसी प्रकार दृदय जनन् है। यह कितने आध्ययकी बात है। पर यह सत्य है कि पेसा है। इस आकारा में अणु अणुके भीतर जगह है । उनके सन हालबाल कीन सुना सकता है?

## (४) धनन्त अदृष्ट जगत्:—

एक जीवकी स्रष्टिका दूसरे जीवकी प्रायः हान नहीं है। इस कारणसे प्रहाण्डकी अनन्त स्रष्टियाँका हान जीवों को नहीं है। रूप नारणरा नका जन जनारा स्वारंभाका कान जायाका नहीं है। क्रेयल अपनी ही सृष्टिका प्रत्येक जीवको झान होता है। दूसरे जीवाँकी सृष्टियां उसके टिये नहीं के बरावर है, फ्याँकि यह उनकी देख ही नहीं सकता।

प्रत्येकमन्तरन्यानि तथैवास्युदितानि च । परस्परमरधानि बहुनि विविधानि च ॥ (५।६३।१२) ( . . )

अन्योऽन्यं तानि सर्वणि व पश्यन्येव किञ्चन ।
जडानीवेक्त्यशीनि यीजानीव गळन्यपि ॥ ( ई.१६२११३ )
स्वमरूपाणि सुसानां तुल्यकाळं नृजामिव ।
महारम्यानुसृष्टानि झून्यानि च परस्वरम् ॥ ( ई.१५२१९० )
परस्यरमङ्ग्रानि नानुभूतानि च मिथः ।
सीनकस्वमजाळानि जातानीव महान्यपि ॥ ( ई.१५९१३७ )
संख्यमार्थं सर्वं यथा संकल्पितं प्रति ।
सन्देहं वा विवेहं वा नेतरं प्रति किञ्चन ॥ ( ६१२९१९५ )

प्रत्येक जीवके भीतर वहुत सी नाना प्रकारकी एक दूसरीके प्रति अज्ञात सृष्टियां उदय हो रही हैं। एक सृष्टिके भीतर पता है इसका ज्ञान दूसरी सृष्टिको उसी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार गलते हुए एक यीजको यूसरे यीजको भीतरकी खुष्टिका ज्ञान नहीं होता। ( प्रत्येक यीजके भीतर तदनुरूप खृष्टि खुश्म रूपसे होती है। जब यह पृथ्वीमें पड़कर गलने लगता है तो उसकी सुक्ष्म सृष्टि स्थूल रूप धारण करने लगती है। उस समय भी एक बीजकी सृष्टिका दूसरे वीजको कोई अनुभव नहीं होता ); जैसे एक ही समय सोते हुए मनुष्योंके भीतर अनेक प्रकारके व्यवहारींसे युक्त खप्त जगत् वर्जमान होते हुए भी एक दूसरेके प्रति शून्य हैं। और जिस प्रकार रणक्षेत्रमें सोनेवाले सिपाहियोंके अनेक खन्न जगत् ( जिन सवमें प्रायः संप्राम ही होते रहते हैं एक दूसरेके प्रति अज्ञात हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्माण्डकी अमन्त खुष्टियोंका झान एक दूसरीको नहीं है)। संकल्प नगर केवल उसीके प्रति सत्य होता है जो उस जगत्में संकरिपत होता है—चाहे वह सदेह ( स्थूछ )हो चाहे विदेह ( स्हम ), दूसरेके प्रति नहीं। (यही हाल इस जगत्में वर्षमान जीवोंका भी है )।

## ( ५ ) सब कुछ सदा सब जगह है:—

यद्यपि दूसरे जीवोंके दश्य जगतोंका थान हमको प्रायः नहीं होता तो भी यदि हम चाहै तो विश्यके समस्त पदार्योका स्वय स्थासी का सब फालमें अनुभव कर सकते हैं, फ्वोंकि संसारके सभी पदार्थ ब्रह्मय हैं बौर ब्रह्म सदा सब जगह पूर्णक्रसे विद्यमान हैं।

मदा सर्वेगतं तस्माद्यया यत्र यदोदितम्। भवत्याञ्ज स्था तत्र स्वप्नशन्येव पश्यति॥ (३।५२।४२) सर्वत्र सर्पया सर्वे सर्वेदा सर्वरूपिण । (६/१५५१४) गर्वे सर्वास्म सर्वेत्र सर्वेदारिस तथा परे॥ (६/११६१८०) सर्वेत्र सर्वेत्रसिद्धाचत्र या द्वारिहस्त्रयेत् । आस्ते तत्र तथा आति सीवसंवेग्रहेतुतः॥ (३/५२/४)

फ्योंकि प्रता सब जगद है इसिल्ये कहीं भी किसी वस्तुका उदय हो सकता है, और स्वप्नशक्ति द्वारा उसका अनुभव होता है। इस प्रकार परम प्रहाम जो कि सब्ध बस्तुओंका अन्तिम स्वक्रप है सदा ही सब जगह, सर्व रूपसे, सब कुछ वर्तमान रहता है। यहाँमें सब पदार्थ शक्तिक्रससे रहते हैं। जहाँ जिस पदार्थके अनुभवकी तीव भावना होती है बहींपर वह पदार्थ प्रकट हो जाता है।

## (६) नाना प्रकारकी विचित्र सृष्टियां:-

यह न समझ लेना चाहिए कि सब जगह और सब कालमें इसी, प्रकारकी खुष्टिती रचना होती हैं जैली कि हम अनुभव कर रहे हैं। किसी करपों किसी प्रकारकी खुष्टि और किसीमें किसी दूनरे प्रकार-की खुष्टि होती हैं:—

ती हूं :-अवन्तानि जान्यस्मिन्महाताबमहान्वरे
अवन्तानि जान्यस्मिन्महाताबमहान्वरे
अवन्तानि जान्यस्मिन्महाताबमहान्वरे
अवन्तानि जान्यस्मिन्महाताबमहान्वरे
अवन्तानि जान्यस्मिन्महाताबमहान्वरे
अवन्तावरहाः केविकलेविद्यंसमक्षमाः ॥ (ई।६व(११)
केविद्यंपातामाः केविश्व कराविष्युक्तस्मा । (ई।६व(११)
केविद्यंपातामाः केविश्व कराविष्युक्तस्मा । (५।६व(११)
केविद्यंपातामां चित्राकारिवयेदिताः ॥ (५।४०१६०)
देवमानिकरागिण नस्मात्रमयानि च ।
देत्यवुन्दमवान्येव कृतिनिर्विद्यंपाण्यः ॥ (६।४९१६०)
कराविद्यंपायस्म्मतानिताः ॥ (६।४०।८)
कराविद्यंप्यम्मतानिताः ॥ (६।४०।८)
कराविद्यंप्यम्मतानिताः ॥ (६।४०।८)
कराविद्यंप्यमत्नी काविकलियासाद्यंपात्यम्याः ॥ (६।४०।१०)

इस ब्रह्मस्यो महा आकाशमें अनन्त प्रकार से अनन्त जगत् इस प्रकार उराज और नष्ट होते रहते हैं जैसे कि समुद्रमें उहरें। जलमें तरहों के समान स्ट्रियोमें नाना प्रकारके विकार होते रहते हैं। उनमेंसे कुछ समान रूपके, कुछ आधे समान फमपाले, कुछ ( २११ )

योड़ी ही सप्तानतावाले और कुछ विस्कुल ही निराले दक्ष के होते हैं। सव पृष्टियोंकी वार्ते विचित्र प्रकारकी होती हैं। किसी पृष्टिमें देवता लोग ही रहते हैं, किसीमें मृतुष्य ही, किसीमें देवता लोग ही रहते हैं, किसीमें मृतुष्य ही, किसीमें देवत लोग होते हैं, किसीमें फेवल फोड़े मकोड़े ही। किसी पृष्टिमें किसीको ब्रह्मा, किसीको विण्यु और किसीको मृत्यु। किसी पृष्टिमें धरातल मिट्टीफा होता होता है, किसीमें पत्थरका, किसीमें सोनेका, किसी में तार्वका।

(७) जोवोंकी सृष्टि और प्रलयका पुनः पुनः होना:—

> जीवीधाश्रोङ्गविष्यन्ति मधाविष नवाङ्गराः । तत्रैन रुपमेष्यन्ति ग्रीप्मे मधुरसा दृव ॥ ( पा९प।१० ) सिष्टन्थ्यासं कालेपु त पुवान्ये च भूरिशः । जायन्ते च ग्रहीयन्ते परसिमण्डीवराश्रयः ॥ ( ३।९५।११ )

उत्तरकोत्पत्य कालेन अन्तरा वेहपरम्पत्तम् । स्वत एव पदे यान्ति विलयं जीवराहायः॥ (शश्रह्।४४)

जैसे चैत्रके महीनेमें नये अहुर उत्पन्न होते हैं और ग्रीप्म ऋतुमें सब रस स्प्र जाते हैं उसी प्रकार जीवगण उत्पन्न होते हैं और जहांसे उत्पन्न हुए ये उसीमें ठ्य हो जाते हैं। परम तस्वसे जीवगण उत्पन्न होते हैं और कुछ समय स्थिर रहकर उसीमें ठीन हो जाया करते है। समय समयपर ग्रह्मसे उद्य होकर, और नाना प्रकारके शरीरोंका अनुमव फरके जीवगण उसीमें अपने आप ही ठीन हो जाया फरते हैं।

(=) कल्पके अन्तमें सब कुछ नष्ट हो जाता है:-

पुत्र दोषमरोपेण इत्यमाशु विवश्यति । यथा तथा स्वप्नपुर्व सीसुर्ती स्थितिमागुण ॥ (६१२१३१५) निविजेषेण नश्यन्ति शुवः श्रीका दिश्मी दश्च । क्रिया काळ क्रमक्षेत्र न किश्चिदवशिष्यते ॥ (६१२१३१६) नश्यन्ति सर्वेश्वतानि व्योमापि परिणश्यति । समर्वेजनादाभासमुण्डक्युरसम्बद्धाः ॥ (६१२१३१७) महाविध्यन्यहृद्दाशा से हि कारणकारणस् । सोपानप्यविकत्पान्ते नामापीह न विसते ॥ (६१२१३१८) सिंदर्दं ष्टव्यते सर्वं जगरस्थावरज्ञहमम् । सुचुप्ताविव स्वमः कट्यान्ते प्रविनक्वति ॥ (३१११०) शाम्यतीदमहोपेण तथा सर्वत्र सर्वदा । यथा जाप्रद्विधी स्वमःस्वमे वा जागरी यथा ॥ (५१२१३११५) यथा स्वमपुरं शान्तं न जाने छात्र सप्यति ॥ (६१२१३११६) शास्त्रं तथा जागुट्यर्थं न जाने छात्र सप्यति ॥ (६१२१३११६)

हे पुत्र ! जैसे सुपुतिमें मवेश करने समय साराका सारा स्वाम जागत नए हो जाता है थेसे ही यह सारा दृश्य-जगत् ( प्रलय कालमें ) नए हो जाता है। पृथ्यी, पहार, दर्मी दिशाएँ, सब क्रियाएँ, काल, क्रम शादि सब विक्कल नए हो जाते हैं—कुछ मी वाक्री नहीं दता। जातने प्रश्ये के नए हो जाते हैं—कुछ मी वाक्री नहीं दता। जातने प्रश्ये के नए हो जाते हैं —कुछ मी वाक्री नहीं स्वा । वाक्री नहीं शाद है। क्रसा, खण्ज, कृष्ट मादिका भी, जो कि कारणों में मी कारण है, करपके अन्तमें नाम तक नहीं रहता। जिस प्रकार सुपुतिके समय स्वप्नका दृश्य अनुभवमें नहीं शाता वैसे ही कोई भी जड़ चेतन दृश्य पदार्थ करपके अन्तमें नहीं दिलाई पड़ता। जैसे जाप्त अपना स्वप्नका योग कार्य स्वप्नका पता नहीं कार्य स्वप्त में प्रलय में पूर्णत्या शात्व हो जाता है। शास्त होनीपर जैसे सामका पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कहां गया चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगत्का पता नहीं चलता कि कार्य चार चैसे ही प्रलय हो जातेपर जगर चेता कि कार्य चेता कि स्व प्रत्य हो जाते के स्व चेता कि कार्य चेता कि कार्य चेता कि कार्य चार के स्व चेता कि हो प्रत्य हो जातेपर जगत्व चेता कि हो प्रत्य हो चार कार्य चेता कि हो प्रत्य हो जातेपर जगत्व चेता कि हो प्रत्य हो चार चेता कि हो या चेता कि हो प्रत्य हो चार चेता कि हो प्रत्य हो चार चेता कि हो प्रत्य चेता कि हो प्रत्य हो चार चेता कि हो या चार चेता कि हो प्रत्य हो चार चेता कि हो चार चेता कि हो चार चेता कि हो चेता कि स्व चेता कि हो चेता कि हो चेता कि हो चेता कि

(६) प्रतायकालमें केवल ब्रह्म ही शेप रहता है:— ततः व्यिमतगम्मीर्ग न तेनो न यसस्ततम् । अनाप्यमभिष्यकं सव्विद्विद्यशिष्यते त (श्वारा ) म्ह्यास्ते शास्त्रमन्यमणस्य व्यवक्रम् । (श्वारा ) प्रत्यो निवोदितं सुस्मं निर्पापि परं स्थितस् ॥ (श्वारा २०)

द्वान्यं निक्षोदितं सुरक्ष गंदापांच पा स्थातम् ॥(३)१३७) प्रक्रयके समय अत्यन्त ग्रहन शान्ति ग्रहता है । न तेज ग्रहता है और न अन्येत, जो कुछ भाव पदार्थं ग्रहता है वह अव्यक्त है। उसका कोई भी यर्पंत नहीं किया जा सकता। यह शान्त, अजर, अनन्त, शुन्य, सुहम, निरुपांच, सदर प्रकाशमान, केयळ परमारमा प्रस्त है।

#### (१०) दृश्य जगत्की उत्पत्तिका कम:—

जगत् सप्तकी नाई करपनामय है। इसका उदय और यस्त स्मा जगत्के उदय और यस्तके समान है। नाना प्रकारकी रहियाँ हैं और उनके उदय द्वोनेके नाना प्रकारके कम हैं। ये सब वार्ते ऊपर कही जा खुकी हैं। अब यह देखना है कि योगवासिष्ठके अनुसार हमारी यर्चमान सृष्टिका उदय किस कमसे होता हैं—

> सुपुर्स स्वप्नवद्गाति भाति वहा सर्गवत्। सर्वात्मकं च सरस्थानं सावकमं श्रणु ॥ (३।१२।२) शक्तिनिहेंतकैवान्तः स्फाति स्फटिकांश्चवत् । अगच्छक्तारमनाऽऽसीव महास्वारमनि संस्थितम्॥ (६।११।६०) स्वयमेवारमनेवारमा शक्ति संदर्यनामिकाम् । यदा करोति रफ़रता स्पन्दशक्तिमयानिकः॥ (१।११४।१५) सदारमनि स्वयं किञ्जिशेत्यतामिव शब्द्धति । **भग्रहीतात्मकं** संविद्वहंमधैनपूर्धकम् ॥ (\$15218) भाविनामार्थेक्लनैः विशिद्दितरूपकम् । आहाशादण ग्रहां च सर्वस्मिन्माति योधनम् ॥ (211214) सतः सा परमा सत्ता सचेतश्चेतनोन्मखी। विद्यामयोग्या भवति किञ्चालम्यस्या तथा ॥ ् (३।१२।६) घनसंबेदना पश्चान्ताविजीवादिनासिका संभवत्यात्तकलना यदोज्यति परं पदम् ॥ (111710) सत्तेव भावनामात्रसारा संसरणोन्मुखी। तदा बस्तस्वभावेन स्वजन्तिप्रति शासिमाम् ॥ (311716) समन्तरमेवास्याः खसत्तोदेति शुन्यता । घान्द्रादिगुजबीजं सा अविष्यद्भिधार्थेदा ॥ (211219) भहंतोदेति तद्म सह वै काळसत्तवा। भविष्यदक्षिधार्थेन बीजं सूर्यं जगत्स्थितेः॥ (2117110) चिद्रष्टं सावती व्योमशब्दतन्मात्रसावनात् । खतो घनोभूप शनैः खतन्मात्रं भवत्यलम् ॥ (2112112) तस्माद्वदेव्यत्यखिला जगच्चीः परमात्मनः। शब्दीघनिर्मितार्थीघपरिणामविसारिणः (3113114) असम्प्राप्ताभिधाचारा चिन्नवाध्यस्कुरद्वपुः। सा चैव स्पर्शतन्मात्रं भावनाद्भवति क्षणात् ॥ (3117116) पवनस्कन्धविस्तारं बीजं स्पर्शीघशास्त्रिनः। सर्वभूतकियास्पन्दस्तस्मारसम्प्रसरिप्यति (2112119) п

तप्रैष चिद्रिष्टासेन भकाशोऽनुभवाद्भवेत्। तेजसन्मायकं तत्तु भविष्यद्रभिघार्यकम्॥ (३१९२१२०) तत्त्वृर्यक्षिविजृम्मादि वीजमालोकशासिनः। तस्माद्र्षविभेदेन ससारः प्रसरिष्यति॥ (३।१२।२१) भावयन्छनुशामेव रसस्यन्ध इवास्मसः। म्बद्दं तस्य सङ्घस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥ (३।१२।२२) भाविषारिविष्यसासमा वृद्धीर्थं रसदास्थिनः। भन्योऽन्यस्वदने तरमात्संमारः प्रसरिव्यति ॥ (\$155153) भविष्यद्वसङ्करानामासी करुपनात्मकः। संकरपारमगुणैर्गन्यतनमात्र वं अवश्यति ॥ (\$117178) भाविभूगोलक्षेत्रेत वीजमाकृतिशाखिनः । सर्वोधानाक्षनक्षस्मारसंसारः प्रमविद्यति ॥ (2112124) विता विमाप्यमानानि सन्मात्राणि प्रत्यस्य । स्वयं परिणतान्यन्तरम्यूनीय निरम्तरम् ॥ (३।१२।२१) तथैनानि विमिद्याणि विवित्तानि पुनर्यथा। न हाद्वास्युपछम्यन्ते सर्वनाज्ञान्तमेव हि ॥ (2117179) मंबित्तिमात्ररूपाणि 'स्थितानि गतनीदरे । मवन्ति बदजालानि यथा बीजकपान्तरे॥ (३।१२।१८) प्रसम् परिपञ्चन्ति शतशास्त्र शपुरन्ति च । प्रभाग्यन्तरे मान्ति क्षणात्रस्त्रीमयन्ति च॥ (६११२१२९) विवर्तमेव धावन्ति निर्विवर्तानि सम्ति च । चिट्रेधितानि सर्वाणि क्षणात्मिण्डीमधन्ति च ॥ (६।१२।३०) जिल प्रकार सुपुत आत्मा ही स्वप्रकपसे व्यक्त होता है बसी प्रकार भवका भारमा और जगत्का आधार ग्रह्म ही जगत्-रूपसे व्यक्त होता ई। जिम क्रमसे होता है अर यह सुनिये। प्रस अपने आप दी अपने आपमें जगत्को उत्पन्न करनेवाली शक्तिके रूपसे यर्जमान रहना है। और वह इंकि विना किसी बन्य हेतुके अपना कार्य करती है जैसे कि चमकदार पत्यर ( होरे ) की फिरणें चमकती हैं। घामु अपनी स्पन्टदाक्तिकी नाई, जय परमातमा अपनी संकरप-शक्तिको आप ही उत्तेजित करता है, तथ यह सार्य ही चेत्यता (objectivity) अर्थात् विषयसपताको प्राप्त हो जाता है। यह स्थिति घटमाय उत्पन्न होनेसे पूर्व उस समयकी है जब कि परमा-

त्माको संकल्पके कारण अपने म्वरूपका भान नहीं रहता। उस समय सय जगह आकाशमे सुहम वह शुद्ध योध फैल जाता है जिसमें कि थांगे प्रकाशमें वानेवाले नाम और ऋपींकी संभावना वीर आशा रहती है। तब वह परममत्ता सबेत होकर चेतनताकी भोर उन्मुख होकर फुछ भागतमक रूप धारण करके "चित्" कहलानेके योग्य हो जाती है । तब यह अपने परम खरूपको छोड़कर सृष्टिकी कल्पना-को अपने भीतर रचकर पोछे जीवादि संग्राको धारण करने पाछी तीव चेतनताको प्राप्त होती है। तय संसारको ग्चनेकी और प्रयुक्त हुई भाषनासे भरपूर जिस वस्तुका वह ध्यान करनी है उसका स्थमाय प्राप्त फरके यह यही हो जाती है ! तथ उससे शृत्य आकाशका, जो कि दाव्य आदि गुणोंका योज दें और जिससे भविष्यमें अनेक प्रकारके दान्दीका विकास होगा, उदय होता है। तब काल और अहंकारका उदय होता है। अहंकार जगत्का मुख्य बीज है फ्यॉफि इनसे ही भविष्यमें उत्पद्म होनेवाली सब बस्तुओंका उदय होता है । आकाश और शन्दकी तीव भावनाके कारण शून्य आकाश घना होकर शब्दतन्मात्रा हो जाता है। उस शब्दतन्मात्रारूपी परमात्मासे जिसके कि सब शब्द और अर्थ विकासमाय हैं सारे जगत्की खुष्टि होती है। वही शारतस्माना जिसके भीतर जीवकी स्पन्तकार्क कार्य कर रही है, औरजो अमीतक नाम और क्रियाके रूपमें व्यक्त नहीं हुई हैं, तीव भावनाके कारण स्पर्शतन्मात्राका रूप धारण कर लेती हैं। उस स्पर्शतन्मात्रासे सब प्रकारके वायु, जो कि सब प्रकारके स्पर्शीके बीज हैं, उदय होते हैं। उसोसे सारे प्राणियोंकी कियाओंका उदय होता है। उसमें चित्की किया होनेसे प्रकाशका अनुभय होकर रूप तत्मात्राका उदय होता है जो कि सब प्रकारके प्रकार्योका बीज है और जिससे सूर्य और अग्नि आदिका विकास होता है। रूपतन्मात्रा-से रूपके अनेक भेद होकर जगत्का उदय होता है। पतलेपनकी भावनासे उससे रसस्कन्धका उदय होता है जिसके खादको रस-तन्मात्रा कहते हैं। वह रसतन्मात्रा सब रसोंका बोज है। उसीसे आगे उत्पन्न होनेवाले सब जलोंका उदय होना है और सारे स्वादोंके संसारकी सृष्टि होती है। रसतन्मात्रासे कल्पना द्वारा गन्धतन्मात्रान का उदय होता है। वह गन्धतन्मात्रा आकारवाले सब पदार्थीका चीज है और इसोसे सब घरातलोंका उदय होता है। चित्त द्वारा विभाजित

फिर एक दूसरीसे अलग अलग मिलकर मिश्र रूपमें प्रकट होती हैं शुन्द रूपमें प्रलयसे पूर्व कहीं दियाई नहीं पड़ती। वे आकाशके उ रमें सुर्म संवित्के रूपमें रहती हैं और इस प्रकार स्थूलताको धार कर छेती हैं जैसे कि बटका बीज बटके बृक्षका रूप धारण क छेता है, परमाणुके भीतर ही अपनी वृद्धिका अनुभव करती हैं, सैक: शासाओं में प्रसार करती हैं और झणसे करवका रूप धारण क

लेती हैं। चित्त्से व्याप्त ये सब क्षणमें स्थृल ऋप धारण कर लेती। और नाना क्योंमें परिणत हो जाती हैं और कभी विना परिणाम ही स्थित रहती हैं। (भावार्थ)

इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि शुद्ध श्रह्म अपने ही संकल्पर अपने आपको घाष्ट्राजगत्के रूपमें परिणत कर छेता है। अपने ह संकरप द्वारा यह कमसे सुरम नाम ऋषोंमें और फिर नाना प्रकारय स्थूल नाम क्योंने प्रकट होकर जगत्की छप्टि करता है।

## (११) तीन भाकाथः--

जगत्में तोन प्रकारके थाकाश है—एक भूताकाश, दुसरा वित्ता कारा और सीसरा चिदाकारा । चिदाकारा सबसे सहम है।

> वित्ताकारां विदायायामाकारां च नशीयकम् । हाम्यां ह्यस्वतरं विदि चिदाकाशं वसनने ॥ (३।१७।१०) देशदेशान्तरप्राप्ती संविदी मध्यमेष या। निमेपेण चिदाकार्य सदिदि चरवर्णिन ॥ (३११७११३) समित्रिरस्तिन शेषसंबरपस्थितिमेपि चेन्।

सर्वात्मकं परं तरां त्यं तरामोव्यसशयम् ॥ (३।१७।१३) विज्ञाबादां चिद्राकाशायाकादां च तृतीयकम् ।

विदुष्येतस्त्रयमेकं स्वमविनाभावनायसात् ॥ (३१४०।१९) भाकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश—ये तीन थाकाश ( सर्व-स्यागक पदार्थ ) हैं। इनमें चिदाकादा सबसे मृहम है। ( ज्ञान के क्षेत्र

में ) एक विषयसे दूसर विषयकी प्राप्तिके मध्यमें जिल अवकाशका क्षणभरके लिपे अनुमय होता है उसकी चिदाकास समसो। यदि उस चिदाकारामें समस्त संदर्शोंसे रदित हो कर स्थित हो जाओ तो उस परमप्रको प्राप्त हो जायोगे जो कि परमनस्य और सबका आरमा है। भेदभावनाको त्यागकर आकाश, वित्ताकाश और चिदा काश तीर्नोको एक ही समझना चाहिये।

## ( १२ ) नियति :—

जगत्में सारे व्यवहार नियमित रूपसे होते दियाई पड़ते हैं और प्रत्येक धस्तुका स्थाव निश्चित है। इसका कारण यह है कि 'जगत्की सृष्टिके आदिमें प्रजापतिने जगत्के ठीक चलनेके निमित्त धस्तुओंका स्थाव निश्चित कर दिया हे और प्रत्यपर्यन्त प्रत्येक पस्तु अपने निश्चित स्थायके अनुकूल कार्यं करती रहती है—

आदिसमें हि नियतिभांववैचित्र्यमक्षयम्।
अनेनेत्यं सदा भाष्यमिति संत्रपति परम्॥ (२।६२।६)
अवस्यंभवितय्येषा विद्यसित्यमितिस्थितिः।
न शक्यते एद्धितृत्यपि रद्धादिद्धितिः॥ (६।६२।२६)
सर्वेकोश्ये बहुकोशि आयवोशि होगेशि च।
अन्यथा नियति कर्तुं न शक्तः कश्चिदेव हि॥ (५।८९।२६)
समादी या यथा कृदा संविक्त्यनसंगतिः।
साराधाप्यचित्रनायेन स्थिता नियतित्यते॥ (६।५४।२२)
आमहास्द्रपर्यन्तिमद्रिमात्यमितिस्थिते.।
आनुणापग्रजस्यन्दे नियमासितिस्थते.।

स्टिके आदिमें परमातमा अपने अमन्त और विशिष्ण (माना प्रकारवाले) रूपको इस प्रकार नियमित कर लेता है कि "पेसा होनेपर ऐसा होना चाहिये"—इस नियमका माम नियति है। "यह धस्त इस प्रकारका व्यवहार करेगों" अयवा "यह ऐसी हैं" च्यह एस प्रकारका व्यवहार करेगों" अयवा "यह ऐसी हैं" च्यह नियम अटल हे और अवदय होनेवाल है। इसका उल्लंधन रुटादि देवतातक में नहीं कर सकते। कोई में—चाहे यह शिव हो अयवा विष्णु, चाहे सर्वंह हो अयवा वहुत वहा हानी हो—नियतिको नहीं यदल सकता। स्टिके आदिमें जो रचना जिस नियमसे होने लगती हे यह सदा हो आजपर्यंत उसी नियमके अनुसार चल रही है। महाशिवतक इस नियमसे नियमित होते हैं। इसका नाम इसी कारण नियमित होते हैं। इसका नाम इसी कारण नियमित होते हैं। हमका न्यार इसके कारण नियमित होते हैं।

### ( १३ ) नियतिका श्रारम्म अकस्मात् घटनाओंसे ही होता है :—

जगतमें कार्य कारण क्यों नियतिका चारों और साम्राज्य है, जसा कि उत्पर चतलाया जा चुका है। लेकिन यह कार्य कारण संतति अकस्मात् ही बारम्भ हो जाती है। और एक गर आरम्भ होकर अटल कपसे स्थित हो जाती है '—

> निवायनियती ब्रिह कीटको स्वप्नमयिदि । (ई।१४८१२०) याबद्धानं किक स्वप्ने सावस्तेव निवप्रणा ॥ (ई।१४८१२१) ध्वमस्या सुधाझान्ते वा सत्ता क्षेत्र वासना । सावायस्था काच नियनि काऽवस्यभावितोच्यतस्य ॥ (११६०१७)

स्रामं नियति अनियतिका क्या संक्ष्य है श्लामं जर जैसा अनुभव हो जाए यहाँ उस समय नियत जात होता है। इसी प्रकार इस दृश्य जगन् रूपी मिथ्या आनितकी क्या स्थिति, क्या अवस्था, क्या नियति, और क्या अवस्थामधिता (येसे होना ही चाहिये इस प्रकारका नियम) कही जा सकती हैं। अर्थात् जो जिस समय जेसे हो गया यही नियत जान पहता है।

## (१४) नियति पुरुपार्थकी विरोधी नहीं है :--

पहुषा छोना पेमा सोचा करते हैं कि यदि ससारमें सय यानें नियमित हैं और कार्यकारण नियम अटट है तो किर पुरपार्य करने से ही क्या होना? जो होना है यही होगा, किर हाथ पेर पीटनेकी क्या अवस्यकना है ? बसिष्ठ जीके मतानुसार पेसा सोचना टीक नहीं है वे क्यानगा कहते हैं—

> पौरुष न परित्याज्य मेतामाश्चित्य घीमता । पौरुषेजीव रूपेण नियतिद्वि नियामिका ॥ (३१६२।२७)

इस प्रकारकी दृष्टिका आध्य हेकर द्युदिमान् आदमीको पुर पार्थका कमी त्याम नहीं बरना चाहिये। नियति पुरुपार्थके रूपमे हो जगत्की निपंत्रणा करती है। (अर्थात् पुरुपार्थ द्वारा ही नियति मण्ड होती है। पुरुपार्थ और नियतिम कोई विरोध नहीं 'पुरुपार्थ हारा परन्को प्राप्ति होती है' यह भी नियतिमा ही एक अह है। यदि उचित फारण पुरुपार्थ द्वारा उपस्थित नहीं किये जायेंगे तो भला इच्छित फल फैसे प्राप्त हो सकेंगे )।

(१५) प्रवत पुरुपार्ध कभी कभी नियतिको भी जीत लेता है:—

> नियति याद्यामितस्तद्भव्ययति सा तथा। नियतानियतान्कांश्चिद्यानियतानपि ॥ (५।२४)६१)

करोति चित्तं तेनंतिच्चतं नियतियोजकम्।

निवर्षां नियति कुर्वन्कदावित्स्वार्थनामिकाम्॥ (५।२४।३२) जीवो हि पुरयो जातः पीरपेण स यद्यथा। (५।२४।३५)

जावा ह पुरचा जातः चारचण स यद्यचा। (५।२४)१५) संकरपयति टोकेऽस्मिन्सतत्त्वा तस्य नान्यया॥ (५।२४)११) यह मन जिल प्रकारकी नियतिकी करवा करता है यह उसी

प्रकार कभी नियत और कभी अनियत पदार्थोकी कल्पना करती है। इस प्रकारसं यह मन अपने संकल्पित पदार्थोकी नाई नियतिका भी करपना करने पाला है। नियतिको भी कभी अनियति यना देता है। यह जीव अपने पुरुषार्थके कारण हो पुरुप कहलाता है। वह जैसा जैसा संकल्प करता है संसारमें बेसा ही होता है अन्यथा प्रकारसे सहीं ( प्रधात्— यालविक कर्ता जीवका संकल्प ही है। नियति नहीं। नियति तो नियमित करसे प्रकट होनेका नाम है। नियति सहीं कियति है। सुष्टि करने वाली नहीं हो। नियति सहीं। नियति है। सुष्टि करने वाली नहीं।

#### ९---मन

योगवासिष्ठमें जितना वर्णन मन और उसको राकियोंका किया गया है उतना और किसी वस्तुका नहीं। व्यक्त अगत्में मनसे वहकर शक्तिराली कोई पदार्थ नहीं है। मन ही जगत्में स्टिए करता है, मन ही सप प्रकारके हुश्य सुर्जीका उत्पादक है। मनके हाथमें ही बस्य और मोसर है। मन ही जगत् हो जाता है—मन ही धासना रहित होनेपर मस हो जाता है। योगवासिष्ठका सारा हान केवल मनीविकान ही है। यहांपर इस इसका कुछ वर्णन करते हैं ——.

#### (१) मनका खरूप:-

सङ्ग्यनं मनी विद्धि सङ्ग्यासय भिग्नते। यथा ज्ञवलात्सिकेल धया श्वन्दीऽनिलात् ॥ ं (इ।४।४३) यत्र संकटपनं सत्र तत्मकोडह सथा स्थितम्। सप्टरमभनसी भिन्ने न कदाचन देखन ॥ (\$18188) सङ्ख्यमयत्व वित्तमध्यते। (4112160) परस्य प्रशः हरपशिधीयते ॥ (\$18185) तन्सन **अमन्तर**यात्मतायस्य सर्वशकोर्दहारमनः । सप्टरपशक्तिरवितं यद्गं तन्मनो विद्वः॥ (\$1551\$) सम्पन्ना कलानामनी संकटपानुविधापिनी। हंयोवादेयचर्मिणी ॥ अप्रसंदेशवती वाप्रा (4192144) सास्वयं स्वरमेवाञ् संकटपयति नित्यसः। तेरेत्यमिन्ड जालश्रीर्विवतेयं विवन्यते ॥ (3(1)118) विक्रि (पन्दो डि. मलिनः ४लङ्गविकरान्तरम् । मन इत्युच्यते राम न जड न च चिन्मयम् ॥ (३१९६।४१) यघोत्पकलन सन्मनस्वग्र*शहस*म् । चिद्धामोऽयातडो भागो जाड्यमत्र हि चेत्यता ॥ जवानहरूशोर्मध्ये दोलारूपं स्वकरपनम्। पश्चितो स्टानस्प्रीण्यास्तद्वेतन्त्रन उप्यते॥ (3198180)

जहाज्ञडं मनी विद्धि संक्लारम बृहद्वयः। भारतं बहारूपलाज्ञदं दश्यासातावशात ॥ (\$191121) नाहं चेदावभासारमा कुर्वांगोऽसीति निश्चयः। सस्मादेकान्तकलनस्तद्दर्गं मनसो विदः॥ (\$19618) 'मनो हि भावनामार्थ भावना स्पन्दर्धार्मणी। किया तदावितारूपं फलं सर्वोऽनुधावति ॥ (\$19815) महि एडवारते विश्विन्यनसी ऋषमन्ति हि॥ (281818) स्वयमेवान्यतया दृष्या चितिर्दश्यतया वदुः। निर्विभागाप्येकभागार्भं **ग्रमसीव भ्रमा**तरा ॥ (\$189180) द्याश्वतेनैकरूपेण निश्चयेन विना स्थिति:। येन सा चित्तभित्युक्ता तस्माजातमिदं जगत्॥ (३।९६।३९) दृश्यानुभवसत्यातम् न सङ्गावे विकासि यत् । कटकार्थ यथा हैरिन सथा जहाणि संस्थितम्॥ (2199-29) न बाह्ये नापि हृद्ये सद्पं विचते सनः। सर्वग्रैव स्थितं चैतहिद्धि राम थथा मधः॥ (\$18124) भातिवाहिकदेहात्मा मन इत्यभिधीयते। आधिभीतिकवृद्धि त स आधत्ते विरस्थितेः ॥ संकरप फरनेका नाम मन है। मन संकरवसे भिन्न कुछ नहीं है-जैसे जल द्रयत्य (पतलेपन) से और वायु स्पन्दनसे मिन्न कोई दसरा पदार्थ नहीं है। जहाँ संकल्प है वहीं मन है। मन संकल्प से भिन्न कभी किसी प्रकार नहीं है। विषयोंका चित् (आत्मा) में उदय होना ही मन है। परम पुरुप ( आत्मा ) के संकल्पमय होनेका नाम ही चिस ( मन ) है। अनन्त, सर्वशक्तियक महान आत्माके संकरप शक्ति द्वारा रचे हुए रूपका नाम मन है। ब्रह्मकी यह संकरपानुसार कार्य करनेवाली कलना नामवाली शक्ति अवव्छेद युक्त ( परिमित रूपवाछी ) और स्थाग और ग्रहण करनेवाछी है। ( अर्थात् इसका कार्य किसी खास पदार्थको आप करना और किसका त्याग करता है। यह अनन्त परमतत्त्वको विषय न करती हुई उसको अनेक पदार्थों के रूपमें विभाजितसा करती रहती है और उन करिपत पदार्थीमें किसीको अच्छा और किसीको बुरा निर्धारित ्र करती रहती है )। वह मन ( नामक शक्ति ) अपने आप ही खतंत्रता-पर्वक नित्यप्रति संकर्पोकी रचना करता रहता है, उसीके द्वारा

यह विस्तृत मायाका जाल ( जगत् ) तना जाता है। आत्माका यह मलोन और कलडूबाला (भीतर मैलवाला क्योंकि शुद्ध सक्रपसे च्युत हो गया है ) स्पन्दन, जो मन कहलाता है, न सर्वथा जड़ हो है और न चेतन। आत्माकी इस विषयकी और दौड़नेवाली कलनाका आत्मभाव तो चेतन है, चेत्य अंश (विषय माग) जह है। महीन चित् ( आत्मा ) का स्वयं कल्पना किया हुआ जह और चेतन दोनों सक्तपयाला रूप मन कडलाता है-यह कमी जह और कमी चेतन हो जाता है। ( प्रहाका यह ) महान् म्बक्षप जो कि संकल्पात्मक हे ब्रह्मरूपसे चेतन है और इदय रूपसे जड़ है। जब अपने खर्य प्रकाश आत्मस्यस्तपका विस्मरण होकर कर्तृत्वपनका हो निश्चय रहता है और ध्यान फेयल एक विषयको और हो रहता है उस समय आत्माका रूप मन होता है। मन भाषना मात्र है, मायना स्पन्द धर्मधाली होती है, और कियाको कल्पना करती रहती है जो कि किसी न किसी फलके रूपमें परिणत होनेके लिये दोढ़ती रहती है—अर्थात् किसी पदार्थकी रचना फरनी है। इदयके अतिरिक्त सनका और कोई रूप नहीं है। स्पन्दनके लिये उत्सुक चित् (आरमा) भ्रमित सी हो कर अपने आपको रहय रूपसे अन्य सी अनुभव करती हुई विभाजित न होते हुए भी अपने एक भाग जैसे रूपको घारण कर लेती है। अपने नित्य एक खरूपकी भूल कर जी चिति (चेतन खरूप बात्मा) की खिति है उसका नाम चित्त (मन) है—उससे ही इस जगतकी उरपत्ति हुई है। मन यद्यपि बहामें इस प्रकार स्थित है जैसे कि सोनेमें कहण तो भी वह दृश्यके अनुभवको सत्य समझनेके कारण अपने सत्-भाव (ब्रह्ममाव ) का सानन्द नहीं छे पाता ( अर्थात् विपर्योकी बार प्रवृत्ति रहनेके कारण विषयोंको नाई ही अपनेको सणमहर समझता है, नित्य नहीं जानता )। वास्त्र में मन जो कि सत्-रूप हीं है ( अंथोत् आतमा हीं है ) न वाहर है और न हदयके मीतर है। यह तो आक्राशको नाई सर्वत्र स्थित है। मन स्ट्रम आकारवाला है, स्यूछ भावको वह अधिक समयतक भावना करते रहनेसे प्राप्त होता है।

इस समस्त वर्णनका सार यह है कि मन अनन्त, अपार, पूर्ण, सर्वेद्याचिमान् यक्षको जगत् निर्माण करनेवाळी, डदयका अनुमन प्राप्त करनेको उत्पुक, स्पन्द वाधिका, उस स्थितिम स्थित होती हुई का नाम है जयकि यह अपने आपका व्यक्त रूपसे अनुभव करती है और प्रक्षमें स्थित होते हुए भी अपने आपको भिन्न समझकर जगद्का निर्माण करती है। जगत्का निर्माण यह करपना द्वारा करती है। करपना द्वारा ही वह अपने आपको स्ट्रम पदार्थीके आकारमें देखती है। इसो कारण स्रो जस और जेतन दोनों ही कहा है।

## (२) मन और ब्रह्मका भेदः—

प्रचेशन रहिता येपा चिचद्वाद्य सनातनम् ।
चेग्येन सहिता येपा चिचद्वाद्य सनातनम् ।
किश्चरम् पद्वाद्य तथा स्थितं मनः ।
करना सत्सर्वेनेतस्विचोपस्थिता हृदि ॥ (भाउद्दोपश)
प्रधा करक्रकेथेभेदी देश्री स्वकृतः ।
स्यासमाधितो कर्ण आपयम्त्याः स्वमाशिकम् ॥ (द्राधराट)
प्राप्तस्य वातस्यन्दस्य यथा भेदी न विचर्त ।
हुन्यावस्याप्रमाधिकम्माधिकम्माधिकम्माधिकम्मा

चेत्य ( इदय ) से रहित चित् ( आतमा ) सनातन ब्रह्म है । यह वित् ( आतमा ) चेत्य ( इदय ) युक्त यह मन फहळाता है । यह ब्रह्म हो इदर मायले किञ्चित रुपर्य हा जानेपर मन हो जाता है । यह मह हो इदर मायले किञ्चल रुपर्य हो जानेपर मन हो जाता है । जिस में ते मन इदयकों फरवना के समान सत् ओर असत् क्षण है । जिस में ते तो और उससे प्रकार सेने और उससे प्रकार में देश हो आतमा और उससे मनक्षी भावनात्मक रूपमें एक विञ्चल मेंद्रका सम्बन्ध है वैसे हो आतमा और अहद्वार ( मन ) में इस मकार तिक भी भेद नहीं है जैसे कि चायुमें और उसके स्परनमें और आत्मान में ही है ।

#### (३) मनके अनेक नाम और रूप:--

यथा गडति शेल्स्यो स्पाण्यकं तथेव हि । मनो नामान्यनेकावि चये कर्मान्तरं व्यवत् ॥ (३१९६१४३) चित्राधिकारत्वरातो विचित्रा विकृताभिषाः। यथा वाति नरः कर्मवकाताति तथा मनः॥ (३१९६१४७) यथैव पुरुषः स्नानादानादिकाः क्रियाः। सुर्वेक्तकर्तृवैचित्र्यमेति बहृदिदं मनः॥ (३१९६१५५) विचित्रकार्यवसतो नामभेदेन कर्नुता । मनः सम्मोज्यते जीववासनाकर्मनामभिः॥ (१।९६।५६)

जैसे एक ही नट (नाटकका पात्र) अनेक रूप धारण कर होता है येसे ही मिन्न मिन्न कार्मोको करते समय मन भी अनेक नाम और रुपों को धारण कर होता है। जैसे एक ही मनुष्य अनेक अधिकारों (पदों) पर कार्य करते हुए अनेक नाम और रुपों को धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य अनेक करते हुए अनेक नाम और क्यां के करते हुए अनेक नाम और सम्प्रादन करते हुए अनेक नामरूप सम्प्रादन करते हुए अनेक नामरूप प्रहाल होता रहता है। जेसे एक ही मनुष्य क्लारक होता हिन्न क्यां अनेक नामरूप विभिन्न प्रकारक हो जाता है येसे मन मी मिन्न मिन्न प्रकारकी क्रियामों को करते समय विभिन्न प्रकारको होता है। नानाप्रकारकी क्रियामों करते समय मनके अनेक नाम होते हैं—कभी यह जीव कहताता है, कमी यासना, और कभी कभी कमी हमी हमी सम सनके उन्ह नाम और हणें का वर्णन है।—

#### (छ)मनः—

गतेव कछद्वार्व कदाचित्ररूपनातमकम्। उन्मेपरुपिणी नाना सदैद हि मन स्थिता ॥ (भारदा १०)

परम चित् ( गुज चेतन आत्मा ) जा स्थन्दनयुक्त होकर करपनात्मक रूपकी धारण करके विषय ( इदय ) से गर्भित होती है तय यह मन होती है।

#### ( घा ) बुद्धिः—

भावनानुर्सपानं यदा निकित्य संस्थिता। तर्रेषा श्रीच्यते वृद्धिरियचाप्रहणक्षमा॥ (१।९६।१८)

इदमित्यमितिस्वण्टबीघाहुद्धिरिहोच्यते ॥ (ई।१८८१५)

वद्दी परम चित् जा एक परिप्तित रूपने घारण करके विषयोंकी भाजना करके यह अमुक्त विषय है वह अमुक्र—रम निश्चयको घारण करलेनी है तम बुद्धि कहलानी है। यह पदार्थ इस प्रकारमा है—इस स्पष्टपानने भारण इसमा नाम बुद्धि है।

#### ( इ ) अहद्भार:—

मस्मीतिमन्त्रयादन्तरहंकास्त्र ४४वते । (दे११८८)६)

यदा मिथ्याभिमानेन सत्तां कल्पयति स्वयम्। अहंकाराभिमानेन प्रोच्यते भववन्धनी॥ (३।९६।१९)

"में हूँ" इस भावनाके होनेपर वह अहङ्कार कहलाती है। जब कि वह मिथ्या अभिमानके कारण अपने आप ही अपनी खतंत्र सत्ता वनाकर संसारके वन्धनमें पड़ जाती है तो उसका नाम अहद्वार होता है।

#### ' (ई) चिसः—

इदं त्यक्तवेदमायाति बालवत्पेलवा यदि। विचारं संपरित्यज्य सदा सा चित्तमुच्यते ॥ (१।९६।२०) जय वह यालकको नाई चञ्चल कलना विना विचारे ही एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयका चिन्तन करती रहती है तब यह चित्त फहळाती है।

#### ( ख ) कर्मः —

यदा स्पन्दैकधर्मस्वात्कर्तुर्या शून्यशंसिनी।

आधावति । स्पन्दकलं तदा कर्मेखुदाहता॥ (३।९६।२१) स्पन्दन (किया) ही जिसका एक समाव है ऐसी वह कलना अपने भीतर शून्यताका अनुमव करके जय कियाद्वारा प्राप्त होनेवाले किसी फलकी ओर दौड़ती है तब वह कर्म कहलाती है।

#### ( ऊ ) कल्पना :--

काक्तालीययोगेन स्वत्तवैक्यननिश्चयम् ।

यदेहितं क्ल्पयति सावं तेनेह कल्पना ॥ (१।९६।२२) जय यह कलना अकारण ही (अर्थात् अकस्मात्) अपने पूर्य माप्त विपयकी उपेक्षा करके अभाग्त इच्छित विपयोंकी कल्पना करने . छगती है तव उसका नाम कल्पना होता है।

#### .( ए ).स्मृति:--

पूर्व दष्टमदर्थ वा आग्दष्टमिति निश्चयैः।

यदेवेही विघत्तेऽन्तस्तदा स्मृतिषदाहता॥ (३।९६।२४) पूर्व कालमें किसी वस्तुका अनुभव हुआ हो अथवा न हुआ हो किन्तु असका निध्ययके साथ जब पेसा ध्यान आये कि यह वस्तु पूर्व कालमें अनुभूत हो चुर्का है तय मन स्मृति कहलाता है।

#### ( ऐ ) वासनाः—

यदा पदार्थद्वाचीनां संग्रुक्तानाक्षिवाम्यरे । यसव्यस्तमितान्येद्वा वासनेति तदीच्यते ॥ (६।९६।२७) दृढमावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् ।

बदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रश्नीतिता ॥ (५१९१)६९) जाव किसी ऐसे पदार्थकी इच्छा, जिसका भोग अभीतक वास्तवमें नहीं, केवल मन ही में हुआ हो, हतनी दढ़ हो जाती है कि उसके सामें को स्वति चर्सुकी इच्छा न रहे, तथ मन वासना कहछाता है। आगे पीछेका विचार छोड़कर जब किसी वस्तुकी प्राप्त करनेजी दढ भावना होती है उसकी वासना कहते हैं।

#### ( स्रो ) स्रविद्या :---

अस्त्यास्मतः विमर्स हितीया दृष्टिरहिता। आता हाविष्यमानिव तदाविष्यति कथ्यते॥ (१।९६१५) श्रोधाद्मविद्यमानावाद्यिद्योत्स्वते दुर्धः। (१।९८१८) अविद्यमाननेतं गायास्वत्यात्मि॥ (१)१६०।१३) हास्त्रस्यो हाज्य आस्मान्त्रे हो एक एक्कार्के । स्व

यास्तवमं गुद्ध आत्मतस्य ही एक पदार्थ है। जब यस्तुतः विद्यमान न होते हुए भी आत्माक्षे अतिरिक्त किसी दूसरे तस्वका भान होने छो तय इसका नाम अविद्या है। इसको अविद्या इसिटिय कहते हैं कि ज्ञान होनेपर यह विद्यमान नहीं रहती (अर्थात् प्रान हो जाते हैं कि ज्ञान होनेपर यह विद्यमान नहीं रहती (अर्थात् प्रान हो जोरिक और किसी यस्तुका भान नहीं होता)। यह अधिद्या अनन्त प्रकारको है और नानायकारके अमोकी उत्पादक है।

#### (श्रौ) मलः—

स्कृतस्थातमिनाशाय विस्मारयित तस्यदम् । सिम्याधिकरत्रत्रालेन तन्मलं परिकरप्यते ॥ (३।९६।२६) नानाप्रकारको मिथ्या कल्पनाला द्वारा परमपदको भुटाकर झारमात्री हानि करानेके कारण इसका नाम मल होता है ।

#### ( अं ) माधाः—

सदसर्चा नवत्याग्र सर्चा वाऽसत्त्वमञ्जसा । मचासत्त्वाविद्यस्योऽयं तेन मायेति कप्यते ॥ (३।९६।२९) सत्ताको असत्ता अथवा सदसत्ता (सत् ओर असत् दोनॉ ) वनानेकी सामर्थ्य होनेसे इसको माया कहते हैं।

#### ( घः ) प्रकृति :--

### (क) ब्रह्मा इत्यादिः—

आविवाहिको देश्चाराठोकमवर्तित ।
 मैंश्रिक्रदोति कियत
 स्प्रतः कैंग्निहिराहिति ॥ (ई.११८८११७)
 कैंग्रिक्रारावानाभित्य
 कैंग्रिक्रारावानाभित्य
 कैंग्रिक्रारावानाभित्य
 किंग्रिक्रारावानाभित्य
 किंग्रिक्रारावानिक
 किंग्रिक्रारावानिक
 किंग्रिक्रारावानिक
 किंग्रिक्रारावानिक
 किंग्रिक्र।
 किंग्रिकरानिक
 किंग्रिकरानिक
 विकास

विराद, कमी सनातन, कभी नारायण, कभी ईश्वर और कभी प्रजापतिः।

#### ( ख ) जीव:---

जीवनाष्येतनाझोबो जीव इत्येत कश्वते। (ई।१८८।४) चेतन राम ससारे जीव एप पद्य स्टूत ॥ (३।०।७) जीने और चेतन होनेके कारण ही यह जीव कहळाता है। संसारमें चेतन पदार्थका नाम जीव और पश्च है।

#### (ग) आतिवाहिक देह:-

पुराकटनमाधन्त्रमनाकारमनामयम् । आतिवाहिकदेशेषया समुदादिग्वे शु<sup>क्</sup>ै॥ (रॄं।१८८।९) यह सादि और सान्त, आक्तार रहित और अनामय कलना आतिवाहिक देह फहळाती हे ।

#### (घ) इन्द्रिय:--

श्रवा स्प्रद्वा चरद्वा च सुच्या बात्वा विग्रद्वश् च। इन्द्रमानन्दयति तेनेन्द्रियमिति स्स्त्रस् ॥(३।९६।२७) इसको इन्द्रिय इस छिये कहते हैं कि सुनकर, ह्रव्कर, देखकर, भोग कर, स्ंवकर और विचार कर यह आत्माको, जो कि इस शरीरका इन्द्र (राजा) है, जानन्द देता हैं।

( ङ ) पुर्घष्टकः—

भीवसंस्थ्यज्ञालास पुर्यष्टनमिति स्मृतम् । ( ई1१८८१० ) पक्के संकल्पोंसे भरपूर होनेके कारण इसको पुर्यम्क कहते हैं।

(च) देह, पदार्थ ग्रादि:-

, देशमधनवा देहो घटमावनवा घटः। (ई.५०११७) दारीरकी मावना होनेपर यह दारीर यन जाता है और घट व्यदि पदार्थों की मावनासे यह घट व्यदि पदार्थ हो जाता है।

( छ ) इस विवयमें योगवासिष्ठका श्रन्य दर्शनोंसे

मतभेद् :---

वित्रक्षेत्रानुपातिन्या शतायाः सक्ळह्नतम् ।

प्रसुरद्दपपित्रणा एताः पर्यायवृत्तयः ॥ (३१९६१३१)

श्रद्धरामनोत्रुद्धिर्ष्टयः सृष्टिकटरवाः ।

पुरुद्धरामनोत्रुद्धिरष्टयः सृष्टिकटरवाः ।

पुरुद्धरामनोत्रुद्धिरष्टयः स्वादिकटरवाः ।

पुरुद्धरामना भोताः वा स्वया रहुनस्य ॥ (३१९६१३८)

संयापित्रेरितराम तार्पत्रीः परिकारिताः ।

सन्याम करिताः सार्पत्रीकार्याक्षरिप चान्या ॥ (३१९६१४९)

स्वित्रिकार्यदेविक्षः शीर्वविविधिक्षत्याः ।

अन्तरिष विधिन्नैतीः पाक्षतप्रादिभिक्षया ॥ (१।९६)५०)
ऊपर पर्णन किये हुये ये सव—मन, बुद्धि, अहंकार आहि— स्पन्दयुक्त फलडुकी मास, स्दर्यकी ओर मबुक्त सिति (आसा) के अनेक नाम हैं। यहां पर जी ये सव नानामकारकी करवनाएँ—अहं-कार, मन, बुद्धि आदि—पक ही बस्तुके नानरूप यतलाप गये हैं, वे स्याय, सांट्य, चार्वांक, मीमीला, जैन, वीद, बैदीपिक, पाञ्चराप्र आदि दुत्तरे द्शानामं भ्रिष्ट मिछ रांतिसे वर्णन किये गये हैं।

(४) जीव श्रहंभाव को कैसे घारण करता है:—

जीबोर्ड्कृतिमादते संकरपक्छयेदया । द्वयेतया धनतथा गीष्टिमागसितायदम् ॥ (३।६४।७७) तदेव धनसंविष्या याण्यहन्तामनुष्मायः । सहम्यणः देनेघनाधिनयात्वां प्रकारतायिन ॥ (३।६४।१२) しょべい

अहं मावो हि दिक्षालन्यवच्छेदी कृताकृतिः । ' स्वयं संकटपवदातो चातस्पन्द इव स्फुरन् ॥ (३।६४।१५)

संग्रहप राक्तिभे जागृत हो जानेपर संग्रहपनी म्थूलताके कारण जीव इस प्रभार अहंभावको धारण कर लेता है जैसे कि आकाश नीलिमाको । जैसे अग्निका छोटा सा कण इन्धनकी अधिकता होनेपर विशाल प्रकाशको धारण कर लेता है नेसे ही जीव भी स्थूल संवेदनके कारण अहंभावको घारण कर लेता है । जिस प्रकार वायु अपने भीतरकी शक्ति हो संचालित होने लगता है वेसे ही अपने ही संकरपने कारण जीव अहंभावको, जो कि आकारवान् होकर आसाको देश और कालमें परिमित कर देता है, धारण कर लेता है ।

#### (५) जीव शरीर कैसे बनता है:-

जीवाकाशस्त्रिमं देहं यथा विन्यति तष्युणु । जीवाकाशः स्वयमेवासी सस्मिस्तु परमेश्वरे ॥ (३।१३।१८) अणुतेज.कणोऽस्मीति स्वयं चेतति चित्तया। यश्रदेवीच्छनमिव भावयत्वात्मनाम्बरे ॥ (2112119) असदेव सदाकारं संकल्पेन्द्रयेया न सन्। तमेव भावयन् इष्ट्रहृइयस्त्यतया स्थितः॥ (\$112120) एक एव द्वितामेति स्वप्ने स्वृतिबोधवत्। विश्वास्थीस्यमिवादसे ततस्तारकतां विदन् ॥ (2112121) यथाभावितमात्रार्थभाविताद्विश्वरूपतः स एव स्वारमा सवतोऽध्ययं सोऽहमिति स्वयम् ॥ ( ३।१३।२२ ) चित्तास्प्रत्यवसाधशे स्वप्ने स्वामिव पान्धताम् । सारवाकारमाकारं भाविदेहासिधं सथा॥ (३।१३।२३) संविद्वेत्येतज्ञीवकोऽणुके । स्वामंकल्पयो. स्वरूपतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति स्वयम् ॥ (३।१३।२६) सदैतह्रद्धिचित्तादिशानसत्तादिरूपकम् 1 जीवाकाशः स्वतस्तत्र तारकाकाशकोशगम् ॥ (३।१३।२७) मेक्षेऽहमिति भावेन द्रष्ट्रं प्रसरतीव खे। रातो रनप्रहेनैव साविवाह्याभिधं पुनः॥ (१।१३।२८)

येन परवित स्रापेणम् भागा असिष्यति ।
येन रप्रवित स्रापे सम्बद्धः स्वाप्ति श्रुतिस्त स्रा ॥ (३।१२।१९)
येन विप्रति सहाणं स स्वमारमनि परवित ।
समस्य स्पर्नः पश्चादस्ता चोह्निरुपति ॥ (३।१३।१०)
स्पन्दते यस्य प्रायुक्षेष्ट वर्गेन्द्रवयम् ॥ (३।१३।११)
आतिवादिकरेद्वासम्म तिष्ण्यन्यसम्बद्धः ॥ (३।१३।११)
भागेपुदिरहेन्ससम्म तन्यस्प्रयम्भद्धः ॥ (३।११)
स्वित पुष्टकः प्रोपः रेद्देऽसमात्रविवादिकः ॥ (५।५।१०)
शासिवादिकरेद्वासम्म विचादेदान्यस्तिः ॥ (५।५।०)
शासिवादिकरेद्वासम्म विचादेदान्यस्तिः ॥ (६।११।४०)

जीवाकाश (निराकार भारमा) स्थूल देह भावको जिलप्रकार धारण करता है वह सुनो। परम अक्षमें खर्य ही इस प्रकारकी एक फल्पनाका उदय होता है कि में प्रकाशका एक केन्द्र हूँ। इस केन्द्रका नाम जीव है। अपनी भावना हारा वह केन्द्र दीर्घ आकारको धारण करने छगता है। करपनाके चन्डमाके समान यह सत्य न होता हुआ भी प्रतीत होता है। आकारकी भावनासे वह केन्द्र द्रष्टा और इस्य क्रपको धारण कर लेता है। जैसे मनुष्य खप्तमें अपनी ही सृत्युका अनुभव कर लेता है वैसे ही जीव केवल द्रष्टा होते हुए भी हदय भाव-को प्राप्त हो जाता है। एक ही जीव दिरूपताको धारण फरता है। अपने प्रकाश केन्द्रमें स्थित होकर बिरूपताको आस होकर यह जीय कुछ स्थूलताका अनुभव करने लगता है। जैसी जैसी यह भावना फरता है येसे वैसे ही इहय पदार्थ उसके चारा ओर उपस्थित हो जाते हैं। दीर्घकाल तक यह भावना करनेसे कि मैं कुछ हूँ उसमें अहम्मायका उदय हो जाता है। जैसे कि अपने चित्तको कल्पनासे जीव सप्तमें अपने आपको मुसाफिरके रूपमें देखता है उसी प्रकार कल्पना द्वारा वह जीव अपनेको सहम और भविष्यमें शरीर कहलाने चाले आकारमें अनुभव करता है। अपने आपको सृहम शरीरके रूपमें जीव इस प्रकार देखता है जैसे कि खप्न और सङ्कल्पमें । विभु आत्मा इस प्रकार अपने आप ही सूक्ष्मरूप घारण करके अपनी सत्ता, हान, बुद्धि और चित्त आदि अवस्थाओंका अनुभव करता है। देगनेकी भावनासे जय वह आकाशमें गमन करना है तव पीछे आँटोंके रूपमें

परिणत होनेवाले दो रन्धाँ ( छेट्राँ ) का, जिनके छारा जीय देय सके, उदय होता है। इसी प्रकार जिस करण द्वारा वह छू सके वह त्यचा, जिसके द्वारा वह सुन सके वह कान, जिसके द्वारा वह सुँघ सके वह ताक, जिसके द्वारा वह स्पूच करनेके लिये प्राण और नानाप्रकारकी कियागोंको करनेके लिये कमेन्द्रियोंका उदय होता है। इस प्रकार विषय ( स्प ), विषय द्वान ( आलोक) और विषयका प्रत्यय ( मनस्कार) तीनों आत्माकी भावनासे ही उदय होते हैं। मन, बुद्धि, अहद्वार और पाँच विषयों ( दाष्ट्र, स्पर्श कर, रस और गत्य) की तन्मावारें—ये स्व मिलकर पुर्यटक कहलाते हैं। पुर्यटक ही आति साहिक ( सुक्ष्म ) वारीर है। आतिवाहिक वारीरयुक्त आता, जो कि सुझम कपवाला है, अपनी कहपनामें अपनेको स्थूल अण्डाकार देहमें स्थित अनुभव करने लगता है।

# (६) जीवका बन्धन अपने आपका बनाया हुआ

स्यवासमादशायेतादाशायिवशतां गताः । दशास्त्रतिविधिप्रासु स्वयं निगवितशयाः ॥ (४।४३।३) स्वतप्रस्वानुसम्भानात्यशीरिव नयन्त्रप्तः ॥ (४।४३।३) कष्टमस्मित्स्वयम्बन्धस्त्रीताता परितप्तते ॥ (४।४०।३२) स्वतप्रहिप्यतन्त्रमात्रप्रवालाम्बन्तस्यतिं च । पर्गं विद्यातामीते उद्शास्त्रमाद्वित्वत् ॥ (४।४२।३४) इति शक्तिमर्यं चेतो धनाहंकात्वां यतम् ।

क्षेत्रकारिक्षीमीत स्वैच्य्या वाति बन्धनस् ॥ ( ११२२११ ) अपनी वासनाओं के द्वारा प्राप्त दहाने वशीभूत होने के कारण जीव नानाप्रकारके बन्धनोंमें बन्धे हुए हैं। कितने खेदकी वात है कि अपने संकटपोंके पीछे दोड़ने के कारण आत्मा अपने आपको चन्धन पातामें वांचकर दुःखी होता है। अपने ही संकटपों हारा रचे हुए विपयांकी अग्रिमें पड़कर जीव पेसा वेवस हो रहा है कि जैसे संकटों से वन्धाहुआ सिंह। गानामकारकी दाकिपोंसे युक्त जैसे संकटोंसे वन्धाहुआ सिंह। गानामकारकी दाकिपोंसे युक्त विस्त वीमीभृत अहंमावको प्राप्त होकर अपनी इच्छासे ही इस

प्रकार यंधनको प्राप्त होता है, जैसे कि रेशमका कीड़ा अपने आप ही अपने बनाये हुए जालमें फंस जाता है।

### (७) वीजनिर्णय:—

संसारका बीज क्या है ? इसके उत्तरमें वसिष्ट जी कहते हैं :--श्वन्तर्कीनधनारमभग्रमाञ्चसमहाहरम् । सस्तिवाततेर्वीवं वारीरं विद्धि राधव ॥ (५।९१।८) भावाभावदशाकोशं दुःसासममुक्म । शरीस्य चित्तमाशावशानुगम् ॥ (५।९१।१०) हे बीजे चित्तप्रक्षस्य वृत्तिवततिधारिणः। एकं प्राणपरिस्पन्दो द्विसीगं इत्रमावना ॥ (५।९१।१४) भामोदप्रवयसैछतिछवश्च श्यवस्थिते । वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च बासना ॥ (५।९१:५६) वासनामाणपवनस्वन्दयोरनयोद्वयोः । (५१९१।६३) संबेचं बीजमित्युक्तं स्फुरतस्ती वतस्ततः॥ (५।९१।६४) यदा संकष्ट्य संकट्य संवितसंविदते वपुः। सदास्य जन्मजारुस्य सेव गच्छति बीजसाम् ॥ (५१९१८९) अधास्या संविदो राम सन्मार्त्रं बीजमच्यते । संविन्मातादुदेखेपा माकास्यमिव तेजसः ॥ (५।९१।९८) विद्योपं संपरित्यस्य सम्मानं वदलेपकम् । एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्त्वदं विद्या (५१९११३०३) सत्तासामान्यमात्रस्य या कोटि कोविटेशर । सेवास्य बीजतां वाता तत एव प्रवसंते॥ (५।९१।१०९) स्रशासामान्यपर्यन्ते यत्तररुजनयोजिमतम् । पदमनाश्चमनाधन्तं तस्य थीजं न विचते ॥ (५।९१।९१०) किक्रिया । यस्तदस्तीव भास्ति थ।

तत्तद्दश्यास्त्रयं च तद्दीस न चास्य च ॥ (॥९॥१३२०) हे राघव संसारकर्षा चृक्षका बीज यह दारीर है जिसने मीतर अंकुरकी गाँदे होम और अहाम अनेक क्रियायं विना दिल्लारं दिये होती रहती हैं। इस दारीरका बीज चिच हैं जो कि अपनी स्प्यायं अञ्चलता रह्म और उपना वास के बीज के क्रियायं स्थायं अञ्चलता रहम और उपना करें। स्थायं करा क्रियायं होता का उसम और उपना करी रहा कि क्रियायं चित्रका हम और उपना करी रहा कि क्रियायं चित्रका करने वाले विकास करने वाले कर

रूपी गृक्षके दो घीज हैं-एक प्राणका स्पन्दन और दूसरी दृढ़ भावना। वासना और प्राणस्पन्दन दो अलग वस्तुयें नहीं हैं, दोनोंका इस प्रकार प्रस्पर सम्बन्ध है जैसे कि सुगन्ध और फूलका और तेल और तिलका । चासना विना प्राणस्पन्दन और प्राणस्पन्दन विना चासनाके नहीं रह सकती। वासना और प्राणस्पन्टन दोनोंका वीज विपय-**द्यान है जिसके होनेपर ही इन दोनोंका उदय होता है। जय कि वार** वार संकल्प करनेसे चितिमें शरीरका मान होने छगता है तो चिति ही इस जन्म-मरण रूपी विस्तारका बीज हो जाती है। चितिका बीज सत्तामात्र है क्योंकि सत्तासंवित्से चिति इस प्रकार उदय होती है जैसे कि अग्निसे चमक । सत्तामान उस अवस्थाका नाम है जिसका एक और अनन्त सन्हण विना किसी विशेषण और संकल्पके स्थित रहता है। सत्ताका योज यह अयस्या है जो केवल सत्तासामान्य है। इससे ही सत्ताका उदय होता है। सत्तासामान्यमें किसी प्रकारकी कोई फल्पना नहीं हैं। न उसका कोई आदि है और न अन्त। न उसका कोई बीज है न उसे किसी नामसे पुकार सकते हैं। न यह सत् है और न असत्, न यह ष्ट्य है और न अहर्य, न अहंकारयुक्त और न अहंकाररहित ।

यहाँपर यह सिद्धान्त है कि संतारमें जो फुछ भी दिपाई देता है उसका कारण रहित परमकारण परमग्रहा है जिसका कोई नाम और आकार नहीं है, जो भाव और अभाव सवसे परे हैं । उसे यहां पर सत्तासामान्य कहा है । सत्तासामान्यसे सत्तामात्रका; सत्ता-मात्रसे चितिका; चितिसे विपय-संवेदनका, विपय-संवेदनके पासना और क्रियाका; वासना और क्रियासे चित्तका; चित्तसे हारीरका; और शारीरसे संसारका उदय होता है । शारीर न हो तो संसारका अन्त्रम्य नहीं हो सकता।

### ( = ) जीवोंकी संख्या अनन्त है :—

ण्वं जीवाक्षितो सावा भवभावनवोहिता। महाणः करिशताकाराहाहातोऽप्यय कोदिशः॥ ( १।४३।३ ) असंख्याताः पुरा जाता जाबन्ते चापि बाद्य भोः। उत्पतिप्यन्ति चैवाम्बुकजीया इव निर्सरात्॥ ( १।४३।२ ) अनारतं प्रतिदिशं 'देशे देशे जले स्थले।

जायन्ते वा छियन्ते वा छहुदा इव वारिणि ॥ ( ४।४३।४

'इस प्रकार संसारकी भावनासे जुन, वितिके रूपान्तर जीव फिरमत आकारवाले ब्रह्मासे लागों और करोड़ोंकी संस्वामें अथवा असंख्य तादाइमें, भून, धर्चमान और भविष्यमें उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अरनेसे जलके रूप। जैसेजलके ऊपर सदा ही अनेक बुद्जुले उठा करते हैं और तथ हो जाते हैं यैसे ही पत्र देश और फालमें अनन्त जीव उरण्य और विजीन होते रहते हैं।

(१) जीवकी सात ऋवस्यायें:—

वीजनाधस्त्रधानामन्महानामस्त्रयेय च। (११११०।११) नामस्थमस्त्रया स्वमः स्वमनामसुदुसकम् ॥ (१।११०।११)

जीवका मोह सात प्रकारका है :— वीजजावत्, जावत्, महा-जावत्, जावरस्थम, स्थम, स्थमजावत् तथा सुपुप्ति ।

( अ ) यीजजाग्रत्:—

प्रथमे चेतर् यस्यादनाव्यं निर्मेशं चितः। (३।११७।१३) भविष्यचित्तजीवादिनामश्चरार्थमाजनम् । श्रीजरूपं स्थितं जामदीजनामत्तुरुपते॥(३।११७।१४)

सृष्टिके आदिमें चितिका को नाम रहित और निर्मल विक्तन— जिसको भविष्यमें होनेवाले जीवादि नामांसे पुकारा जा सकता है और जिसमें जावत् अवस्थाका अनुभय थीजरूपसे स्थित होता है— उसे थीजजावत् कहते हैं।

( आ ) जाग्रत् :—

नवप्रस्तस्य परादर्वं चाहसिदं सम । (११११०।१५) इति यः प्रत्यय स्वस्यस्तःगाप्रध्यायसायनात् ॥ (१।११०।१६)

परम्रहासे तुरन्त उत्पन्न हुए जीवना यह धान कि "यह में हूं" "यह मेरा हैं" जामचु फहलाता है—रसमें पूर्व कालकों कोई स्मृति नहीं होती।

( इ ) महाजाग्रत् :--

श्रयं सोहमिर्द तन्म इति जम्मान्तरोदितः। (१।११०।१६) पीवरः अरवयः श्रोको महासामदिति सुरन् ॥ (१।११०।१०) पहिले जन्मोंने उदय हुआ और हड़ताको प्राप्त हुआ यह जान कि "यह में हूँ" और "यह मेरा है" महाजात्रत् कहलाता है।

#### ( ई ) जाग्रत्खम :—

अरुडमय वा रूढं सर्वया तन्मवासकस् । (३।११७)१०) यजाप्रतो भनोराज्यं जाप्रत्यसः स उच्यते ॥ (३।११७)१८) द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यसृगतृत्यादिमेदतः । (३।११७)१८) अभ्यासात्माप्य जाप्रत्यं स्वाो अनेकवियो भवेत् ॥ (३।११७)१९)

जाप्रत् अवस्थाका मनोराज्य (अम) बाहे वह रह हो गया हो अथवा न हुआ हो—जव कि उसमें सन्मयता हो जाये अर्थात् जव जीव उसमें सन्मयता हो जाये कर्यात् जाव जीव उसमें हतना मह हो जाये कि उसे करपना के वजाय साथ सम्हाने करो—जाप्रत्यान्य कहाजा है। वह कर्म प्रकारका होता है—जेसे एक चन्द्रमाकी जगह दोका मान, सीप के स्थानपर चान्दीका मान, रीएसतामें मुगद्याणाकी नवीका भान आदि।

प्रचलित भाषामें इस प्रकारके ज्ञानको भ्रम कहते हैं। इसका उदय करपना द्वारा जामन् दशामें होता है इसलिये इसका नाम

जाचरस्वप्र है ।

#### ( उ ) स्त्रम:--

अरपकार्ल मया दृष्टमेवं नो सत्यमित्यपि । (३।११७।१९) निम्नाकारानुभूतेऽभें निम्नान्ते प्रत्यको हि यः ।

स स्वमः कियतस्तस्य महाजामित्यनेहिष ॥ (३।:१०।२०)
महाजामन् अवस्थाके भीतर निद्राके समय अनुभव किये विषय
के मित सागते पर जब इस प्रकारका भाव हो कि यह विषय असस्य
है और इसका अनुभव मुझे थोड़े समयके छिये ही हुआ था—उस
प्रातका नाम स्वम हो।

#### (क) स्त्रमजात्रत् :---

ं विसमेदर्गनामावादमफुलपुरहपुरः । (३।११७१२) स्वमी जामचया रूटी महाजायपदं गतः ॥ (३।११०१२) अक्षते वा क्षते देहे स्माजाप्रन्मतं हि तव् ॥ (३।११०१२) ज्ञार अधिक समयतक जाव्रत् अवस्थाने स्थूल विषयोंना और स्थूल देहका अनुभव न हो तो स्वम ही जाव्रत्के समान होकर महा- जाव्रत्सा मात्म पड़ने लगता है। स्थृल शरीरके मोज्द रहते हुए अथवा न रहते हुए जप इस प्रकारका अनुमव होता है उसे सप्र जाप्रम् फहते हैं।

### ( क ) सुपृत्ति :---

पदवस्थापरित्यांगे जडा जीवस्य या स्थितिः। (३।११७।२२) मविष्यह रायोघाट्या सीपुर्ता सोव्यते गतिः ॥ (३१९७)२३) सस्यामयस्यायां नृणलीष्टदिराखाद्यः १ (६११ १७१२३) परायाः संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाणिनः ॥ (३।११७।२४)

पूर्वोक्त ६ अवस्थाओंसे रहित—भविष्यमें हुःच देनेवाली यासनाओं ते युक्त-जीवकी अचेतन (जड़) स्थितिका नाम सुपुति है। उस अयस्थामें संसारके हण, मिट्टी, पत्थर आदि सत्र ही पदार्थ बत्यन्त सहम रूपने चर्चमान रहते हैं।

#### (१०) जीवांके सात प्रकार :--

क्षेचिन्द्रेचित्संस्पनागराः । वे चिन्के वस्त्रजाग्रस्याश्चिरताश्चरताः परे म ( ई।५०१२ ) घनजामस्थिताह्यस्ये जागस्त्रमास्तयेतरे ।

क्षीणजागरकाः केचिजीयाः सप्तविधाः स्मृताः ॥ ( १।५०१३ ) जीव सात प्रकारके होते हैं:--

स्वप्रज्ञागर, संकल्पज्ञागर, केयलजागर, चिरजागर, घनजागर, जाव्रत्स्वव्र, और श्रीणजागर।

### ( अ ) स्रप्रजागर :—

क्रॉसिशियाचने करने कसिशियगति कथिन्। केचितमुप्ताः श्यिता देहैर्जीवा जीवित्तपर्मिणः॥ (ई।५०।५) थे स्वममक्रिपश्यन्ति तेषां स्वममित् समन्। विदि से हि सर्ज्यन्ते जीवकाः स्वप्नजागराः ॥ (५।५०।६) कचिदेश अनुसानो यः स्त्रप्तः स्वयमुख्यितः। विषयः मोज्यसमाकं तेषां स्वज्ञनरा वयम् ॥ (ई।५०१०) तेषां चिरतया स्वमः स जामलमुपागतः। स्यमजागरकास्ते सु जीवास्ते तहता. स्यिताः ॥ (११५०१८) जब कि ऐमा हो कि किसी पूर्व तथा अन्य कल्पके जगत्में रहने

वाले जीव सोते हुए स्वप्न देखें और उनका खप्न इस जगत्के रूपमें स्थित हो जाए तो वे जीव स्वप्नजागर कहलाते हैं ( वर्थात् वे जीव जिनका स्वप्न दूसरोंके लिये जाग्रत् जगत् है )। इस प्रकार यदि कभी और कहीं सोते हुये जीवोंका स्वप्न हमारे लिये जाग्रत् अवस्थाका विपय हो और इम उनके स्वप्नके व्यक्ति हों, तो उन जीवोंको जिनका स्वप्न संवार हमारे लिये जाग्रत् अवस्थाका कि साम संवार हमारे लिये जाग्रत्संसार वन जाता है स्थाजागर जीव कहते हैं।

#### (श्रा) संकल्पजागर:-

क स्थितिशाफने करूपे कस्थितिक्षमति क्षयित् । कसिद्राध्य पुवान्तः संकर्रपेकपराः श्विताः॥ (ई।५०११४) प्यानाद्वित्तितितः वाय मनीराज्यवताद्वताः। सहस्यदाद्यमापद्या गलिताशानुभूतयः॥ (ई।५०११५) संकर्य एव वाध्रार्थं येपा चिरतयांशतः।

तग्रास्तमितचेष्टानां ते हि संकल्पजागतः॥ (ई।५०।१७) जय कि किसी पूर्वे कल्प अथवा अन्य जगत्में रहनेवाले जीव

विना सोचे, ध्यानसे च्युत होकर, संकल्पमें रत और मनोराज्यमें निमम्न हो जाएँ और इतने मझ हो जाएँ कि उनको अपने जामत्-संसारका कुछ मी हान न रहे, और उनका संकल्प ही अंशतः या पूर्णतया जामत्मायको धारण कर छे, और उनको वाहरकी सब चेष्टाचें शान्त हो जायेंगी, तो वे संकल्प जागर कडळाते हैं।

#### (इ) केवलजागर:-

प्राथम्मेनावतीर्णासे झहाणो बृंदितत्समः। प्रोक्ताः बेबळ्नावर्षाः प्रागुत्तस्य विकासिनः॥ (११५०।१९) एदिदाीळ ब्रह्मासे उदय होनेपर प्रथम ही जन्मवाळे जीव जो आगे विकासको प्राप्त होंगे—देवळ जागर फहळाते हैं।

#### ( है ) चिरजागर :—

भूवो जन्मान्वरग्रतास्त एव विस्तागराः। कप्यन्ते मीडिमागासाः कार्यकारणजािणः॥ (ई।५०।३०) ये ही (केवल जागर) जीव कार्य कारणके नियमके हुसार दूसरे जन्मों में प्राप्त होकर भीड होनेपर विस्तागर कहलाते हैं।

#### ( व ) घनजागरा :---

ण एवं हुम्हतावेशाज्ञङस्थावरतां गताः। घनजाप्रचया प्रोचर जाप्रस्यु घनतां गताः॥ (कृष्णारा) चिरजागर जींच पाप कर्मोंने चहा होकर स्थावरादि जड़ अवस्था∙ को प्राप्त होकर स्थूछ दशामें स्थित होनेपर धनजागर कहळाते हैं।

### ( छ ) जाग्रत्स्वम :---

येतु शास्त्रार्थसरह्रबोधिता घोषमागताः।
पश्यन्ति स्वमवनामनामस्वमा मवन्ति ते ॥ (६।५०।१२)
जो जीव घारम तथा सज्जनन्सङ्ग द्वारा योध मार्स कर छेनेपर
जामत् द्वाको स्वमने समान समझने छगते हैं वे जाम्रस्वम कहळाते हैं।

#### ( ए ) चीषजागर :--

चेतु संग्राप्तसंगेषा विद्यान्ता परमे पहे। क्षणग्राप्रायन्त्रतमते तुर्वं स्थिकां गताः॥ (६॥५०।२३) जो जीव वान मात कर लेनेपर परम पदमें शानितको मात कर लेते हैं, जिनमें लिये जामत् स्वम और सुपुति इन वीनों अवस्थाओंका अनुमव सीण हो चुका है और जो चौधी भूमिका (तुर्यावस्था) में स्थित इत्ते हे वे श्रीणज्ञागर कहलाते हैं।

#### (११) जीवोंकी पन्द्रह जातियाँ :---

सहन, रजस, तमस् इत तीन गुणाँके और शुमाशुभ कर्मीके आधारपर संसारके सन जीवाँको वसिष्ठजीने १५ जातियाँमें निमक किया है। ये ये हें :—

#### (१) इदंप्रथमता :--

इदंनयमतोत्तको योऽसिक्षेत्र हि जन्मनि । इदंनयतानाची छमाभ्याससग्रहना ॥ (३१९४१३) *फुमालोकाव्या सा च छमकार्यानुवन्धित्र ।* (११९४३)

जो जीव उत्पन्न होते ही प्रथम जनमाँ ही छुम फार्मोके करनेके फारण और छुम अस्थासके छारा उत्तम छोकींमें जानेके योग्य हो जाते हैं उनकी जातिका नाम "इद्यम्पता" है।

### (२) गुणपीवरी :-

सा चेद्विचित्रसंसारवासना ध्यवहारिणी। (३१९४१३) भवेः कविषयमोहस्मिख्युक्ता गुणपीनशी। (३१९४४)

यदि यह ( इदंप्रथमता ) जाति विचित्र मंसारके विपर्योकी वासनाओंमें फँस जानेपर भी फुछ जन्मीके पश्चात् मोक्ष माप्त करनेके योग्य हो तो उसे गुणपीवरी ( गुणोंसे भरी हुई स्थृष्ट ) कहते हैं ।

#### (३) ससत्वा :--

सम्पन्न ) कहलाती है।

तारक्फछपदानैकडायाँकायाँजुमानदा । ( शश्श्रः) सेन राम ससत्येति प्रोच्यते सा कृतास्प्रीयः ॥ ( शश्श्रः) जो जाति द्युम अग्रुम कर्मोको समझकर मोक्षदायक ग्रुम कर्मोका आश्रय छेती है वह आस्मानुभवी पुरुपा द्वारा ससस्या ( सत्त्व ग्रुण

#### (४) अधमसत्त्वा :---

अय चेश्वित्रसंसारवासनाय्यवहारीणी । (६।९४।५) अप्य चेश्वित्रसंसारवासनाय्यवहारीणी । (६।९४।५) अत्यन्तकलुपा जन्मसहस्त्रीशींनमानिनी ॥ (६।९४।५) सारव्यकल्पदानिकपर्माधर्मानुमानदा

साद्दक्तकप्रदानकप्रमाधमानुमानदा । असावप्रमसत्वेति तेन साधुभिरच्यते॥ (६।९४)५)

जो जाति संसारके अनेक विषयोंकी वासनाके अनुसार कार्य करनेपर यहुत मछीन हो जाती है और हज़ारों जन्म याद जिसमें धर्म और अधर्मके पहिचाननेकी बुद्धि होकर मोक्षदायक धर्मपर चळनेकी प्रवृत्ति होती है उसे साधुळीग अधमसस्वा कहते हैं।

### (५) अत्यन्त तामसी :---

स्तव संख्याविगानन्तजन्मवृन्दादनन्तरम् । (१।९४।७) संदिग्धमोक्षा यदि तत्योच्यतेऽत्यन्ततामसी॥ (१।९४।८)

यदि किसी जातिके लिये अनगिन और अनन्त जनमों ने एझात् भी मोक्ष पाना संदिग्ध ( संदेहयुक्त ) हो तो उसे अत्यन्त तामसी कहते हैं ।

#### (६) राजसी :—

अमचतनजन्मा तु जातिस्तादशकारिणी। (३१९४८) योग्यस्तिर्भयमा पुंसो राम द्वित्रिमननान्तर ॥ (३१९४९) तादकार्यों त सा छोके राजसी राजसन्तम ॥ (३१९४९) राजमी यह जाति कहळाती है जो मध्यम प्रकारकी हो और जो दो तीन जन्मॉके अनन्तर ही राजस प्रकारके कर्म करना आरम्म करदे।

#### (७) राजससान्त्रिको :—

अविषष्ट्र प्रतम्मापि सोच्यते . कृत्वद्विभिः । सा हि वन्य्यतिमाग्रेण मोक्षयोग्या सुसुनुभिः ॥ ( १९४१) ० ) तारकार्योनुमानेल मोक्षा राजससाविष्की ॥ ( ११९४) १ )

राजससात्यिको यह जाति कहलाती है जो यद्यपि जनमसे गुन्द न होते हुए भी जीवनमें ऐसे काम करे कि दारीरकी मृत्युने पश्चात् उसे मोक मिल सके। उसके गुम कामोंके कारण ही उसे राजस सास्विकी कहते है।

#### ( = ) राजसराजसी :—

स्तव चेदितरेरस्पॅर्जन्मभिर्मोक्षमागिनी ।, ( ३१९ श ११ १) साहबी ही सा तज्जेः शोका राजसराजसी ॥ ( ३१९ श १२ )

हानी होना उस जातिको राजसराजकी बहते हैं जिसना जन्म सञ्जम स्थितमें हो किन्तु उसके काम ऐसे हों कि थोड़ेसे जन्मके पीछे उसे मोक्ष प्राप्त हो सके।

#### (६) राजसतामसी :—

संब जन्मतावैमींक्षमागिनी चेब्रिंगिणी। (११९४)११)
तहुका शह्यारम्मा सदी राजवानससी॥ (११९४)११)
जिस जातिका जन्म अगुभ स्थितिमें हुआ हो और उसकी इच्छापें
इतनी अधिक हो कि उसे सैकड़ा जन्मों के पीछे मोक्ष-प्रातिकी संभायना
हो उसको सन्त छोग राजसतामसी बहुते हैं।

#### (१०) राजस अत्यन्ततामसी:--

स्तव सदिग्धमोक्षा चेत्सहस्तैरिं जन्मनाम्। (३।९४।१३)

नदुष्ण ग्राह्मारम्मा राज्यात्यन्त्रनाससी ॥ (११९४१४) जिस जातिका जन्म गुम स्थितिम न हुवा हो और उसके फर्म भी पेसे हों कि उसके डिये हुजारों जन्म तक मोशकी सम्मायना न हो उसे राजस अस्यन्त नामसी कहते हैं।

#### (११) तामसी :---

भुकतन्मसङ्खा 🛚 योत्पत्तिर्वहाणो नृणाम् ।

चिरमोक्षा हि कथिता तामसी सा महर्पिभिः ॥ (३।९४।१५) ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हज़ारों जन्म चीत गये हाँ जिस जातिके बोर जिसको अभी मोक्ष प्राप्त करनेम भी बहुत समय छगे, उस जीव जातिको ऋषि छोग तामसी कहते हैं।

#### (१२) तामससत्त्वा :—

तजनमनेव मोक्षस भागिनी चेचतुच्यते। (३।९४।१५) - तज्जैस्तामससम्बेति तादशारम्भदान्छिनी ॥ (३।९४।१६)

जन्म लेते ही यदि कोई जाति ऐसे काम करने लगे कि यह मोक्ष 'माप्त करने योग्य हो जावे तो उसे तामससत्त्वा कहते हैं।

## ु... (१३) तमोराजसीः—.

. ८ मवे कतिपयेमोंक्षभागिनी चेत्ततुच्यते । (३।९४।१६)

तमोराजसरूपेति तादशैर्वेणहृहितै ॥ (३।९४।१७) जिसं जातिके ऐसे गुण हों कि वह कुछ जन्मके पीछे मोक्ष प्राप्त करने में योग्य हो उसे तमोराजसी कहते हैं।

#### (१४) तामसतामसो:-

पुरीजनमधातैरिय । (३।९४।१७) <del>पर्वजन्मसहस्राद्या</del> मीक्षयोग्या ततः शोका तज्ज्ञेस्तामसवामसी ॥ (३।९४।१८)

जिस जातिके दज़ारी जन्म पहिले हो चुके हैं। और भमी सैकड़ाँ ओर होकर जिसे मोक्षका अधिकार होगा, उसे ज्ञानी छोग तामस-तामसी कहते हैं।

#### (१५) अत्यन्त तामसी:-

पूर्व तु जनमळक्षाड्या जनमळक्षी- पुरोऽपि चेत् । (३१९४।१८) सदिग्वमोक्षा तदसी प्रोच्यतेञ्चन्ततामसी॥ (३।९४।१९) जिस जातिके लायों जन्म पहिले हो चुके हाँ और लावाँ होने-पर भी जिसके' मोक्ष प्राप्त करनेमें सन्देह हो उसे यत्यन्त तामसी कहते हैं।

(१२) सव जीव ब्रह्मासे उत्पन्न होते हैं:---विसप्रजीके मतमें जीव अनादि और अनन्त नहीं है। उनकी

१६

उत्पत्ति ओर लय दोनों ही होते हैं। जीवाजा उदय ब्रह्मासे, ज कि परम ब्रह्मका स्विकारक शाकार हे, होता है। ब्रह्मासे जीवोंना उड़म कैसे होता हे, उसका योगवासिष्टमें म्ट्रत सुन्दर ओर साहि वियम पर्णन हो। उसका विस्कृति मान हम यहाँ कराते ह

सवा पुरा ममायाति ब्रह्मणो भूतात्वात्व । (३०४११९) किक्कित्यचलिता भौगारायोगास्त्रीयोर्गय ॥ (३।९४१२०) स्वतेत्र स्पन्दिता भोगारायोग्दिव मरीचय । (३,९४१२)

च्यान राज्या मागाध्यायस्य अस्ययः ( ६,९४४२) इ.मारीचिवलोज्ज्ञा उवलिताने क्या इव ॥ (१९७१२) मारासम्बरीरणाज्ञान्वित्यादिवासयः । (१,९४१२) यथा वित्रचित्रक्षित्राससद्वयः वित्रवित्रयः॥ (१,९५१२४)

यथा वित्रविनश्चित्रास्तद्वा वित्रविश्व ॥ (११९४१४) फटनाइद्रकेयूरयुष्य कनगदिव । (११९४५) निद्यस्तद्वमलोग्रासाययसासिव वित्रव ॥ (११९४१६)

निहारादमलारातात्वयसारिय विश्व ॥ (१।९४१६) आकाशस्य घन्स्वालीराज्ञाकाज्ञादयो यथा ॥ (१।९४१७) सीकरावर्तल्हरीविन्द्व षयसी यथा ॥ (१।९४१८०)

स्वीवरावर्तेर हरीवि देव थयसी यथा ॥ (१।९४१२०) स्वतंत्रुष्णातरिक्षण्यो यथा भारश्रतेत्रसः ॥ (१।९४१२०) स्वीवरस्त्रीविष योस्ना स्वाकाक हव सेवसः ॥ (१।९४१३०)

मर्था एवी विका राम द्रहाणी जीवरायया (१।९४१२५) सन् सीवोंका उत्पत्ति प्रहासि इस प्रकार होती हे जैसे कि हिल्से हुए सल्से लहुराकी वीपकारी रोजानीसे उसारी किरणाजी जलती

ृदं आपने न्यांने चिनगारियों ने चाट्टमाके किनसे मन्दारका मुद्दं आपने न्यांने चिनगारियों ने चाट्टमाके किनसे मन्दारका स्वानेसे कहे, अहद ओर केयुरादि घहनों ने साफ आर चमकहार प्रारोसे जलनगाँकी आकाशसे घटाकाश, वालीभावाश आर रम्धाकाश आदि छोटे छोटे अनगाँकी जलसे भूँचराँ छहरों, नृन्दों और वोद्यारों की स्वाने प्रमाद्यालाकी नदियोंकी, चन्ट्टमासे चान्द्रनाकों और रोशांसि उसकी चमकका।

(१३) सत्र जीवोको उत्पत्ति और लघण्क ही निपम से होते हैं:--

यथा सम्प्रवाते व्यक्षा कीट सम्प्रवातं तथा। ( ११६७१९) आवहाकीटसविचे सम्यवसवेदना सय ॥ (११६०१६८)

जिस प्रकार ब्रह्माकी उत्पत्ति होती हैं उसा प्रकार कीडेकी रोती

है, और ब्रह्मासे छेकर चींटी तक सब जीवोंका छय केवछ सद्द्रान

इारा ही होता है। (१४) संसारके सब पदार्थोंके भीतर मन है :--

> प्तचित्तशरीरत्व विद्धि सर्वेगतोदयम्। (३।४०।२०) यथा बीजेपु पुष्पाद्धि मृदो राशौ घटो यथा ।

' तथांन्यःसस्थिता साबो स्थावरेषु स्ववासना ॥ ( है।१०।१९ )

विदेउत्तिवासना बीजेरूपिणी स्वापधर्मिणी। 🔌 🔑 ''' स्थिता रसतया नित्य स्थायरादिषु वृस्तुषु ॥ (६।१०।२३)

धीजेपृहासरूपेण 'जाहयेन' - जडरूपिपु ।

इच्येषु इच्यमायेन साहिन्येनेतरेषु च ॥ (६।१०।२४) भाणीबीयेर्सान्तस्या संविज्ञङ्गममाततम्।

त्तमीति लतिकान्तस्थी रस॰ पुष्पफल वेथा ॥ ( १।२८।१८ ) संसारकी सब ही वस्तुओं के भीतर चित्त ( मन ) धर्तमान है।

जंड़ पढायांके भीतर भी वासना ऐसे मोजूद है जैसे कि बीजके भीतर पुष्प आदि और मिट्टीमें घड़ा। स्थावर (जड़) पदार्थांके भीतर भी वासनाओं ती बीजक्रपी चित् शक्ति स्रोती हुई अवस्थामें उनके रसके रूपमें सदा वर्तमान रहती है। यह शक्ति वीजीमें उल्लासके रूपमें,

जड़ पदार्थोंमें ज्ड़ताके रूपमें, द्रव्योमें द्रव्यभावसे और कड़ी वस्तुओंमें काठिन्यके क्रवमें पगट होती है। जिस मकार छताके भीतर रहने-वाळा रस, फूळ थौर फळके थाकारमे विकसित होता है, उसी प्रकार माणियों में बीर्य मे रस में भीतर वास करती हुई यह चिति सब चेतन वस्तुशीका विकास करती है।

### १०—मनकी अद्भुत शक्तियाँ

ऊपर यह बनाखाया जा खुका हे कि मन सर्वशिक्तमय, सर्वगत, और कान्त परमनामका ही एक कल्पनातमक आकार हे। मनका नहारे साथ ताडाएस्य सम्बन्ध हो, मन और नहा ने अक्षा वस्तुमें नहीं है। यहा ही मनका आकार धारण करता है। इसिलिये मनमें भी नहाकी नहीं अनेत्व और अपार शक्तियाँ है। यहाँपर योगवासिष्ठके अनुसार मनकी अनेक प्रकारकी शक्तियाँका उद्धीप किया जाता है।

#### (१) मन सर्वशक्तिसम्पन्न है :—

मनी हि जाता कर्ष्ट्र मनी हि उठर स्प्रत । (३।९३।७) स्वरूप सर्पकर्मुत्व च शक्त मनस् मुने ॥३॥ (३।९३।१९) मनी वदनुष्पचे सदेवामीति सक्षणात्। (३।९३)।०) पर्पताप्रविस्तानत तर्पव । मयति स्वणात्॥१॥ (३।९३।७९) प्रतिमातसुगवाति व्यवस्य हि चेतस । तंत्रपक्रदानीति स्थेव मकलतामि ॥३॥ (३।९३।७७)

मन जगत्के रचनेवाला है, मन ही खयं पुरप हूं। मनमें सन प्रकारकी द्यक्तियाँ है और मन सन कुछ फर सकता है। मन जिस वस्तुके मान फरनेका इरादा कर छेता है उसे अवहप ही माम कर छेता है। मन अपने मीतर जेली भावना करता है क्षण भरमें वेसा ही हो जाता है। जो क्खाना चित्तके अन्दर उदय होती है वहीं पाछ जगत्में स्थिर और फल्युक होकर मकट होती है। ही

### (२) मनमें जगत्को रचनेकी शक्ति है :--

तासकरपातक चेतो यथेदमधिक जगत्। सक्रपयति सक्रव्येक्षेत्र भवित क्षण्यत्॥ ( ६।११४॥०) विश्वयोज्ञमहेल व्य विद्यं तास्मादि जायते। साप्राञ्जुर्शनदीनादिनगज्ञरपाद्य ॥ ( ६।०।११) विसमीय जावकर्ते सक्क्यवित याद्यगः। क्षसस्सस्तद्वसीय वस्या सस्य तिएति॥ ( ६।११९।१) अहुत्स्य यथा पत्रवतापुष्पभववित्रयः र मनसोऽस्य सथा जामस्वस्मविश्वमसूमयः ॥ (३।११०।४६) कर्षं क्षणीकरोति सणं नयति ,करनताम् ।

मनस्तदायनमतो देशकालका विदुः॥ (३१००१११)

मनका स्वमाय संकरा है। जैसे जुगत्को मन करपना करता है
संकरप द्वारा वेसा ही जगत् निर्मित हो जाता है। अहंमाय (मन)
को ही जगत्का योज समझना चाहिये। इस बीजसे ही पहाड़, समुद्र,
पृथ्वी और, निर्देशांताले जगत्-कृषी मुक्सि करपित होती है। चित्त ही
जगत्का उत्पादक है। यह जैसा जैसा संकर करता है उसीके
अनुसार—सत्, असत् अथवा सदसत्—जगत्की उत्पत्ति होती रहती
है। जावत्, सम और अम आदि स्व अवस्थार्ष इस प्रभार मनके
हैं। जावत्, सम और अम आदि स्व अवस्थार्ष इस प्रभार मनके
हमानतर हैं जैसे कि पत्ते, बेल, फुल, फल आदि अङ्करके क्यान्तर
होते हैं। देश और कालका विस्तार और कम भी मनके ही आधीन
हैं। मन ही करपनी क्षण वना देता है और क्षणक करप।

(२) मन जगत्की रचनामें पूर्णतया स्वतंत्र है :--

तस्वयं स्वरमेवाशु संकरायति वेहकम्।

सेनेयिमन्द्र जालश्रीविवतेन वितन्यते ॥ (३।४।०९) मन अपने आप ही स्वतंत्रतापूर्वक शरीरकी रचना करता है । देहसायको धारण करके यह जगतुरूपी इन्द्रजालकी रचना करता है ।

(४) प्रत्येक मनमें इस प्रकारको राक्ति हैं :—

प्रत्येकमेव यक्तिचं तदेवंक्यवाकिकम् ।

प्रयम्प्रत्येकमुदितः प्रतिचित्तं बगदमः॥ (६।४०।२९)

प्रत्येक वित्तमें इस प्रकारकी जगदके उत्पादन करनेकी शक्ति

है । प्रत्येक वित्तमें जगरक्त्यो अमका उदय पृथक् पृथक् होता है ।

ं (५) जीवमें सब कुछ प्राप्त करनेकी अनन्त राक्ति है:—

> सर्वे सम्पादवरवाशु स्वयं जीवः स्वमीदितम् । (३।४५)१२) प्रत्येकमस्ति चिन्नडिकर्जीवर्साफेस्वस्त्येणी ॥ (३।४५)१३) जीवस्त्रोदेति या द्वारियेस्य यस्य यथा यया । माति तत्फडदा निखं तस्य तस्य तथा तथा ॥ (३।४५)१४)

यस्य यस्य यथोदेति स्विध्यवसं विस्स्।
फर्ल ददाति कालेन तस्य तस्य तया तया ॥ (३१४५)१८)
नगे वा देवता वाणि मृत्या स्वैत विदृत्यया ।
फर्ल ददात्यकः रीरं नमःफर्लिणातवत् ॥ (३१४५)१९)
स्वसंविध्यतादन्यकः ', विश्विकदाचन ।
फर्ल ददाति सेनाष्ट्र यथेग्द्रीत तस्य कुर ॥ (३१४५)१०)
स्वया वास्तवा लोको यधात्रम् करोति यः।
स्व तथेव तदामीति 'वैत्तस्वेह कर्न्ता ॥ (१११३)११)
न तदित लग्ग्लोसं शुक्रकमांतुपातिना ।
पर्यारपेण शुद्धेन न समासाधारे, अर्त. ॥ (३१२१८)

जीय जी कुछ चाहता है यह सब अपने आप ही सम्पादन फा लेना है। प्रत्येक जीवमें चिन्-हाकि (आत्माको अनन्त और अपाद हािक ) वर्तमान है। जीवमें जिस जिस मकारकी दािक जा उद्य होता है उसी उसी प्रकारक एक उनका प्रकार होता है। जीव जैसा प्रवक्त करता है यथा समय उसका फल प्रत्येक परता है। कभी तपने रूपमें, कभी देवता के रूपमें, स्वयं आत्मा ही आत्माकी रच्छायें अकसात पूरी कर देता है। अपने ही प्रवक्त सिवाय प्रभी और कोई हमको सिविह देनेवाल नहीं है। स्वित्ये जो हुछ प्राप्त करना चाहते हो उसके छिये प्रयक्त करो। अपनी वासनार मेरिक होकर जो जीसा यक करता है थेसा ही फल पाता है। यहाँ दूसरा कोई हमारे आपका करनेवाला नहीं है। संसारमें प्रमी कोई क्सन नहीं ही सारकार और सनु नहीं है जो सकती हो।

### (६) विषयोंका रूप हमारे चिन्तनके आधीन है:-

चणा भावजतेतेवां चदार्थामी हि सत्यता। (१।५६१६०) स्थरतः सत्यतामित चदार्यो भावनाचषा ॥ (१५६११) येन येन यथा यधारण स्वेयतेत्रच । तेन तेन तथा तत्त्वदा सत्यत्वात्रम्य ॥ (१६०११६) स्थरतं विच् पाति सर्देशमत्वाद्यत्त्र । प्राप्तिमत्यतावाति मित्रसम्बाचित्रमत् ॥ (११६०११०) तिमेषे यदि कस्त्रीयसंविदं चरितिन्दति । तिमेष एव तत्कस्त्री भावण्य न संशयः॥ (११६०१२०)

कस्पे यदि निमेपत्यं येति कस्पोऽण्यसौ त्रतः।

निमेपीभवृति क्षिणं तादम्स्यादिकका दिण्यः ॥ (३१६०१२)

मञ्जरं कदुतामेति कदुम्याने १विनितत्तम् ॥ (३१६०१२)

कदु चायाति माप्त्रयै मंपुरत्येन १विनितत्तम् ॥ (३१६०१२०)

प्रियञ्जया दियनियत्र विद्युज्या विद्युः सुद्धन् । (३१६०१२०)

स्वताति महावादो भधासतेद्दर्भ कायत् ॥ (३१६०१२०)

सेदनात्योतमानीकं कुक्कं , वाण्यनुसूयते।

कायद्भुत्यकः एत् कोरीते परिमोदितः॥ (३१६०१३०)

इश्वमेपकीर्गतामेति वेदनात्यक्रयति॥ (३१६०१३)

क्षस्यक्षो विस्तानां प्राणानयक्रयति॥ (३१६०१३)

सेदनात्वमत्ता आप्रतीव विस्तवसः।

द्यदाया भासमायात तत्त्वया स्थितां गतम् ॥ ( ११६०।३४ ) यं वं निश्चयमादत्ते सविदन्तरसण्डितम् । तत्त्त्वयेवानुभवति अत्यक्षमिति सर्वगम् ॥ ( ६।१००।३ ) यं वं निश्चयमादत्ते सवित्हारहनिश्चया ।

त्तरधवाजुभवात अलक्षांत्रात स्वगम् ॥ ( ६।१००।६ ) प्रं यं निश्चयमादत्ते स्विन्दरद्दनिक्या । तथा तथा भवयेषा राज्युकस्वमादतः ॥ ( ६।१९८।५ ) संनारके स्व पदार्थोका कप हमारे विस्तनपर निर्मर है ।

चिन्तन फरते करते असम्य प्रणाये भी स्वत्य प्रतीत होने हम जाता है। जिस वस्तुया जिस भावसे चिन्तन फरते करते असम्य प्रणाये भी स्वत्य प्रतीत होने हम जाता है। जिस वस्तुया जिस भावसे चिन्तन किया जाता है वह वस्तु उसी प्रकारसे अनुभवमं अने हमारी है। सदा अमृतक्षपे चिन्तन फरनेसे विप भी अमृत हो जाता है और सदा मित्रमायस चिन्तन फरनेसे साधु भी मित्र हो जाता है। निमेषमात्र समय भी क्यमावसे चिन्तन फरनेसे साधु भी मित्र हो जाता है। निमेषमात्र समय भी क्यमावसे चिन्तन फरनेसर प्रती क्यमाव से जाए तो जुकर ही कस्प

राष्ठु भी मित्र हो जाता है। तिमेपमात्र समय भी करवभावसे चिन्तन करनेपर अवस्य ही करूपने समान अनुभूत होने रुगता है। इसी समार यदि करुपकी निमेपमावसे चिन्तना की जाए तो जुरूर ही करुप निमेपने समान हो जाता है। आत्माका प्रभाव ही पेला है। करुमावसे चिन्तन करनेपर मीठी चस्तु भी कड़वी माल्म होने रुगती है और मीठाईने चिन्तनमे कड़वी चस्तुप् मीठी माल्म पड़ने रुगती है। मित्र युद्धिसे राजु मित्र हो जाता है और शत्रु वुद्धिसे मित्र राजु यन जाता है। जैसा हमारा चिचार वैसा हमारा जगत। चिन्तन हारा पीठी यस्तु नीठी अथवा स्वेत मालु पड़ने रुगती है, और उत्सवको भी आपति समझ कर मूढ़ मनुष्य शोक करने रुगता है। स्वमकी भाँति शापति समझ कर मूढ़ मनुष्य शोक करने रुगता है। स्वमकी भाँति ( . - )

हुआ भी भूत भूतोंके प्राण, छे लेता है। केवल चिन्तनके द्वारा ही स्यामको खी जाधतको खीके समान रति-मुख देती है। जिसके मनमें जैसी चिन्तना उदय हो जाती हैं वह वैसा ही अनुभव किया करता है। जैसा दायाल जिसके मनमें हद हो जाता है वह उसको प्रत्यक्ष-रूपसे चैसा ही अनुभय किया करनाहै। हद निश्चयवाला आत्मा जैसा जैसा चिन्तन करता है वैसा चैसा फल प्राप्त करता है।

### (७) जैसो दह जिसकी भावना वैसा हो फल--

दृढभावनया चेतो यद्यथा भाषयत्यसम् । (४।२१।५६) सत्तरूढं तदागरं साव हाल प्रवस्यति ॥ (४।२१।५७) म सद्स्ति न बरसस्यं न तद्गति न यन्ग्रंपा। (४।२१।५७) थराया येन निर्णीतं तत्तवा तेन एटवते ॥ (४:२१।५८) थारुरां भाषमादत्ते दशस्यातवज्ञान्यनः । सथा स्पन्दास्यकर्मांक्यमयासारतः विमुखति ॥ ( ४।२१।२० ) तथा क्रिया तत्परसां निष्पादयति चादरास् । चास्यादमनुभूयाञ्च बध्यते ॥ ( ४।२१।२१ ) र्थं धं भावमुपादके सं सं यहिस्यति विन्दति । सच्चरत्रेथोऽज्यशास्तीति निश्चयोऽस्य च जायते ॥ ( ४।२१।२२ ) धर्मार्थकामग्रीक्षार्थं प्रयतन्ते सदीव हि। सर्वासि इदिभिद्यानि प्रतिपश्या स्वर्थेय च ॥ (धारशारर) म निम्बेक्ष् बहुस्वाद् शीतोष्त्री नेन्द्रपावकी। बद्यमा प्रमाम्बलमुपळ्यं तथेव तद्याः (४१२११३३) हराम्यामी य प्यास्य जीवस्योदेखविव्रत । भी इत्यन्तमर सेनापि तमेपाधनुषावति ॥ (६।६३।२८) सती निर्मेशसरवास यदावयति यादश**म्**। यथावर्ती अधेत्पयः ॥ (४।१०।४) कत्तवाञ्च भवत्येव जीवो बहासनाथद्धस्तदेवान्त प्रपत्रपति । (४।१७।२६) भावनीय स्वमातमानं देहीऽप्रमिति पस्यति ॥ (दे।६३/३३) वासनया जन्तोर्विधमध्यम्रतायरी । असरप सत्यतामेति पदार्थी मावनात्तवा ॥ (३१५६१३) बराधा भावयत्याञ्च सत्त्रथा परिएउवति । (६।५१।३) इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाल्यं विदि सबेदन स्वक्त्म् ॥ (६।५१।४)

( , , )

दृढ़ भावना युक्त होकर मन जिस चस्तुकी जैसी करपना करता है उसको उसी आकारमें, उतने ही समय तक, और उसी प्रकारका फल देनेवाला अनुभवं होता है । यहाँपर फिसी वस्तुको न सत्य कह सकते हैं और न असत्। जिसने जिसको ,हड़ निश्चयके साथ जैसा समझ लिया है उसे वह वैसा ही दिखाई पड़ता है। दढ़ अभ्यासके द्वारा जो मनुष्य अपने मनमें जिस प्रकारके भावको स्थिर कर लेता है उसी प्रकारकी उसकी चासनायें और किया होने लगती हैं। यहे शोकसे वह उसी प्रकारकी क्रियायें करने लगता है, और उनके शतुसार अपनी भावनाके अनुरूप फल पाकर उसका आसादन करके उसमें थँध जाता है। मनुष्य प्रत्येक बस्तुका रूप अपनी भावना के अनुरूप ही देखता है। क्या क्या प्राप्त करने योग्य है और क्या नहीं—इस प्रकारका निश्चय भी भाषना हारा ही होता है। इह निश्चय-चाले मन अपनी भावनाके अनुसार ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके लिये प्रयत्न करते हैं। जैसी मावनाका इड़ अभ्यास हो जाता है यैसा ही अनुभव होने लगता है; स्वयं तो न नीम कडवा है और न गन्ना मीठा, न आग गरम, और न चन्ड्रमा शीतल । जिस विचारका जीव के हृदयमें दढ़ अभ्यास हो जाता है वही विचार—चाहे वह कितना ही दुप्तवाई क्याँ न हो-यार वार उदय होता है ओर जीवको अपनी ओर पींचता रहता है। शुद्ध मन जिस वस्तुको जेसी भाषना करता है वह वस्तु उसी प्रकारकी तुरन्त ही हो जाती हैं; जैसे जलमें भेयर ' उत्पन्न हो जाता है।जीव अपने भीतर उसी ब्रह्मारकी वस्तुओंका अनुभव करता है जैली वासनाओंसे यह वंघा हुआ है।भावनारे कारण हीवह अपने आपको दारीर समझने छगता है। वासनाके प्रभावसे ही जीवके छिये विप अमृत हो जाता है और असत्य पदार्थ भी सत्य हो जाता है। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसका अनुभव होता है। इन्द्रियाँ और उनके विषय सव ही जीवके अपने खयालसे ही वने हैं।

#### ( ⊏ ) अभ्यासका महत्व :--

धानिवाहिसदेहीऽयं श्चरिष्योग मेपण्य्। आचिसीतित्रतासेति । भावनास्यामयोगतः॥ (११७)१०) आधिमीतिकदेदीयमी धारणाज्यासमावनान् । विद्वद्भवस्यमभ्येति पश्यान्यामविज्ञानितम् ॥ (५१६७१३) दु.माध्याः मिद्धिमायान्ति रिषयो बान्सि मित्रलाम्। विचान्यसृततो यान्ति संतनाम्यामयोगतः॥ (ई।६०१३३) **ए**डास्यास्याक्षिकानैन यद्यनास्तर स्प्रहर्भका । निजयेदनजेनीय 'सिद्धिभविति नान्यथा ॥ (१।६७।४४)

किसी कामको बार बार करनेका नाम अभ्यास है। उसीकी पुरुषार्थं भी फहते हैं। उसके विना किसी प्रकारकी उन्नति नहीं होती। नुद्ध चित् ( शासा ) का उसी प्रकारका आकार दढ़ हो जाता है जैसे आकारका उसमें अभ्यास होता ई—यह बात वाटक तक भी जानते र्द । भाषनाके अभ्याससे स्थम शरीर, जो कि वास्तवमें शद्ध विद्या-फादा (बात्मा ) ई, आधिमीनिक (स्पृष्ठ ) भावकी प्रदण कर लेता है। इसी प्रकार आधिमोनिक (स्थूल) देह भी सहस धारणाके अभ्यासले पश्चीके समान आकाशमें गमन करने लगता है। अभ्यास-का रतना महत्व है। वरावर अध्यास (यहा) करनेसे नामुमकिन ( असम्भव ) भी सुमिषिन ( सम्भव ) हो जाता है। बाद्ध मिन हो जाते है। और बिप अमृत हो जाता है। यहा नामवाले अपने ही पुरुपार्थसे, जिसका नाम दढ़ अभ्यास है, मनुष्यको संसारमें कामयावी होती है। फिम्मी दुनरे साधनसे नहीं।

(६) मनके दृढ़ निश्चयकी शक्ति :— न मनोनिश्चयङ्ग कश्चिद्दोधयितुं क्षमः॥ (१।८८।१८) यो यद्वपद्वी यावी जन्तोमंन्सि निश्चयः। तेनव विना ब्रह्मग्रान्येन निपार्यते॥ (\$100139) बहुकालं यदम्यस्तं मनसा ददनिश्चयम्। नापैनापि न तस्यास्ति क्षयो नहेऽपि देहके॥ (३१८८।२०) (3169136) बीर्ड सन्ते। भेदवितुं मनागपि न दाक्यते। का नाम सा सहाराज कीटरय कस्य राज्य ॥ (३।८९।३८) भिद्यन्ते दर्जनश्चयवन्त्यपि । (३१८९१३९) या भिर्मेगांसि मनरे रह निष्ययको मिटाने या रोकनेकी किसीमें राक्ति नहीं

है। जिसके मनमें जो निश्चय दढ़ हो गया है उसको उसके सिनाय

·अपने दढ़ निश्चयसे हटा सके ?

और कोई नहीं हटा सकता,। यहुत समय तक जो यात किसीके मनमें गहरे तौरपर चैठ गई है यह शरीरके नष्ट होनेपर या शाप हारा भी नहीं मनसे हटती। रढ़ निश्चयवाले वीर मनकी अपने निश्चयसे भद्ग करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। किसकी ऐमी शक्ति है जो मनको

(१०) जैसा मन वैसी गति :--यथा संवित्तया चित्तं सा सचावस्थिति तता । प्रयक्षेत्र भीयतेऽन्यदशां पुनः ॥ (३।४०।१३) चित्तायत्तमिदं मर्वं जगस्थिरचरासाहम् । वित्ताधीनवसी राम चन्धमोक्षाविष स्फुटम् ॥ (३।९८।३) जैसा जिसका विचार वैसा हो उनका मन, और जैसा मन वैसी ही उसकी स्थिति होनी है। उस स्थितिको दूसरी दशामें लानेके लिये यहत प्रयत्न करना पड़ता है। जड़ और चेतन समन्त जगत् चित्तरेही आधीन है। हमारा बन्धन और मुक्ति भी चित्तरे हाथमें हैं। ११—दु:ख सुख भी चित्तके आधीन हैं:—

मनःप्रमादाहर्थम्ते दुःसानि गिरिक्टवत्। सद्वद्वादेव नक्ष्यन्ति सूर्यस्याध्रे हिमं यया ॥ (३।९९।४३) सर्वेषु सुगृदुःखेषु सर्वासु कलनासु च। मनः वर्तुं मनी भोकः मानसं विद्धि मानगम्॥ (३।१९५।२४) मनः कर्मकलं भुद्के सुभं बाध्यभमेव वा। अतिश्चित्तं नरं विद्धि भोक्तारं सुन्दु रायोः ॥ (३।११५।३४) सर्वेपामेव देहामा सुखदुःखार्थमाञ्ज्ञम् । शरीरं मन एवेह न तु मांसमय मुने ॥

मनस्तन्मयतां नैयं येनासी समवाप्यते॥ (४।२१।३४) मनकी मूर्यतासे दुःख पहाड़की चोटीका नाई बढ़ते हैं और मनके द्वारा ही दुःशोंका इस प्रकार नाश हो जाता है जैसे कि सूर्यके उदय होनेपर पालेका। सब दुःख, सुख और अवस्थाओंका वनाने-वाला और भोगनेवाला मन ही है। मनुष्य मनोमय है अर्थात् जैसा किसीका मन वैसा ही वह मनुष्य होता है। ग्रुम या अग्रम कमीका

यस्त्वकृत्रिम भागन्यस्तदर्थं शयतैनंरेः।

(811314)

करनेवाला मन ही हैं, इसिटिये सुग दुःगका भोगनेवाला मतुष्य मन ही है। हाड मांससे बना हुआ हारीर सुम्ब दुःगोंके भोगनेवाला नहीं है—सब दारीरोंमें यन ही को सुख या दुःगका अनुभव होता है। जो अलोकिक आनन्द मोख दशामें अनुभवमें आता है उसके प्राप्त करनेके लिये भी पुरुपार्थी लोग मनकी ही साचना करते हैं, क्योंकि उसकी सिद्धि भी यनके शुद्ध होनेपर ही हो सकती है।

(१२) जीवकी परिस्थितियाँ उसके मनको रची

हुई विजेच्ज्रवोदेवि शोयते तदिनद्या। ( ४१७५१३३) वृध्येदमां सर्थेवदं विद्धि विजोवपादितम्॥ ( ४१५५१२४) या येन वासना यज स्तेवारोपिता यया। सा तेन फळम्दन्तर तदेव प्राप्तते तथा॥ ( ३१८६११०) स्वेदीत्र विचरूपेणे वर्मणा फळम्दिणा। ( ३१९६१८) हुई तत्मनेकात्म साथमयमकराणम्। ( ३१९६१८) हुई तत्मनेकात्म साथमयमकराणम्। ( ३१९६१५) विश्वं विगतिन्यासं वासनाकरणान्वस्त्र ॥ ( ३१९६१५)

यह हमारा हदय जगत चित्तकी इच्छाओं द्वारा निर्मित है और इच्छाओं के रहनेपर लीन ही जाता है। जित्त हारा रचा हुआ यह एक महान् स्वम है। जहाँपर जिसने जेसी इच्छा रह फर ली है वहीं पर वह उसी प्रकारसे फल देती है। यह नानाप्रकारके लगिन पदार्थीयाछा और तर्राहित संसार वासनाके अनुसार नानाम्कारके विस्तारको धारण करनेवाछे और फल प्राप्त करनेवाछे संकरणारमक मनके कर्म हारा रचा हुआ है।

( १३ ) शरीर भी मनका ही बनाया हुआ है :— मनसेदं झर्गरे हि बासनार्थ प्रकल्पितम् । कृमिकोशप्रकारेण स्वात्मशेश इव स्वयम् ॥ ( शश्याः) करोति देहं संकल्पानुभवारो ,धरंथया ॥ ( शायाः) ९

न्तर्थेवेथं हि संबरपकलना काचिदेव हि॥(कै।२८।३०)

प्राप्त वाहिष्यान्य स्व ।
तथेव दरवते देहस्तापाऽऽकृष्युवयेन छ ॥ (ई।२८१३ )
मनसा भाष्यमानी हि देहती बाति देहक ।
देहभाषनवाऽयुको देहभाँमं वाप्यते॥ (३।८९१३ )
स्नम्म हि मनो राम देहस्तद्यु तहस ।
सत्तामायाति गन्धान्त पयनी गन्धतामिय॥ (४।२१।१६ )

जेसे रेशम मा कीड़ा अपने रहने में लिये अपने आप ही अपना कोश तेयार कर छेता है चेले ही मनने भी यह शरीर अपनी वास नाओं की पूर्ति करने के लिये बनाया है। मन शरीरको अपने सद्धर्पी द्वारा इस प्रकार बनाता है जैसे कि बुम्हार घड़ेकी। यह जी हुई। और मासका पञ्चभूतोंसे बना हुआ पुतला दियाई पडता है वह द्यारीर नहीं हे यक्ति मनको क्ल्पना द्वारा की पूर्व एक रचना है। जेसे साम जगत्में सब पडार्थ सद्गस्य द्वारा रचे जाते हैं बेसे ही इस जावत् अवस्थाके जगत्में भी सब वस्तुएँ ( शरीर भी ) सहस्व हारा वनाई जाती हैं। यह शरीर का है-नेवल पूर्वकालकी, अध्यास हारा इढ हुई। वासनाओंकी एक आकारवाली मुस्ति। देहभावनासे मनको देहरवका अनुभव होता हे ओर देहभावनासे स्ततन्त्र हो जाने पर देहको धर्मीका मनको अनुभन नहीं होता। अर्थात् जन तक हम अपने आपको भोतिक दारीर मानते है तब तक हमको दारीरके धम्मी का अनुभन होता है, निन्तु जन हम शरीरमावसे ऊँचे चढ नर अपनेको मन थोर आत्मा समझने छगते हैं तव हम रारीरके धम्माँसे मुक्त हो जाते हैं, उस समय हमें शरीरके सुख हु पॉका अनुभव नहीं होता, और इस प्रकारकी भावनाके धीरे धीरे परिपक्व हो जानेपर इम भोतिक शरीर नहीं धारण करते। जेसे जिस प्रकारकी गन्ध हवामें छोड थी जाती है हवा उसी प्रकारकी बन्धवाली हो जाती है. इसी प्रकार जेसे विचार किसीके मनमें होते हैं उसका शरीर उसी प्रकारका आकार धारण करता रहता है।

#### (१४) मानसी चिकित्सा

द्वारीर मनका बनाया हुआ है और मन द्वारा ही इसकी चुद्धि ओर तवदीछी होती रहती हैं। द्वारीरके सब रोग विचार ओर जीवन की अञ्चुद्धिके कारण होते हैं। उनके दूर करनेका समसे उत्तम उपाय निचारों ओर जीउन को शुद्ध करना है। जर मन शुद्ध और पिवर होता है और वासना उच्च कोटियों होनी है तर द्वारीर निरोम और सुन्दर रहता है। ये सर विचार आजकर के समयमें "किश्चियन साईस" के नामसे पाड्यात्य देशोमें बहुत प्रचलित होते जा रहे है और रहुत ही नजीन और महत्मपूर्ण समझे जाते हैं, किन्तु भारत पर्ने में इस प्रसार के जिचार सहस्मां, वर्ष पूर्व प्रचलित थे। योगवासिष्ठ , इस प्रकार के विचारों की अनुषम निधि है। इसल्लिये यहाँपर चित्रष्ठ जीके मानसी चित्रित्मा सम्बन्धी दुख विचारों को दब्धूत किया जाता है—

> आधवी श्याधयश्रीव इव दुस्तस्य कारणम्। तक्षितृत्ति सुस्र विचात्तःक्षयो मोक्ष उच्यते॥ (१/८१।१२)

#### ( अ ) आधि और व्याधि :---

चैहदुन विदुर्शिमाध्यान्य वामनामयस्। मीर्चमृते हि ते विद्यातरप्रकाने परिक्षय ॥ (६१८१।१४) हर प्राप्तिम नेति जाट्याद्वा घनमीहरा १ भाषव सन्प्रवर्तन्ते वर्णामु मिहिका इव ॥ (ई।८१।१६) मना रपुरन्तीच्यिष्टासु भीरये चेतस्यनिर्निते । दुराञ्चाप्तवहारेण दुर्वेशासमणेन च ॥ (६।८१।१७) दुष्टाल्प्यवहारेण दुष्टियास्पुरणेन च। टुर्जनासहदापेण टुर्नावोद्धाननेत च ॥ (६१८४१४८) क्षीणवाद्या प्रपूर्णस्वाज्ञाकीनां स्न्यसंतती। "प्राणे 'विश्वरता' बाते कार्य 🏻 विवन्तरिये॥ (६।८६।६९) दीहियीयहारण दीपाद्याधिर्ददे प्रवर्तते ॥ (११८११२०) हु, सके हो कारण है-एक आधियाँ ओर हुसरी व्याधियाँ। उनके दूर होनेमे खुरा होता है ओर ग्रान ढारा उनकी सम्भावना दूर होनेरा नाम मोध हा दारीतके दुर्गोदा नाम व्याधि है थोर माने सिक दुग्गोंका नाम आधि है। दोनों सूर्यनासे उत्पन्न होती हैं और तत्यज्ञानसे दोनोंका अय हा जाता है। गहरे मोहमें झलनेवाले मान सिक रोग अज्ञानसे और <sup>ब</sup>यद बस्तु मुर्छे प्राप्त हो गई है यह नहीं हुई है" इस प्रशारके मानसिक विचारींसे येसे उत्तव होते हैं जैसे वर्पी-क्तुमें मेंद्र बरसना है। देहके रोगॉकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है --

अर्ज कि अज्ञानके कारण मनुष्यका मन उसमें यसम नहीं होता और उसमें नानाप्रकारको तीज चामनायें उठती हैं, ता मनुष्य उनने पूरा करनेने चास्ते अपादा इटबींको धाने रुगता ह आगस्य (उरे) स्थानामें जाने रुगता है, अनुस्तित समयपर ओर अनुस्तित तरहके काम करने रुगता ह , इए पुरुषोरे सहम चेटने रुगाना ह, और अपने मनमें सोटे भावींको स्थान देने रुगता है। पैसा होनेपर उसकी नाहियाँ ठीक ठीक प्रमारसे काम करना छाट देती हैं। हुन्छ नाहियाकी शक्ति शीण हो जाती ह आर कुन्छ अधिक शक्ति गारी हो जाती ह जिससे उगके हांग जीवन शक्ति (प्राण) का शरीरके भीतर समाग उहान नहीं रहता और शरीरकी स्थित हावांकी रुग हो जाती है। और उसमें नानाप्रकारके होप उत्पन्न होकर हु ए देनेनारें अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

#### (छ)आधिसे ज्याधिकी उत्पत्ति:—

विश्व तियुरिते देह सहोभसमुवायलम् । (६।८११६०)
सहोभास्साम्यमुस्तर्यं शहित प्राणवायव ॥ (६।८११६२)
असम घहित प्राणे नाहयो बान्ति विसस्यितम् । (६।८११६३)
साम्रियान्य प्रयुण्य यान्ति काश्रिय रिक्तसम् ॥ (६।८११६४)
सुत्र गंपमत्रीणं यमतित्रीण यसेव या ।
दोपायेव प्रयाचयः प्राणस्तास्तुर-सात्॥ (६।८११६५)
साम्रियानि नयस्य त प्राणवात स्वमास्यम् । (६।८११६६)
यान्यवानि निरोपेन विष्टम्यन्त सरिष्ठे॥ (६।११६०)
यान्येव ध्याधिता वान्ति परिणामस्वभावतः। (६।६११६०)
प्रवमाधेभवेद्याधिनस्याभावायः नवसति॥ (६।८११६०)

चिसम गडवड होनेसे अघदव ही शरीरमें गडवड होती है। शरारमें जब सहोम होता हे तो आणोंके प्रसारम विषम्ता आ जाती है, और प्राणाकी गतिमें विकार होनेसे नाविधाके परस्पर सम्बन्ध सराबी उत्पन्न हो जाती है। कुछ नाविधाकों तो शक्ति से अधिक पूर्व हो जाती हैं ओर कुछ खाळी हो जाती है। प्राणोंकी गतिमें प्रदारों पेदा होनेसे अबका पायन ठीक नहीं होता—केसी अब अच्छी तरह नहीं प्रता, कभी कम प्रवता है ओर कमी अधिक प्रचता है। प्राणोंके यन्त्रमें अब पहुँच कर वहाँपर जमा टोकर और सडकर अनेक प्रकारके रोगों को उरन्न करने लगता है। इस प्रकार मानसिक रोगोंसे दारीररे रोगानी उरगिच हे वी दे और उनने नाश होनेपर इनका भी नाश हो जाता है।

#### (इ) आधिके च्य होनेपर व्याधिका चय :-

आधिक्षयेणाधिमया हाँग ते स्याचयोऽप्यत्म । (६/८११४) शुद्धा युण्यया साचा क्रियम सामुसेवया ॥ (६/८११४) सन प्रयासि भैसँदय निरूपेण कामनम् । (६/८११४) सामग्री वर्धते देहे गुद्धे चेतसि सामग्र ॥ (६/८११४) सामग्री यर्धते देहे गुद्धे चेतसि सामग्र ॥ (६/८११४) सामग्रीया वहस्मको कमण प्राणायव । परवानि तथाक्षानि स्वाधिस्ता विजन्यति ॥ (६/८११४) समग्री हि मणी राम देहस्तदन्त तहव । उत्तामावाति ग्रम्थान्त प्रयामे ग्रावसानिव ॥ (४/८११६)

शाचियाँ (मानसिर रोगों) में श्रांण हो जानेपर उनसे उत्पन्न होने याली क्याधियाँ (शादीरिक रोग) भी मिट जाती हैं। गुद्ध शोर शुभ फमोंके करनेसे और सज्जांके सहसे मन इस प्रमार निमंल हो जाता हे जेसे कि साणपर घडानेसे स्नाना, ओर स्थित गुज्य हो जानेपर इसरिस मानन्य (निरोगता) था मश्चार शेने लगता हैं। जीवनरे गुज्य होनेपर प्राणोंकी गति टीक टीक पीतिसे होने एगता हैं। जीवनरे गुज्य होनेपर प्राणोंकी गति टीक टीक पीतिसे होने एगता है और शरीरमें ब्यवर्ग पाचन टीम टीक होने एगता है, जिसमे कि शारीरिक नोग नए हो जाते हैं। मनने जैसे निचार होते हैं देह उन्होंके जनु नार चहती है और उसी प्रमारकी हो जाती है, जेसे ह्या येती ही हो जाती है जेसी गन्य उसमें टीक दी जाए।

### (ई) मन्त्र चिकित्सा -

मन्त्रीं अक्षरीमें भी उसी प्रकार शरीरवर असर करनेशी शक्ति हे जेसे कि द्याहर्योमें । क्लिंग मन्त्रीका प्रभाव भावना द्वारा होता है । , या। कित्क कुर्वति हरीतक समावत । भावनावता कार्य तथा कारताव ॥ (१।८)।१९)

जेसे हरीतकी (हरें) का खमान पेसा ह नि उसने पानेने शरीरमें इस रुग जाते हैं बेसे ही भागना (ख्ट वि वास) हारा मन्त्रोंने बक्षर (यर छ व बादि) मी शरीरपर बसर करते हैं।

### ( उ ) मूल चाधि:—

द्विविची व्यक्तिस्ति सामान्य सार पुत्र च । व्यवहारसा सामान्य सारो जन्ममा स्वृत् ॥ (६१८३१२३) प्राप्तेनाभिमतेनैव नद्यन्ति व्यवहारिका । (६१८३१२४) भारमञ्जानिता सारो नाचिनैत्रपति सामा ॥ (६१८३१२५) भाषिच्याचिनिकासानौ राम साराधिसक्षय । सर्वेषां मूलहा प्रावृज्यदीव स्टब्पीकष्म्म ॥ (६१८३१२३)

रोग दो प्रनारफे हैं—एक सामान्य और नुसरा मूल। सामान्य रोग उनको कहते हैं जो कि लीकिक जीवनमें दियाई पड़ते हैं। संसारमें जन्म लेना मूल रोग हें (क्योंकि जवनक जीय ससारमें जन्म लेता रहें। दें (क्योंकि जवनक जीय ससारमें जन्म लेता रहें। त्वातक तो उदे कभी न कभी कोई न कोई रोग लोगा हो। रोगीसे पूरी निरुप्ति जन्म-मरणके चकरसे विवक्तल ही हूट जानेपर होती हैं) लीकिक रोगीकी शाहित तो यथीचित यस्तु प्राप्त हो जानेपर हो जाती है, किन्तु जो मूल रोग है, उसकी शाहित आत्म हान प्राप्त किये दिना नहीं होती। जीवनकी सर आधियाँ (मानसिक रोग) और क्याधियाँ (मानसिक रोग) अके क्याधियाँ (शायीरिक रोग) भूल आधि (अहान) के नाश होनेयर ऐसे नए हो जाती है जैसे कि नदीके किनारे उत्पन्न होनेयाली येल वर्णाक्रमुं नदीकी वाढसे नेष्ठ हो जाती है।

(फ) जीवनको सुखी और निरोग रखनेका उपाय:—

मनसा भाष्यमानो हि बेहता याति देदक ।
देहभावनवाउनुको देहभर्मेन वाज्यते ॥ (३।८९१६)
व मनोनिभयकृत कश्चिद्रोध्येयु धम ॥ (३।८९१८)
वन्मनोनिभयकृत सहस्यीपिदण्यने । (३१९१४)
हन्तु न शक्यते जन्तो मतिनिभयकृति ॥ (३१९११५)
पीरप स्वम्यप्रध्येमात्मस्य भारत्वस्य ।
वित्तिष्यगायोक्षती हुलानो वदनिनिद्व ॥ (३१९२१४)
आध्यो व्याप्यक्रीय साथ प्रयक्षतस्य ।
न सण्डयन्ति तसित प्रधाना विल्लिम्ब ॥ (३१९२१४५)

भाषाभाषभर्यी चिन्तामीद्वितानीदिहान्विताम् । विमृत्यामनि तिष्ठामि चिरं जीवाम्यनामयः ॥ ( ६।२६।१०) इरमध मण स्वयमित्रं प्राप्यामि मुन्दरम्। इति चिन्ता न में सेन चिर्व जीवास्थनामयः ॥ ( ई।२६।१९) प्रशान्तचापलं यीतशोरं रास्थं समादिशम्। सभी सम मुने धार्ल्स सेन जीवास्वनासयः ॥ (६।२६) १६) क्रिमध्य सम्म सम्पन्नं प्राप्तवां स्वविता प्रतः। इति चिन्ताउवरी मास्ति तेन जीवास्वनामयः ॥ ( १।२६।१८ ) अरामरणहुरोषु राज्यलाममुखेषु च ।• म बिभेमि न हप्पामि रोन जीवास्थनामयः ॥ (ड्रा२६।१९) क्षयं बन्धुः , परश्रार्यं समार्थमयमन्यतः । इति ब्रह्मश्च जानामि सेन जीवाम्यनामयः॥ (६।२६।१०) आहरन्यहरन्तिष्ठपुत्तिष्ठल प्रमुत्स्यपन् देहोऽहमिति. नो 'वैचि सेनासि चिरजीवितः ॥ (ई।१६।२१) भवरिचल्या नाचवा सुद्दता स्तिष्युराधवा । प्रता मदवामि सर्वेत्र तेनं जीवास्यनामयः ॥ (ई।१६।१५) बरकरीमि बद्दनामि चरवत्तवा सद्वतोऽपि मे । मनी .. नैप्कर्म्यमाद्वे तेन जीवास्यनामयः ॥ ( ई।२६।१७) करीमीशोऽपि नामान्ति परितापे व खेरवात् । े हरिद्वोऽपि न वास्टामि तेन जीवास्यनासयः॥ ( ई।२६।२९) 🏞 जीवाँ भिन्नं स्तर्थ शीर्ण शुरुषं शुव्यं शवं गतम् । ·वृद्यामि नपवासर्व तेन 'जीवास्युनामय. ॥ ( ६।२६।३६ ) सुरिरतोऽसि सुदापसे दुःखितो दुःखिते जने। सर्वस्य प्रियमिनं च तेन जीवाम्यनामय ॥ (ई।१६।६४) भापदायलधीरोऽसि बगनिमर्ज च संवदि। मावासावेषु नैवासि तेन 'सीवास्यनासयः॥ ( है।२६।३५ ) में दारीर हूँ इस प्रकारकी भावनासे जीव दारीरके घर्मीका अनुभव

मैं द्वारोर हूँ इस प्रकारकी भावनासे जीव वारीरके धर्मोका अनुभव करता है, और इस भावनासे रहित होनेपर जीवकी शारीरके गुणांका अपनेमें अनुभव नहीं होता। मन जिस बातका दह निश्चय कर लेता है चही होती है—उसे टालनेगाला और कोई नहीं है। जैसे प्रतिधिक-मणिपर पड़ा हुआ प्रतिथिक्त किसी साधनसे नहीं मिट सकता उसी प्रकार मनने जो अपने लिये निश्चित ।कर लिया है वह भाव, इच्य, औपिध और दण्ड आदि किसी अन्य साधनसे नहीं दूर, किया जा सकता। (मनके निश्चयका इतना महत्व है—इसिछिये) यदि कोई व्यक्ति अपने पृथ्पार्थसे अटल धैर्यको धारण करके स्थिर रहे तो उसके पास दःख नहीं फटक सकते। येसे पुरुपके मनको आधि (मान-सिक रोग ), व्याधि ( झरीरके रोग ), शाप और कुटिए (बुरी नज़र) आदि कुछ भी इस प्रकार हानि नहीं पहुँचा सकता जैसे कमलदण्डसे पीटनेसे पर्वतको कुछ नहीं होता। ( वसिष्ठ जीने जब काकमुशुण्ड मुनिसे यह पूछा कि आप इतने दीर्घकालसे इतने निरोगी और युवा कैसे पने रहते हैं तो उन्होंने जो उत्तर दिया यह यह है:-) में सदा निरोगी इस वजहसे रहता हूँ कि-इष्ट और अनिएके होने और न होनेकी चिन्ताको त्याग कर में आत्मभायमें स्थित रहता हैं। आज मेंने इस वस्तुको प्राप्त कर लिया, कल उस खुन्दर वस्तुको प्राप्त करूँगा—इस प्रकारकी चिन्ता मुझे नहीं होती; मेरा मन चपलता और शोकसे रहित, शान्त और समाहित (स्थिर) है। आज मुझे क्या प्राप्त हुआ है और कल क्या होगा इस प्रकारकी चिन्ताके ज्यरसे में पीड़ित नहीं हैं। युदापे और मीतके दुःखसे मुझे डर नहीं है, और राज्य नहा हु : बुड़ाप जार आवण उत्त्वल शुझ डर नहा है, आद राज्य आदिके सुद्ध मिळनेले मुझे फोई पुड़ारी नहीं होती; यह यन्त्रु हैं यह हात्रु हैं, यह मेरा है यह हुस्तरेला—इटा मकारका मेदमाय मेरे मनमें नहीं हैं। झांहार विहारमें, उटते बैठते, साँस छेते और सोते—किसी समय भी मुझे यह रायाछ नहीं होता कि मैं देह हैं। अपने स्थरूपसे विचलित न होने वाली दाकि तथा मधुर और मेमयुक्त दृष्टिसे युक्त होकर में सबको समतासे देखता हूँ; जो कुछ में करता हूँ अथवा जिस वस्तुका में भोग करता हूँ उस उसमेंसे अभिमान त्याग कर सब कुछ करता हुवा भी में मनमें निष्क्रिय ही रहता हैं। मैं समर्थ होनेपर भी किसीपर आक्रमण नहीं करता, दूसरोंसे दुःख दिये जानेपर भी में पिन्न नहीं होता, धनहीन होनेपर भी में किसीसे कुछ पानेकी इच्छा नहीं करता; जीर्ण, टूटी हुई, शिथिल अङ्गवाली, शीण, शोभयुक्त, संचूंणित और नष्टप्राय वस्तुओंमें भी मुझे नचीनताका आनन्द आता हैं; दूसरोंको सुखी देखकर में सुसी होता हूँ, दुःखी देखकर दुःखी होता हूँ, और सबका में प्रियमित्र हूँ; आपत्ति आनेपर में अचल और धर्यग्रुक रहता हूँ, और सम्पत्तिकी दशामें सारे जगत्के साथ मित्रताका व्यव-हार करता हूँ; भाव और अभावमें में सर्वदा एक समान रहता हैं।

### (१५) मनके शान्त और महान् होनेपर ही सब ओर आनन्दका अनुभव होता है:—

मनः सर्गमिदं राम तरिमधन्तविकितिसे।
विकित्सितो वै सकको जगजारमयो मवेत ॥ (४१४१५)
अन्त द्वीतस्वार्या तु रुक्यार्या शीवर्ष जगुर् । (४१५५३३)
अस्तरमुक्ष्योपतसानौ दावादाहमयं जगन् ॥ (४१५६१३)
न तरिभुवनेषयोष स्वेशास्त्रव्यारितः।
करमातायते विचायन्त्रदृष्ट्वीत्यत्॥ (५१२१११३)
वृष्टं मनसि साम्यूर्णं जगस्तयं मुखानुदेः।
व्यानदृष्ट्वाद्याद्य अञ्च वर्मास्तृतेव मृश् (५१२११३)

मन सम फुछ हैं मनकों अपने मीतर ही चिक्तिसा करनेसे सारा संसार टीफ हो जाता है। अपने भीतर ही यदि शांनित मात हो गई, तो सारा संसार शान्त दिगाई पड़ने लगता है। जो अपने भीतर ही कुणाकी आगसे जल रहा हो उसके लिये सारे संसारमें आग सी लगी रहती है। विसकों महान बनानेसे जो फल प्राप्त होता है यह न तीनों लोक (पृथ्वी, पाताल और खर्ग) फेजरर राज्य बरनेसे, न रजोंसे भर हुए राजानेके मिलनेसे होता है। मनके पूर्ण होनेवर सारा संसार अमृतसे मरपूर दिगाई पड़ता है, जैसे कि ज्ता पहने हुए पुरुषके लिये समस्त पृथ्वी चमड़ेसे दकी हुई सी प्रतीत होती है।

#### (१६ं) शुद्ध मनमें ही आत्माका प्रतिविम्य पड़ता है :—

संबंद्र स्थितमाकाशमान्तर्शे प्रविधिम्बति । यथा तथामा सर्वत्र स्थितव्रवेतिस स्थ्यते ॥ (५।७११६९ ) आकाशोपलकुकादी सर्वत्रास्मद्भा स्थिता । प्रतिक्षिम्बमिताद्भी चित्र एवात्र स्थ्यते ॥ (५।७११६६ ) चित्रं वृक्षियिक्षां ते बदा यातमचित्रवाम् । तदा मोक्षमधीमन्त स्वामाप्रीचि तो तवाम् ॥ (५।२१।२६ )

्यदापि आकाश सब जगह मौजूद् है तो भी उसका प्रतिविग्य केवळ शोशोमें ही पड़ता है। पेसे ही यदापि आत्मा सब जगह वर्तमान है तोभी उसका दर्शन केवळ मनके भीतर ही होता है। आत्मा यद्यपि आकाश पत्थर और दीवार आदि सब ही वस्तुओंमें वर्त्तमान है, तोभी जैसे फेवल शोशेमें हो वस्तुर्योका प्रतिविम्व पहता है आत्मा-का दर्शन केवल चित्तमें ही होता है। जब चित्त वृत्तिहीन होकर चित्तमायको त्याग देता है, तव अपने भीतर विस्तृत आकारवाली मोक्षमयी आत्मसत्ताका अनुभव करता है।

(१७) जयतक मनमें अज्ञान है तभीतक जीव

संसाररूपो अन्धकारमें पड़ा रहता है:--

जडधीं मनी यावद्वतंकच्छपवस्थितम्। भोरामार्गवदामुढं विस्मृतारमविचारणम् ॥ (५।५।२७)

तावरसंसारतिमिरं , सेन्दुनापि सवहिना । मर्कद्वादशकेनापि मनागापि न सिश्चते॥ (पापार८)

गड्ढेफे फलुवेके समान जवतक अझानी मन आत्माको भूलकर मूर्वतायशे भोगों में मार्गपर चलता रहता है तयतक संसारकपी अन्येरा किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकता, चाहे आग और चन्द्रमा-सहित बारहाँ सूर्य भी अपना प्रकाश करलें।

(१८) मन जगरूपो₋ पहियेकी नाभि हैं :—

अस्य संसाररूपस्य मायाचकस्य चित्तं विद्धि महानाभि असतो असवायिनः ॥ (५।५०।६) तस्मिन् द्वसमबष्टको धिया पुरुपयस्नतः।

गृहीतनाभिवहनान्मायाचकं निरुष्यते ॥ ( ५।५०।७ ) रस भ्रम पैदा करनेवाले, घूमनेवाले, संसारक्ष्मी मायाचककी नामि वित्त है। इस नामिको वुद्धि और पुरुपार्थ द्वारा ज़ोरसे पकड़ कर रोक छेनेसे मायाचककी गति दक जाती है।

# ११—-सिद्धियाँ

ऊपर यद यतत्वाया जा चुका है कि योगवासिष्टके अनुसार प्रमुखके भीतर अनन्त और अद्भृत शक्ति वर्तमान है—केवल उसके उपयोग कर-नेकी ही पानी है। प्रायःहम अपनी दाक्तिका उपयोग विना दानेही करते है। यदि जानकर और समय-यूगकर हम अपनी ईश्वरीय दाकिका उपयोग करें तो जो चाहें सो बातकर सकते हैं। मनुष्यका मन दाकिका भण्डार दे-क्योंकि यह प्रसका ही एक आकार है। सनको जितना गुद्ध किया जाए यह उतना ही यहवान् और शक्तिशाली होता. यहा जाता है। मनके व्यतिरिक्त मनुष्यके दारीरमें भी दासिका एक महान येन्द्र है जिसमें जीवकी अनन्त और अद्भुत शक्ति सीती रहती है। यदि थोगमार्ग हारा उस दाकिको-जिसको योगदाखाँमें कुण्डलिनी-के नामसे पुकारा गया है-जगा दिया जाए सो मनुष्यको अनेक प्रका-रकी योग्यतायेँ, जो कि लाधारण मनुष्यको प्राप्त नहीं हैं, प्राप्त हो जाती है। उस महान् दाक्तिके उपयोगसे मनुष्य मन चाही यातें कर सकता है। पेली शक्तियाँको प्राप्त कर हेनेका, जो कि साधारणतास छोगोंको प्राप्त नहीं हैं, सिद्धि कहते हैं। योगमें आठ प्रकार-की सिद्धियाँ मानी जाती हैं। उनके नाम ये हैं:-अणिमा, छिपमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, घरित्य और ईशित्व। 'अणिमा' यह सिक्कि है जिसके हारा योगी रच्छा करनेपर अपने स्थूल शरीर-को सदमले सहम बना लेता है। 'लियमा' उस निदिको कहते हैं जिसके द्वारा थोगी अपने शरीरको इतना इलका यना लेता है कि यह आफाश-मार्गसे जहाँ चाहे जा सके। 'महिमा' यह सिद्धि है जिसके द्वारा योगी अपने दारीरको चाहे जितना वड़ा थना सके। 'गरिमा' द्वारा योगी अपने शरीरको जिलना चाहे भारी यना सकता है। 'प्राप्ति' यह सिद्धि कहलाती है जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार फिसी भी अन्य छोफर्में जा सके । 'प्राकाम्य' सिद्धि द्वारा योगी जिस पदार्थकी इच्छा फरे उसे ही माप्त कर होता है। 'वशित्व' द्वारा योगी के यदामें संसारकी सब ही वस्तुएँ हो जाती हैं, और वह खयं किसीके थसमें नहीं रहता । 'ईकित्व' वह सिद्धि है जिसके प्राप्त कर छेनेपर

योगीमें सब फुछ उत्पद्मेशोर नाश फरनेकी शक्ति वा जाती है। वह चाहे तो नवीन सृष्टिकी उत्पत्ति कर सकता है। इनके अतिरिक्त पातअल योगदर्शनमें और बहुतसी सिद्धियों का वर्णन है और उनकी प्राप्तिके साधन भी वतलाये गये हैं—जिनमेंसे कुछ ये हैं:-सव प्राणियोंकी वाणी समझने की सिद्धि, पुर्वजन्मका क्षान, दूसरोंके चित्तका ज्ञान, अंदृद्य हो जाने की राक्ति, मृत्युका झान, अपार वलकी प्राप्ति, सुहम, गुप्त, और दूरके पदार्थीका हान, दूसरे स्थृल और सूहम लोकोंका हान, तारीकी चाल-का ज्ञान, अपने दारीरके मीतरके अद्वाँका द्यान, भूरा और प्याससे नियृत्ति, स्थिरता, सिद्धोंका दर्शन, सर्वज्ञता, अपने चित्तका पूर्ण झान, आत्मज्ञान, वृसरेके शरीरमें प्रयेश करनेकी शक्ति, भृत्य और शारी-रिक दुःष्पर विजय, दूरकी वस्तुओंको इन्डियाँ डारा देखना, सुनना और स्पर्श फरना, इन्द्रियाँपर चिजय, और त्रिकाल दर्शन। यहाँपर योगवाशिष्टमं वर्णन की हुई सिद्धियाँका उल्लेख किया जाता है। योग-धासिष्ठमें सिद्धियों के प्राप्त करने के दो घिरोप मार्ग हैं। एक मनकी द्राह्मि और दूसरा कुण्डलिनी शक्तिका उद्घोधन । प्रथम हम मनकी गुद्धि द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनमेंसे कुछका वर्णन यहाँपर करते हैं।

(१) मनकी शुद्धिद्धारी प्रांस होनेवाली सिद्धियाँ:—

मने निर्मेश्यावास यहावयति यादवस् ।

तत्तवाशु भवत्येव वयादवर्ता सवेलका॥ (४११०१४)
शुद्ध मन जिस यस्तुकी जैसी भावना करता है यह अवदय ही

गुड मन जिस वस्तुजी जैसी भावना करता है यह अवश्य ही जस्द ही यैसी ही हो जाती है—जैसे जल भैंवरका रूप धारण कर लेता है।

( श्र ) दूसरोंके मनका ज्ञान:-

मिलनं हि मनोऽपीयं न भिया श्रेषमहाँत । भयोऽयसि संतरी छुदे तस ग्रु कीयते॥ (४११७१९९) वित्ततस्त्रानि छुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम् । एक स्त्राणि तोवानि यान्यंक्यं नाविलानि हि॥ (४१७०१०)

अगुद्ध मन राकिहीन होता है। वह दूसरे मनने साथ सहम करनेमें अशक होता है। गुद्ध और गरम किया हुआ लोहा ही दूसरे गुद्ध और तस लोहेंमें मिल सकता है। जैसे समान स्पवाले जल द्दी आपसमें मिलकर एक होते हैं उसी प्रकार शुद्ध मनोंमें ही परस्पर एकता हो सकती हैं।

(आ) सदम लोकोंमें प्रवेश क्रनेकी सिद्धि:-

अभ्युद्धियः सिद्ध्छोकान्युण्यवसीदिनान्।
न समर्थाः स्वदेदेन भ्राप्तुं छावा इतातवान् ॥ (३१५३१९)
अतो ज्ञानविवेदेन पुण्येनाय वरेण च।
पुण्यदेहेन गच्छित्त वर्ष छोकमनेन तु॥ (३१५३११४)
सम्प्राप्ते थेयवेचातो ये वा धर्म पर्र छिताः।
आतिवादिक्लोकांत्ते आमुचनकी नेतरे॥ (३१५४११)
आतिवादिकतां वार्ष छुद्धं विचान्तदेर्मनः।
सर्गनन्मान्तराते, सिद्धैर्मिष्टति नेतरत्॥ (३१२२१०)
आतिवादिकताःवानं स्थितिमेण्यिः साध्यतीम्।

यदा तदाग्रसंबर्गीक्षकन्द्रशि पायनात् ॥ (१।१११२) जैसे छायाका धूपमें प्रवेश नहीं हो सकता, येसे ही वे छोग जितकी दुव्हिमें जायति नहीं हुई, पुण्य फंमी डारा प्राप्त होनेवाले सिक्क लोकोंमें अपने हारीर हात प्रयार नहीं कर सकते। दूसरे लोकों मेचेवा पवित्र हारीर, जान और विवेक, पवित्र कमें अथवा वर ठारा होता है। इसलिये आतियाहिक (सहस) लोकोंमें उन्हीं छोगोंका प्रवेश होता है जो था तो हानी (अर्थात् जो जानने योग्य सव तस्यां को जानते हैं) हो या जितका जीवन पूर्णत्या धार्मिक हो। जो जीव प्रवुक्त होकर सहस मार्थको प्राप्त हो खुके हैं वे ही उन दूसरे जीवींसे मिल सकते हैं जो कि सिद्ध होकर दूसरे लोकोंमें जन्म छे पुके हैं। जब सहस्रतस्यांका आत पूर्णत्या स्थिर हो जतता है, तय मनुष्यको संकरप्रदित प्रविप्त सिद्ध लोकोंका दर्शन होता है।

( इ ) आधिभौतिकताकी भावनाके कारण जीव-को सूदम लोकोंका दर्शन नहीं होता:—

> आपिमीनिकदेहोऽयमिति यस्य मतिग्रमः। -तस्यासावपुरत्येण मन्तुं धक्रमेति नावषः म (२१४०१८) धरं पृथ्यादिदेहः से गातिगीसित ममोपमः। इति निक्रयवान्योऽन्यः क्यं स्वासरोऽन्यनिक्षयः।। (२१५३।३३) यत्र स्वसंकरपुर्वं स्वदेहेन न खम्यते।

तम्रान्यसंख्यपुरं देहोऽन्यो छमते कथम् ॥ (२।२१।४३) जिसके मनमें यह अम हद हो गया है कि में आधिमीतिक ( स्पूज ) शरीर हूँ यह मला-सहम मार्ग द्वारा दूसरे ठोकों में कैसे जा सकता है ? जिसके मनमें इन प्रकारकी भावना दढ़ हो गई है कि में भीतिक शरीर हूँ और मेरा गमन आकादा हारा नहीं हो सकता, उसको मला केसे विश्वास हो सकता है कि वह सहम देह है और वह आत्कारा-मार्ग द्वारा जा सकता है ? जब कि मनुष्य अपने ही कीर वह आत्कारा-मार्ग द्वारा जा सकता है ? जब कि मनुष्य अपने ही कह स्वस्त्रपत्म अपने स्थूल शरीर हारा प्रवेश नहीं कर सकता तो भला दूनरों के सङ्करण जगतमें उसका प्रवेश स्थूल शरीर हारा कैसे ही सकता है ?

# (ई) सूरम भाव ग्रहण करनेकी युक्ति:-

नस्येबास्यसनोऽप्येति साधिसीतिङ्गामतिः। यदा शाम्यति संवास्या तदा पूर्वा प्रवर्शते ॥ (३)५७:३०) सदा गुरूवं काठिन्यमिति यश्च मुधाप्रदः। चाम्येत्स्वमनरस्यैव थोद्धर्योचाश्चिरामयात् ॥ (३।५७:३१) च्युत्रूलसमापत्तिस्ततः समुपजावते । स्वमे स्वमपरिज्ञानादिव देहस्य योगिनः ॥ (३।५७।३२) स्वमे स्वमपरिज्ञानाद्यथा देही लघुमैबेत्। सथा योधादवं देहः स्यूलवत्न्जुतिमान्मवेत् ॥ (३१५७।३३) रुडातिवाहिकद्दशः प्रशास्त्रत्याधिमीतिकः । बुधस्य दृश्यमानोऽपि शास्त्रीघ हवास्वरे ॥ (३।५८।१४) सद्वासनस्य रूदायामातिवाडिकसंविदि । देही विरम्नतिसायाति गर्भसंस्येष यौवने॥ (३।५८।१६) घासनातानवं मृनं थदा ते स्थितिमेव्यति। त्तदातिवाहिको भावः पुनरेष्यति देहके॥ (३।२३।५६) यया सत्यपरिज्ञानाद्वज्ञवी सर्वी न दश्यते। सथातिवाहिकज्ञानादुद्दयते नाधिमौतिकः ॥ (३१२ ११६०) स्वप्रसंबस्पदेहान्ते देहोऽयं चेत्यते यथा। तथा आप्रद्वावनान्ते उदैत्यातिवाहिकः॥ (३।२२।३) शुद्धसत्त्वानुपतिसं चेतः प्रतनुवासनम्। भातिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाम्युताम् ॥ (३।२२१९)

भवकोधयनाम्यासा देहर्यास्यैय जायते । संसारवासनाकार्ये नूनं चित्तराशिता ॥ ( ३।१२।१७) याधिमातिफ (स्थूल) भावनाफे स्याग वृंनेपर वातिपादिक ( सूझम ) भावनाका उदय होता है। तय भारीपन और कड़ेपनका झुड़ा विभ्यास इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि खप्रसे अच्छी तरह जाग जानेपर स्थाकी वस्तुओंकी स्थुल भावनाका अन्त हो जाता है। हरुपेपन और सुक्षमनाकी भावनाका तथ योगीमें ऐसे उद्य हो जाता 🗓 जैसे स्वप्नमें यह जान लेनेपर कि यह स्वप्न है। जैसे स्वप्नको स्वप्न समझ छैनेपर रारीर सुक्षम मालूम पहुने लगता है वैसे झान-प्राप्त होने-पर स्थूल दारीर भी इलका मात्म पड़ने लगता है। जिस हातीके हदयमें स्रमभावनाका रह अभ्यास हो जाता है उसके लिये आधि-भीतिक (स्थल ) भावनाका पेसे अन्त हो जाता है जैते सरदीके मीसमका पाइल देवते देवते नए हो जाता है। जैसे गर्भकी भवस्था की योपन कालमें याद नहीं रहती उसी प्रकार जिसके मनमें यह भावना दढ़ दो गई दें कि में स्ट्रम हूँ, वह अपने स्थूल भाव (स्थूल हारीर ) को विरक्तुरू भूछ जाता है। वास्ताओं के शीण होनेपर अवस्य ही दारीरमें सुक्मभावका उदय हो जाता है। जैसे यह जान रुनेपर कि वास्तवमें यह गम्सी दे सर्प नहीं है, सर्प दियाई नहीं पड़ता, वैसे ही यह जान छेनेपर कि हमारा दारीर वास्तवमें सूक्ष्म है स्थूल शरीरका अनुभव नहीं रहता। जैसे स्वप्नमें अनुभवमें आने वाले कल्पनाके शरीरकी भावनाका अन्त होते ही जागनेपर स्थूल शरीर-की भावनाका उदय हो जाता है, यैसे ही जायत् भावनाके अन्त होने-पर स्थुळ हारीरकी भावनाका नाहा हो जाता है। जैसे गर्भी पाकर यर्फ पानी हो जाता है, यैसे ही सहम वासनागीपाला ओर गुद्ध भाव-को प्राप्त हुआ मन भी सूक्ष्म हो जाता है। संसारके पदार्थीकी वास-मार्थोंके कम हो जानेपर बान और अभ्यास द्वारा स्थूल शरीरमें ही

(व) ज्ञान द्वारा स्थूल भावनाकी निवृत्तिः— अत्यव्यवेद स्टब्स्क्रसेवेदं शरीरक्यः । जीवः प्रचितं सूवारमा बाल्ये चस्तमिवीहतम् ॥ (६/८२११७) यदा ॥ ज्ञानदीयेन सस्यवालोक आवतः । संक्रम्योतो जीवस्य हविते सारक्रमवत् ॥ (६/८२११८)

स्हम शरीरकं अनुभवका उदय हो जाता है।

शान्तिमापति देहोऽयं सर्वमंदरासंक्षयात् । तदा राघव निःतोपं दीपतीन्छयं यथा ॥ (६।८२।१९) निद्वाययगमे अन्तर्यया स्थन्नं न पत्रपति । अभि हि माविते सस्यै तथा देहं न पत्रपति ॥ (६।८२।२०) मत्रदे सर्वमानं जीवी देहादुनः स्थितः । निर्देहो मवति श्रीमान् सुखी तस्यैदमावगत् ॥ (६।८२।२१) सार्वमायनाद्द्रप्टोऽयं देहो देहो मवत्यदम् । एएस्वसत्यमावेन स्योमतो याति देहवः॥ (६।८२।२०)

जेसे पाल कको भूत दियाई पड़ता है, धेसे ही मूर्ग जीयको भी हारीर न होते हुए भी संकरको खमले यह स्पूल हारीर दिखाई पड़ता है। जा मानके दीपकसे खारों और खार नम फेल जाता है तब जीयका संकर्ण मोह हारद्कृत बारल्की नाई शीण हो जाता है। जीसे तलके ज्वाम मोह हारद्कृत बारल्की नाई शीण हो जाता है। जीसे तलके ज्वाम हो जानेपर दीपक घुम जाता है, धेसे ही संकर्णों के शीण हो जाता है। निहाके प्रत्म हो जानेपर स्थूल हारीरका अनुभन शीण हो जाता है। निहाके प्रत्म हो जानेपर जेसे जीयको स्त्रम दियाई नहीं देते, वैसे ही सत्य की भावनाके उद्य होनेपर जीयको हारीरका अनुभव नहीं रहता। असर्यमं सर्यकी भावना होनेसे जीव स्पूल हारीरसे प्रिरा हुआ है। एक तर्यको भावनाके हु हो जानेपर जीय हारीरसे प्रता हुआ है। एक तर्यको भावनाके हु हो जानेपर जीय हारीरसे मुक्त और पुली हो जाता है। हारीरफो सत्य समझनेसे ही हारीर सत्य मालूम पड़ता है, इसको असर्य जान छेनेपर इसका अनुभव नहीं रहता।

(२) क्रुएडितनी शक्तिके उद्घोधन बारा प्राप्त होनेवाली सिद्धियाँ:—

#### ( अ ) कुएडलिनी :—

परिमण्डिलाकाता समंद्यान समाभिता।
आध्रवेष्टिनिका नाम नादी नादीताताध्रिया ॥ (६१८०१६६)
योणामावर्तसद्ध्या सल्टिनवर्तसद्धिया।
र्रण्यापोकारसद्याना चुण्डळावर्तसद्धिया।
देवासुरमपुष्येषु स्थानन्त्रस्थाविद्या। (६१८०१६०)
सीटादिन्यस्वानतेषु सर्वेषु प्राणिण्दिया। (६१८०१६८)
सीटादिन्यस्वानतेषु सर्वेषु प्राणिण्दिया। (६१८०१६८)

करीर्ज्ञमध्यरन्त्राणि स्पृदान्ती वृत्तिवञ्चला । मनारतं च सस्पन्दा पथमानेव तिष्टति॥ (ई।८०।४० तस्यास्त्वभ्यन्तरे तिमान्द्रदर्शीकीशकीमछे । या परा शकिः स्फुरति धीणावेगछसद्रतिः ॥ (वै।८०।४१) सा चोक्ता कुण्डळीनाचा कुण्डळाकारवाहिनी। भाषिनां परमा शक्तिः सर्वशक्तिनवमदा ॥ (दै।८०।४२) अनिशं निःश्वसद्पा रुपितेव शुजद्वमी। संस्थितोर्च्योकृतमुखी स्पन्दनाहेतुतां गता ॥ (६१८०।४३) तस्यां समसाः सम्पद्धा भाड्यो हृदयकोशगाः । उत्पद्मन्ते विश्रीयन्ते महार्णव इवापमाः ॥ (६।८०।४७) नित्यं पातोत्मुक्तया प्रवेशोन्मुराया तया। सा सर्व संविदां थीजं होका सामान्युदाहता ॥ (६।८०।४८) प्तत्पञ्चकवीनं तु कुण्डलिन्यां सदन्तरे । प्राणमाहनरूपेण सस्यां स्कुरति सर्वदा ॥ (देश । १) सान्तः कुण्डलिनीस्पन्दस्पर्शसंविकलामला । कछोका कलनेनाडा हथिता चेतनेन चित्। (ई।८११२) जीवनाजीवतां याता सनगञ्च सनःस्थिता । संकल्पाचीय संकल्पी बोघाहुद्धिरिति सहता ॥ (ईं।८१।१) **अहंकारास्मतो याता सैपा पुर्वप्रकासिया** । स्थिता कुण्डलिनी देहे जीवशक्तित्तुत्तमा ॥ (६१८१।४) सतर्त प्रवहरवध.। अपानतामुपागत्य समाना नामिमध्यस्था उदानारशीपरि स्थिता ॥ (ई।८१)५) सर्वयसमधी बाति वदि वदास धार्यते। तरपुमान्म्यृतिमायाति तथा निर्गतया बद्धात् ॥ (ई।८१।७) समस्तिवोध्वीमावाति यदि युक्तया न धार्यते। तरप्रमानमृतिमायाति तया निर्गतया वटात् ॥ (६।८१।८) सर्वयात्मनि तिष्ठेश्वेत्यत्तवोर्घ्वाश्ची ग्रमागमी । व्याधिरन्त्रमांस्त्ररोधतः ॥ (५।८१।९) पुर्वेष्टकपरास्यस्य जीवस्य माणनामिकाम्। विद्धि कुण्डकनीमन्तरामोदस्येव मञ्जरीम् ॥ (६१८१।४४) मांसं कुर्यत्रज्ञहरे स्थितं सिष्टमुखं मियः। क्षवांच संमिलस्यूकद्वयम्मःस्थेरिव वैतसम् ॥ (१।८१।६३)

सस्य मुण्डलिनी लक्ष्मीर्निलीनान्तर्निजास्पदे । प्रधागसमुद्रस्य कोशे मुक्तावली यथा ॥ (६।८१) भावतंत्रस्रमासेव नित्यं ससमसायते । दण्डाइतेव भुजनो समुन्नतिविवर्तिनी ॥ (६।८९।६५) दारीरके मर्मस्थानमें चकके वाकारवाली, सैंकड़ों नाड़ियोंका बाधय, बांघवेष्टनिका (आन्तोंसे घिरी हुई) नामकी एक नाड़ी है। उसका आकार घीणाके मूल भागमें स्थित आवर्त (गोलाई) के, जलमें भेंबरके, ऑकार सक्षर (ॐ) के आधेके, तथा कुण्डलके चकके समान है। यह नाड़ी देव, असुर, मजुष्य, मृग, नाकू (मगर), पक्षियों, कीड़े मकोड़े, जलमें उत्पन्न होनेवाले बन्तुमॉर्मे—संक्षेपतः सय ही प्राणियों ने भीतर मौजूद है। उस नाड़ीका आकार ऐसा है जैसे कोई सर्पिणी जाड़ेसे पीड़ित होकर गूंडली मार कर सोगई हो। गुदा-से लेकर भी तक सन छिट्टोंको स्पर्श करनेवाली, चञ्चल वृत्तिवाली, और यरावर स्पन्दन करते रहनेवाली वह नाड़ी है। उस नाड़ी के भीतर जो केलेके इंडेके भीतरयाले छेदके समान कोमल है, बीणाकी नाई स्पन्दनयुक्त एक परम शक्ति वर्त्तमान है। कुण्डलके आफारमें उसका स्पन्दन होनेके कारण उसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है। वह व्याणियोंकी परम शक्ति है और उनकी अन्य सब शक्तियोंको तेज़ी देनेवाळी है। जैसे ग्रस्सेमें आकर साँपिनी फुंकार मारती हो, ऐसे ही यह शक्ति ऊपरको मुँह उदाये हुये हरदम सांस ता छेती हुई तमाम शरीरके स्पन्दनका कारण होती है 1 हदयम पहुँचनेवाडी सद हो नाड़ियाँ उससे सम्यन्ध रक्षती हैं और उसमें रह पकार आ मिलती हैं जीसे कि समुद्रमें निदयाँ। चूंकि सारी नाड़ियाँ उसमें आकर पड़ती हैं और उसका सबसे ही सम्बन्ध हैं, उसको सब प्रकारके शानोंका थीज सामान्य ज्ञान कहा जाता है। पाँचों शान-इन्द्रियों का वीज कुण्डलिनी शक्तिमें स्थित हे और प्राणींके द्वारा वह यीज सञ्चालित होता है। वह कुण्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, स्पर्श और ज्ञान संदर्भी गुद्ध फळा है। संकल्पपुक्त होनेसे उसका नाम फळा है और चेतन होनेसे उसका नाम चिति है। जीनेसे जीव, मनन करनेसे घट मन और योध-प्राप्त होनेसे बुद्धि होती है। वही शक्ति अहंभावको प्राप्त होकर पुर्यष्टक कहळाती है। सब शक्तियाँकी परम शक्ति वह कुण्डलिनी शक्ति शरीरमें स्थित है। अपान वायुका रूप धारण करके

यह शक्ति सदा नीचेकी और जाती है, नाभिके मध्यमें स्थित होनेसे यह समान सहराती है और उदानके नामसे वह ऊर्घ्य भागमें स्थित होती है। यदि उसकी सारी वृत्ति नीचेकी ओर हो जाये और यीवमें न रुफे और न ऊपरफो ही जाए. तो वंह वाहर निकल जाती है और मनुष्य मर जाता है। इसी प्रकार यदि नीचेकी ओर न जाकर और मध्यभागमें स्थित न रहकर उसकी सारी वृत्ति ऊपरकी ओर हो जाए और यह जोरसे ऊपरको निकल जाए तोभी मनप्य मर जाता है। और यदि ऊपर नीचे न यह कर किसी जीयकी प्राण शक्ति मध्यभागमें निरुद्ध होकर स्थिर हो जाए, तो वह प्राणी सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। पुर्यप्रक नाम जीवकी प्राणनामक शक्तिका नाम कुण्डलिनी है। यह शरीरमें इस प्रकार है जैसे फूलमें सुगन्ध देने वाली मञ्जरी। इस देह रूपी यक्तके उदर भागमें नाभिके पास परस्पर मिले हुये मुख्याली धाँकनियाँके समान मांसका पिण्ड इस प्रकार काँपते हुये स्थित है जैसे कि ऊपर और नीचेसे यहनेवाले दो जलाँके धीजमें स्थित सदा हिलनेवाला येंतका कुछ। उसके भीतर उसकी लक्ष्मी कुण्डलिनी दाक्ति इस प्रकार स्थित है जैसे मूँगेकी पिटारीमें मोतियों भी माला। रुट्राक्षकी मालाके समान वह नित्य सरसराती है और उंडेसे मारी हुई सर्पिणीके समान यह ऊपरको मुँह उटाये उराती है ।

इस सारे वर्णनका सार यह है कि महुप्पके शारीरके उदरभागमें नाभिके आसुपास एक वेंद्दा स्थान है जहाँपर एक इस मकारका चक्रा-कार यह है जिसमें जीवकी परम शक्ति सुप्तरूपने चर्नमान है। उस अद्भव्य शारीरके सभी अङ्गांसे सम्यन्य है और उसके भीतर रहनेवाली शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिमी शक्ति है, शरीरको सब जामन नवा कार्यपरायण शक्तियांका आधार है। यदि यह शक्ति पूर्णतया जामत् हो जाए तो मनुष्यको अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ आह हो जाती हैं उसका जामरण प्राणांके निरोच और नियमित सञ्चालनसे होता है ये यानें आगे शनकाई जाएंगी।

(आ) कुचलिनी-योग द्वारा सिद्धियोंकी प्राप्ति:— तो वदा पूरकाम्यासादापूर्व स्थीयने समय्। वदेति भैरव स्थेव वायस्य पीनता तथा॥ (६१८४१४५)

पूरकपूर्णान्तरायतप्राणमारुनम् । यदा मीयते संविदेवोर्ध्वं सोढुं घर्मकुमं श्रमम् ॥ (६।८१)४१) सर्पीव स्वरितैवोर्घ्यं याति दण्डोपमां गता। नाडीः सर्वाः समादाय देहबद्धा ख्तोपमाः 🛚 (६१८११४७) तदा समस्तमेवेद्मुत्हावयति देहकम्। पवनापूर्णं भस्त्रेवाम्बुतताम्तरम् ॥ (६।८९।४८) नीरनधं ष्ट्रत्यम्यासविकासेन योनेन ब्योमगामिना। योगिनः प्राप्तुवन्युर्वेदीना इन्द्रदशामिव॥ (६।८१।४९) भद्मनादीमवाहेण शक्तिः वुण्डलिमी यदा। षहिरूरवे कपाटस्य द्वादशांगुलमूर्धनि ॥ (ई१८१।५०) रेचकेन प्रयोगेण नाड्यन्तरनिरोधिना । मुद्दतं स्थितिमामोति तदा व्योमगदर्शनम् ॥ ( ६।८१।५१ ) मुखाइहिद्दाँदशान्ते रेचकाभ्यासयुक्तितः। प्राणे चिरं स्थिति जीते प्रविशस्यपरां पुरीम् ॥ (ई।८१।५६) रेचकाभ्यासयोगेन जीवः सुण्डलिनीगृहात्। उद्धत्व वीज्यते बाबदामोदः पवनादिव ॥ (६।८२।२९) स्यापते विरतस्पन्दो देहोऽयं काएकोएवत्। देहेऽपि जीवेऽपि सतावासेषक इवादरः॥ (६।८२।६०) स्थावरे जद्रमे वापि चवासिमतयेच्छया। भीं कुं तासंपदं सम्यग्जीवोऽन्तर्षिनिवेश्यते ॥ (१।८२।३१) इति सिद्धियं भुक्तवा स्थितं चेत्तद्वपुः पुनः । प्रविश्यते स्वयमन्यद्वा यद्यत्तात विरोचते ॥ (६।८२।६२) देहादयस्यय विश्वान्त्र्याप्तत्रत्यारितलान्य । संविदा जगदापूर्व संपूर्ण स्वीवतेऽभवा ॥ (६१०२।३३) उस कुण्डिलिमीम पूरक माणायामके अभ्याससे जब माणी समम्पत्ते स्थित हो जाता है तव सुमेठके समान स्थिरता और गुरुताकी सिद्धि हो जाती है। जिस समय पूरक प्राणायामके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक परिश्रमको सहकर कुण्डलिनी शक्ति अपने • मृद्याधार स्थानसे ऊपर उटकर सुपुम्णा नाडीके द्वारा यहारन्ध्र पर्यन्त जाती है, और डण्डेके समान आकारवाळी होकर सर्पिणीके समान जय यह ऊपरको जाती है, और सब नाडियाँकी शक्तिको भी अपने साथ ऊपर ही ले जाती है, तब इस शरीरको यह इस प्रकार उड़ा ले-

जाती है (आकाशगमनकी सिद्धि ) जैसे हवासे भरी हुई मशक जलके ऊपर तेरती हो। इस प्रकार अभ्यासके द्वारा आकाशगमनसे योगी जन पेसे ऊँचे चढ जाते हैं जेसे कि कोई दीन जन इन्द्रकी पद्वीको माप्त हो जाता हो । जिस समय अन्य नाडियोंके व्यापारको रोकनेवाले रेचक प्राणायामके प्रयोगसे कुण्डलनी शक्ति ग्रह नार्डा (सुपुम्णा) के मीतरको होकर दिमागके कियार घोलकर वहाँसे चारह अगुल ऊपरकी ओर मस्तकमें जाकर एक मुहर्तके लिये भी स्थिर हो जाती है, तो आकाशगामी सिद्ध लोगोंका दर्शन होता है। रेचकके अभ्यासरूपी युक्तिसे प्राणको मुरासे १२ अगुल गहर यहुत समय तक स्थिर करनेके अभ्याससे योगी इसरे पुरुषके शरीरमें प्रवेश कर सकता है। रेचकके अभ्याससे जब योगी अपने जीवकी कुण्डलीके नियासस्थानसे बाहर इस प्रकार निकालसके जैसे ह्यामेसे स्रगन्धको, तय यह इस चेष्टारहित शरीरको लक्ष्मी और पत्यरके समान त्याग देता है, ओर दूसरे दार्शरमें, बाहे यह जब हो अथवा चेतन, इच्छानुसार प्रवेश करके उसकी सम्पत्तिका भोग कर सकता है। इस प्रकार योगी दूसरे इारीरके भोगोंको भोगकर, यदि उसका हारीर बना रहा हो तो उसीम, नहीं तो बपनी रुखिके अनुसार किसी दूसरे हारीरमें प्रवेश करके स्थित रहता है। अथवा अपनी चितिको समस्त जगतमें पेलाकर सारे शरीरोंमें व्यास होकर सर्वत स्थित रहता है।

(ह) स्दमता और स्यूखताकी सिद्धि कैसे होती

ह्वतः प्रश्चककोशीर्षे प्रस्कृत्यां कण । हेमश्रमस्वरसाय्यविद्युव्द श्वास्तु रे ॥ (६/१८२१२) स प्रवर्णनसविष्या वायवाञ्च वर्षते । स्विद्भुत्वया नृनमकैवचाति धोदयम् ॥ (६/१८२१३) सांच्याप्रप्रमाकांमे सृद्धिभ्यागत क्ष्यात् । साह्य प्रवावल्य साह देह हेम य्यानल ॥ (६/१८२१४) बहस्यशोसहो युक्ता गर्व्यव्यव्यव्यवि । बहा प्रवावल्यसांस्वाने वृत्विशेष्व ॥ (६/१८२१४)

स दारीरद्वयं पश्चाद्विभूय दापि सीयते। विक्षोभितेन प्राणेन नीहारी बात्यवा यथा ॥ (६।८२।६) क्षाचारनाडीनिर्दीना ब्योमस्थैवाचशिष्यते । शक्तिः नुण्डलिनी बहुर्थुमलेखेव निर्गता॥ (५।८२।७) **द्योदीकृतमनोतुद्धिमयजीवाद्यहंकृतिः** भन्तःस्फुरचमरकारा भूमछेखेव नागरी॥ (६।८२।८) विसे दी है नृणे भिचाबुप छे दिवि भूत छै। सा यथा योज्यते यत्र तेन निर्यात्यकं सथा ॥ (ई।८२।९) संवित्तिः सैव यात्यङ्ग रसाचन्तं यथाकमम्। रसेनापूर्णसामेति संग्रीमार इवाम्युना ॥ (ई।८२।१०) रसापूर्णी यमाधारं भावयत्याह्य सत्त्रयाः। धसे वित्रकृतो बुद्धी रेखा राम यथा कृतिम् ॥ (६।८२।११) इडभावयशभ्दम्तरस्थीन्याग्रीति सा ततः। मातृगर्भनियण्गेषु स स्इमेबाहुरस्थितिः॥ (६।८२।१२) यथाभिमताकारं प्रमाणं चेति शधव । जीवशक्तिस्वामोति सुमेर्वादि सृणादि च ॥ (ई।८२।१३) हृदय-फमलके चकके कोशके ऊपर अग्नि (प्रकाश) का एक कण ऐसे चमकना है जैसे सोनेका औरा अथवा सायद्वालके समय मेवमें यिजलीका कण । यह मकाश-कण विस्तारभायनाके द्वारा वायु-की नाई फैलने और ज्ञान रूपसे शरीरमें सूर्यके समान खमकने लगता है। प्रातःकालके वादलसे उदय होकर जिस प्रकार सूर्यका तेज क्षणभरमें ही वृद्धिको प्राप्त हो जाता है वैसे ही यह अग्निका कण बृद्धिको पाकर सारे अहाँ समेत दारीन्को ऐसे गला देता है जैसे कि आग सोनेको । जलके स्पर्शको न सहनेवाली वह योग-अग्नि शरारको सिरसे पैर तक मीतर बाहर जला देती है। शरीरके पार्थिव और जलमय दोनों भागोंको जलाकर अपने आप भी वह कण विशुब्ध माण द्वारा कहीं पेसे गायव हो जाता है जैसे वायुके द्वारा घून्छ। उस समय सुपुम्णा नाड़ीके जल जानेपर कुण्डलिनी शक्ति आकाशमें ऐसे स्थित होती है जैसे कि अग्निसे निकली हुई धुवकी लटा। उस समय वह कुण्डलिनी शक्ति अपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, अह-द्वार आदि समेत और नानाप्रकारकी वासनाओंसे पूर्ण, आकाशमें पेसे सुशोमित होती है जैसे कि किसी शहरसे निकला हुया धुँवे

१८

( <93 )

का स्तम्भ। पेसी अवस्थामें उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तुः —फमलदण्ड, पहाड़, तृज, दीवार, पत्थर, आकाश, पृथ्वी—में

दो सकता है। बद्दी फुण्डलिनी जब स्थृल भावको घारण करना

चाहती है तो फिर रसमावना द्वारा रससे इस प्रकार भरने लगती है जैसे सूपा हुआ चड़स पानीसे भरे जानेपर फुळ जाता है। रससे पूर्ण होकर यह जिस आकारको चाहे पेसे धारण कर लेती है जैसे चित्रकारके मनकी रेपाएँ नानाप्रकारके रूप घारणकर होती हैं। इड्

भावना द्वारा वह हड़ियोंकी इस प्रकार रचना कर छेती है जैसे कि माताके गर्भाशयमें पड़ा खुड़म बीज स्थूल आकारको धारण कर लेता है।तष यह जीव दाक्ति इच्छा अनुसार यहेसे वहा ( सुमेश्के समान )

और छोटेसे छोटा (तुणके समान ) आकार धारण कर सकती है। ( ई ) प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ

प्राप्त हो जाती हैं:---राज्यादियोक्षपर्यम्ताः समस्ता एव सम्परः। वेडानिकविधेयस्वास्ताध्याः सर्वस्य राघव 🛚 (६।८०।६५)

हे राम ! प्राणीको वसमें कर लेनेपर प्रत्येक मनुष्य राज्य प्राप्तिसे लेकर मोक्ष प्राप्ति तक सपही प्रकारकी सम्पत्तियोंको प्राप्त कर सकता है।

प्राण क्या है ? उनको कैसे बशमें किया जाता है और उनके यद्वामं करनेपर फा विशेष छाभ होता है-इन सय वातोंना वर्णन

**शागे च**लकर विस्तारपूर्वेक होगा।

पर चित्त मृत्रप्राय हो जाता है (अर्थात् चित्त चित्त तर्ही रहता)। मरा हुआ चित्त सत्य रूपमें स्थित होता है जो कि सर्वत्र एक और समान रूपसे स्थित है।

### ( अ ) जाग्रत् अवस्था :—

जीवपातु वारिङ्ग्नर्थियते रेन जध्यते।
तेजो यीर्यं जीवपातृत्त्याधिभभमङ्ग यत् ॥ (४११९१५)
ध्यवद्दारी यदा कायो मनमा कर्मण गिरा।
भवेतदा मरुजुजो जीवधातु, मन्यति ॥ (४११९११६)
तिमान्यर्थत्यङ्गेषु सर्वं सिवृद्दशि छि। (४११९११६)
द्वंश्रणादिषु रुग्नेषु मसरुनी बहिम्मयम्।
नामाकारिकाराव्य क्यास्मित् वश्यति ॥ (४१९९११)
विसरवाष्ट्रपर्योवाय जाप्रतिवासम्ति । (४१९९१९)

स्थूल हारीरफे आंतर जीवधातु नामक वह एक तस्य प्रोज्द हे तिसके रहनेसे यह दारीर जीयित रहता है। तेज भीर वीर्य भी उसीके नाम हैं। जब दारीरजी किसी प्रकारका किया (प्रमन, वचन, कमें) होती हे तव यह जीवधातु प्राणो द्वारा कियारमक भड़ोंको कोर प्रवाहित होती है। अहाँमें जीयधातुका प्रमरण होनेपर उनमें खेतनाका अनुभव होता है। म्रानेन्द्रियांके द्वारा वादरकी भीर प्रवृत्त होकर यह जीवधातु अपने भीतर नानाप्रकारके व्यद्य जातका अनुभव करती है। जीव धातुके इस प्रकार कानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों में स्थित रहनेपर जी अनुभव होता है उसका नाम जापन है।

# (आ) सुपुप्ति :—

े सुपुष्ति :—

अनसा कर्मणा वाचा यदा ध्रुम्यति ने वपुः ।

सानतामा तिग्रुचि स्वस्यो वीचधातुम्बदात्वमो ॥ (श1९१०)

समतामाग्रुचेवीची धोम्यते न हृदम्बरे ।

निर्वाचसदने दीपो यथाऽऽक्रोकेक्कारकः ॥ (श1९१२)

तत सस्ति नाग्नेपु स्विम्ह्यमति तेन नो ।

न चेकाणदीन्यायाति स्ट्यान्यात्वाची नो वहि ॥ (श1९१२२)

वीचोऽन्तरेव स्कुर्मते तैकाविषयमा निकेश

सीतसविद्यम इव स्वेहसविषयमा ग्रुजे॥ (श1९१२३)

जीवाकास कला काविचितिः स्वच्छनयास्मनि । दशासम्बाति सौपुप्ति सीस्यवातां विचेतनसम् ॥ (४११९।२४)

जय कि शरीरमें मनन, चचन और कम रूपो कोई भी किया
नहीं होनी तय जीवधात अपने स्वरूपमें शान्त भावसे स्थित रहती
है, प्राणीकी कियामें समता आ जानी है, और हदयमें स्थित जीवधातुमें किसा प्रकारका क्षोभ नहीं होता। जेसे कि ह्यारहित स्थानमें
धातुमें किसा प्रकारका क्षोभ नहीं होता। जेसे कि ह्यारहित स्थानमें
धातुमें किसा प्रकारका क्षोभ नहीं होता होकर स्थित रहता है उसी
प्रकार जीवधातु भी शान्त रहती है। उस अवस्थाने जीवधातु
छानेन्द्रियों और कमेंन्द्रियों की ओर नहीं दौढ़ती इस कारण छानेन्द्रियों
और कमेंन्द्रियों के जोत नहीं दौढ़ती इस कारण छानेन्द्रियों
और प्रकार जीवनाका अभाव रहता है, और उनकी किया याहर
की ओर प्रवृत्त नहीं हातो। उस समय चेतना जीवके प्रीतरही येसे
रहती है जैसे कि तिलोंमें नेल, यक्किंग निर्मा और गीमें विकनाई।
प्राणोंके सोम्य हो जानेपर, याह्यालके नष्ट हो जानेपर, जीवके
आकारवाली करा नामक चिति सुपुति की व्यामें पहुँच जाती है।

#### (इ) खम:--

सप्ति सौम्यती वातैः प्राणैः सञ्चास्यते तदा । स जीवधातुः सा सविचत्रधिचतयोदिता॥ (४।१९।२६) भागभाषेः कमभ्रमेः। स्वान्त.सस्धत्रगजार्ज पश्यति स्वान्तरेवाञ्च स्फारं बीज इव द्वमम् ॥ ( ४।१९।२७ ) स्रीवधातुर्यदा वातैः किश्चित्संक्षम्यते भूषाम् । सरोऽस्म्यह सुप्त इति पश्यत्वारसनि खे गतिम् ॥ ( ४।१९।२८ ) यदाम्भक्षा प्रान्यतेऽसी वदा बार्यादिसम्भ्रमम्। अन्तरेवानुभवति स्वामोदं कुसम यथा ॥ (॥१९।२९) यदा पिचादिनाकाम्तस्तदा ग्रीध्मादिसम्ब्रमस्। भन्तरेवानुभवति स्फारं वहिरिवास्त्रितम् ॥ (४।३९।३०) रक्तापूर्वो रक्तवर्णान्देशान्कालान्बहिर्यया । पञ्चत्वसुभवात्मत्वाचार्येव च विमक्ति॥ (४।१९।३१) सेवते वासमां यां तां सोऽन्तः पञ्चति निदितः । रन्धेर्वेहिरक्षादिभियंथा ॥ (४।१९।३२) पवनक्षोभिती अनाकान्तेन्द्रियच्छिदो यतः शुरुधोऽन्तरेव स. t सविदानुभवत्याशु स स्वप्न इति कथ्यते ॥ (४।)९।३३)

### ( ई ) चौथी अवस्या:-

चाया अवस्याः —
अहमावानहभावी स्वचन सदसती वया।
वर्द्धकः सम स्वच्छ स्वत त्रचुर्यपुच्यते ॥ (ई।१२४१२)
या स्वच्छा सम्वाचानतः जीवन्युक्तप्यविश्वति ।
साध्यवस्या व्यवहती सा तुर्वकवनोच्यते ॥ (ई।१२४१२)
नीतजाप्र च स्वाम सकस्यानामसम्बन्धतः
सुपुतमानो माच्येवस्थावाज्ञदता स्विते ॥ (ई।१२४१२)
साध्य सम्वक्रप्रदानो स्वाम सिम्बमिद नगतः ॥ (ई।१२४१२)
विक्रीन तुर्वेचेवाहुत्वदानां स्था स्थितमिद नगतः ॥ (ई।१२४१२)
अहंकारककार्यामो समताया समुद्धते ।
विद्यतिसं पुत्ते विक्षेत्र वरेवासाहि नेतसः ॥ (ई।१२४१२)

अहभाव और अनहभाव, सत्ता ओर असत्ता, दोनासे रहित जो असत्ता, सम ओर शुद्ध स्थिति है उसे चौथी अवस्था कहते हैं। जो स्वच्छ, सम ओर नान्त साक्षी रूपसे जीवन्युक्त भावर्ये स्थिति है यह तुर्या अवस्था कहळाती हो यह स्थिति न जामत् है, और न स्था, क्योंकि रस अवस्थामें सम्स्योक्त अभाग होता है, आर न सुपुति क्योंकि इसमें जड़ताका अभाव रहता है। धानियोंकी उस अवस्थाका नाम जिसमें कि उनके लिये उस जानतका अनुभव, जो कि अधानियोंके लिये स्थिर रूपसे स्थित है, धान्त और लीन हो, जाता है, नुयों (चोंपी) अवस्था कहलाती हैं। तुर्योवस्थाका अनुभव तय होता है जब कि अहंकारका त्याग, समताकी प्राप्ति और चित्तकी शान्ति हो जाती है। संक्रवर-विकल्पसे रहित चितिकी स्थितिका ही नाम चौथी अवस्था है।

#### (२) चार प्रकारका छहंभाव :—

में प्याह ? इस प्रभ्रका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता है। कोई कोई तो अपने आपको स्थूल और नाशचान, शरीर ही समझते हैं और कोई मन समझते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि शरीर और मनसे पर कोई जीव या भारमा नामका तत्त्व है जो इन दोनोंके धमोंसे वरी है—चे यह आरमा है। इन सपसे ऊँचा और अष्ठ समझता उन योड़ेसे लोगोंका है जो अपने आपको सारा विश्व, या वह तत्त्व जो सारे विश्वमें क्यात और महाना उन योड़ेसे होंगोंका है जो अपने आपको सारा विश्व, या वह तत्त्व जो सारे विश्वमें ब्यात और मकाधित हो रहा है, समझते हैं। आरमा-सम्बन्धी इन चार निश्वमोंका योगवासिष्ठमें इस प्रकार वर्षन है:—

## १—मैं देह हूँ :—

आपादमस्तकमहं सातापितृविविधितः । हप्येको निक्षयो सम बन्धावासदिव्योकनात् ॥ (५।१७)१४) देहीहहामिति तां विदि इ.स्वायंव न शान्तये । (५।७३)११) बज्यं प्रच दुरासम्प्रश्ली श्रप्तुंच परः स्वतः ॥ (४।१३)१४४) अमेनाश्वित्यो अन्तुर्म प्रशः परिरोहित । रिपुणानेन बस्थिता विविधाधिमदायिना ॥ (४)१३।५५)

एक यह विश्वास है कि में माता-पितासे उत्पन्न सिर्स्स पैर तक विस्तारवाता स्थूछ देड हूँ। यह विश्वास सत्य नहीं है; इसी कारण वन्धनमें डालनेवाला है। अपने आपको स्थूल देह समझना दुःखका कारण है, शान्तिका साधन नहीं। यह विश्वास हमारा शञ्ज है, इसको बहाँतक होसके दूर करना चाहिये। इस नानाप्रकारके मान-सिक होटोंके देनेवाले वलवान शञ्ज हारा मारा हुआ जीव कभी नहीं पनपता। सुप्ति अवस्थामें जव वह जीवधातु सीम्य अवस्थाको प्राप्त हुये पाणाँ द्वारा श्रुच्य होती है तब चिति चित्तका आकार धारण फरती है, और अपने भीतर ही सारे उगलके भाव, अभाव, और अमके अमको इस प्रकार विस्टुत क्रप्से अनुभव करती है जैसे यौत अपने भीतर बुक्षका अनुभव करता है। जब सीती हुई हाउतमें जीव आतु वायु द्वारा क्षोभित होती है तब स्वप्नमें आकाशमें उड़नेका अनु-भव होता है, जब जल द्वारा क्षोभित होती है तव जल सम्बन्धी स्वाप्ता अनुभव होता है। जब पित्त द्वारा क्षोभित होती है तो गरमी को मोसमके स्याप्ता मनके भीतर अनुभव होता है। तो गरमी की मोसमके स्याप्ता मनके भीतर अनुभव होता है। तो गरमी की मोसमके स्याप्ता मनके भीतर अनुभव होता है। तो गरमी की मोसमके स्याप्ता मनके भीतर अनुभव होता है। को रक्त की अधिकता होती है तव लाल रहको प्रवार्थोंका अनुभव होता है। जीवके अन्यूर जेसी जैसी वासनायें उठती है वैसे वैसेही प्रकारके सम यह इस प्रकार देखता है जेसे कि प्राणोंसे सोतित होकर छानेन्द्रयाँ हारा बाहरको प्रवार्थोंको देखता हो। सम्य उद प्राप्ता नाम है जो बाहा हानेन्द्रियाँको क्रियाके विना सन्य के होससे ही होता है।

( ई ) चौथो अवस्था :--

अहं माय और अनहं माय, सत्ता ओर असत्ता, दोनांसे रहित जो असक्त, सम और शुद्ध स्थिति है उसे चौथी वयस्था कहते हैं। जो स्पच्छ, सम और शान्त साक्षी इत्पत्ते जीवन्सुक भावमें स्थिति है यह तुर्यो अवस्था कहलाती है। यह स्थिति न जाग्रत है, और न स्या, फ्वॉकि इस अवस्थामें संकट्गंका अभाव होता है, और नुसुपुति फ्वॉकि इसमें जड़वाका अभाव रहता है। ग्रानियोंकी उस अवस्थाका नाम जिसमें कि उनके लिये उस जगत्का अनुमव, जो कि अग्रानियोंके लिये स्थिर रूपसे स्थित है, ग्रान्त और लीन हो जाता है, तुर्या (चौधी) अवस्था कहलाती है। तुर्यावस्थाका अनुभव तम होता है जब कि अहंकारका त्याम, समताकी प्राप्ति और विचकी शान्ति हो जाती है। संकर्य विकरपसे रहित चितिकी स्थितिका ही नाम चौथी अवस्था है।

#### (२) चार प्रकारका छहंभाव:-

मं फ्या हूं ? इस प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकार से दिया जाना है। फ़ोई को दे तो अपने आपको स्थूल ओर नाज्ञवान जारीर ही समझते हैं ओर कोई मन समझते हैं। कुछ लेंग यह समझते हैं कि दारीर और मनसे परे कोई जीय या आरमा नामका तस्य हे जा इन दोनोंके धर्मोंसे वरी है—चे यह आरमा है। इन सवसे जेंज और धेष्ठ समझता जन थोड़ेसे लोगोंका हे जो अपने आपको सारा विश्व, या यह तस्य जो सारे विश्वमें स्थान और प्रकारात हो रहा है, समझते हैं। आरमा सम्यम्धी इन चार निश्चमोंका योगवासिष्ठमें इस प्रकार वर्णन है:—

## १—मैं देह हूँ :--

आपादमन्तकमह माताधिवृत्तिनित । इत्येको निव्रयो सम्म यन्यायासदिकोकनात् ॥ (५११७११४) देशेष्ठद्दमित तो विद्धि हुस्त्रायेव न सान्तये । (५१०६१११) वर्ज्ञ एव दुरासमञ्जी शत्योव पर स्प्तुत ॥ (४१३६१५४) अनेनाभिद्रतो जन्मुनं भूय वरिरोहति । विद्यानित्र विद्यानियदायित्य ॥ (४१३६१५५)

एक यह विश्वास है कि में माता पितासे उत्पन्न सिरसे पेर तक विस्तारवाटा स्थूल देह हूँ। यह विश्वास सत्य नहीं है, इसी कारण वन्धनमें डालनेवाला है। अपने आपको स्थूल देह समझना दुःखका कारण है, शान्तिका साधन नहीं। यह विश्वास हमारा शत्रु है, इसको जहाँतक होसके दूर करना चाहिये। इस नानाप्रकारके मान-सिक होशों के देनेवाले वलवान् शत्रु द्वारा मारा हुआ जीव कभी नहीं पनपता।

# ॅ२—मैं चित्त हुँ :—

स्वसंकल्यमयाकारं यावरपंसारमावि यत्।

चिचं तद्विदि जीवस रूपं समातिवाहिकम् ॥ (ई।१२४।१९

हे राम! जब तक संसार है तब नक रहनेवाला और अपने संकरपके अनुसार रूप घारण करनेवाला मन जीवका सुक्ष्मरूप है।

#### ३—में सब भावोंसे परे रहनेवाला सूरम आत्मा इं:—

भतितः सुर्वेभावेभ्यो वालाग्रादण्यहं ततुः। इति तृतीयी मोक्षाय निक्षयो जायते सताम् ॥ (५१९७१९५) परोज्याः सबकातीतोऽद्धं चेल्यहकृतिः।

सर्वेकाङ्कपविशिष्ठोऽर्थं बालामगठकविनतः ॥ ( ४१३३।११) तीसरा निक्षय जो कि मोश्रकी ओर छे जानेवाला है यह है कि मैं सब भावोंसे मुक्त, पाठकी गोकके सीवें भागसे भी स्वृक्ष, परम अणु, और सब इदय पदार्थीसे परे और सब वस्तुओंसे अलग रहनेवाला ( आत्मा ) हैं।

### (अ) में सर्वातीत कैसे हूं:— देहस्तवस्रो मुद्रो नाहमित्वेव निश्वया। (११०८।१०)

आवाद्यमेतस्वसिन्धं मठी वैवानुभूयते॥ (द्रै१०८११८) क्मॅन्ट्रियमण्यास्माद्यसम्बावयनास्मकः। । (द्रै१०८११८) अवयावायिगोर्ने भेदो जक प्व च ॥ (द्रै१०८११९) मेवें मनसा यक्षायकर्थे सुवि स्थावः। मनश्रैव जक जन्मे संक्रायस्क्रायक्ति वर् ॥ (द्रै१०८११०) संप्रणेशिव पायायः भेवेंते सुव्तिनव्यतः॥ (द्रे१०८११) स्थानेन्य सरिपूर्वं सहस्तं माइकार्यं पाठते। अवदिनव्यतः॥ (द्रे१०८११) स्थानेन्यं सरिपूर्वं साहस्तं पाठते। अवदिनव्यतः॥ (द्रे१०८११)

र्जावन जन्मतं यशे बाह्यन प्रमासकः। अपयोजनाकाशे वातासमा दृदये स्थितः॥(६१०८१३३) जीवो जीवति जीर्जन विद्युणसम्हर्मत्वा। चैत्यभ्रमक्ताः जीवविद्युणीय जीवति॥(६१०८१५५) सदामदा यदाप्राति विस्तमाधी सित स्वतः । (६/७८/२०)

स्वरूपमध्यमध्यमध्यम् नदेव भवति क्षणात् ॥ (६/७८/२८)

पूर्व विद्यमध्यमध्यम् स्वतः स्वयम् । (६/७८/२८)

जरं द्वायमध्यमध्यमध्यम् सेतन्येन प्रक्षेष्यम् । (६/७८/२९)

पते हि विद्वासान्ता मनोयुवीन्त्रपद्याः । (६/७८/२९)

असन्तः सर्व प्वाहो दिन्तिन्तुपद्यस्थाः ॥ (६/७८/२९)

महाविदेविवासीद् महामचिति योष्यते । (६/७८/३२)

महाविदेविवासीद महामचिति योष्यते । (६/७८/३२)

हिष्करुद्धा समा श्रुद्धा निरहङ्काररूपिणी ॥ (६/७८/३३)

शुद्धसंवेदनाकार चित्रं सन्माप्रमण्युतम् । (६/७८/३३)

सर्वाद्धानाः विषका निव्योदयवती सरा ॥ (६/७८/३३)

अपने मनमें अनुभय होता है कि मैं जड़ और झानहीन स्थूछ दारीर नहीं हूँ। कर्में निर्या (धाक, हाथ, पैर, गुरा और लिह जिनसे शरीरकी कियाएँ होती हैं) इस जड़ शरोरके अङ्ग ही हैं। अङ्ग और अङ्गी (अङ्गीयाली यस्तु ) में भेद न होनेके कारण ये भी जड़ ही हैं। जैसे कि लकड़ीके द्वारा मिट्टीका डला इधरसे उधर फेंक दिया जाता है वैसे ही इत्त्रियाँ मनको प्रेरणासे किया करती हैं, सर्य नहीं । सङ्करप शक्तिवाला मन भी खयं जड़ ही है फ्योंकि वह युव्हिके निश्चयोंके द्वारा ऐसे इधर डधर होता रहना है जैसे कि फॅकनेसे एरधर। निश्चय करनेवाली बुढ़ि भी ज़ड़ ही है क्योंकि उसका सञ्चालन अहहार द्वारा पेसे होता है जैसे नदीका गडरे स्थानकी ओर हुआ करता है। अहंकार भी स्वयं चेतन नहीं है; वह तो असार और मुदेंके समान जड़ है फ्योंकि जीव उसकी पैसे उत्पन्न करता है जैसे कि वालक भूतके भ्रमको । यह ज व, वायुक्तप विदाकाश, हृदयके भीतर रहता है। यह जीव विषयके श्रमयुक्त पुरातन चितिस्वरूप भारमा द्वारा प्रेरेत होता है। जैसी जैस, सत्य वा असत्य भावनायें चितिमें उटती हैं चिनि अपने लरूपको छोड़ कर बैसा ही रूप धारण कर लेती हैं। इसलिये विषयकों और प्रवृत्त जो चेतन आत्मा है वह भी असत्के समान ही है और चेत्योन्मुखता के कारण वह जढ़ है और चैत्यन्य द्वारा प्रेरित होती है। चिता द्वारा कल्पित सब दिखाई देने वाले दूसरे चन्द्रमाके समान असत्य हैं। सत्य तो केवल एक ही वस्त है। और वह है महाचिति जिसको महासत्ता भी कहते हैं।

वह निष्मलङ्ग, सम, शुद्ध, निरहङ्कार, शुद्ध ज्ञान सहस्य शिव, सन्मात्र ओर अच्युत (सर्वेदा अपने सहस्यम हियत रहनेवाली) है। वह मल रहित हे ओर सदा प्रकाशवाली है।

(आ) यहीर और आत्माम सम्बन्ध नहीं है :नातम शरीरसम्बन्ध श्राधित्व गारमि ।
विधे विव्यव्यवेती प्रशाससम्बन्ध या ॥ (६१६१ )
देदेगस्य म सम्बन्ध मानावेताम्रव्यासम् ।
देश पड्डवेनेन सहस्वस्थि मानव ॥ (५१५१२ )
पुरुषारसा पूर्वरेद्वी जळव्यक्रसीयमी । (५१५१६ )

मनागि न सर्छेप सर्वगस्थापि देहिन ॥ (क्षे1६11६) तहतस्याप्यतद्वचेरम्बरस्वेव वायुत । जरामरणमापळ सुखहुःसे अवामवी ॥ (क्षे1६1१५)

जरामरणमापच सुखतुःख भवाभवा ॥ (३१६११५) मनागपि न सन्त्रीह तस्मान्त्रं निर्मुदो भव। (५१६११६) आरमाका दारीरके साथ काई (तात्तरम्य) सम्यन्ध नहीं है

ओर न द्वारीरका भारमाके साथ। द्वारीर और आत्मा थन्धेरे और व्वान्तनेने नाई वो विकक्षण पदार्थ है। जेसे कीवच्में पढ़े हुए सोनेसे सीचक्षण पतार्थ हो। जेसे कीवच्में पढ़े हुए सोनेसे सीचक्षण फांका फोई सम्मन्ध नहीं होता थेसे ही गुद्ध स्करपाले आत्माका द्वारीरसे फोई सम्मन्ध नहीं हो सफता। जल और कमर के समान द्वारीर और आत्मा पृथक है, सर्वय वर्तमान रहने माले आत्मा का द्वारीरसे जरा भी सम्मन्ध नहीं है। जेसे आकाश उस सायुक्ते गुणोंसे स्पृष्ट नहीं होता जो उसमें स्थित रहती है येसे ही द्वारीरकी थयस्यापॅ—जमम, मरण, आपन्ति, दु प सुरा, थाना जाना आदि—आरहामा नहीं होती। इसल्यि इनसे सुक होकर रहों।

(इ) आत्मा यद्यपि सव जगह है तो भी उसका प्रकाश केवल पुर्धष्ट (सूच्म शरीर) में ही होता है:—

सस्थित स हि सर्वेत्र श्रिपुकाळपु आस्कर । सुक्षमत्वा सुमहत्वाच केवळ न विभाग्यते ॥ (५।०३।२०)

सर्वमात्ममय विश्व नास्त्वात्ममय प्रचित् ॥ (५१०२१४५) स्रति पुर्यप्रेके विश्वज्ञीय स्कृति नापजे। (५१०२१२४) आत्मा सत्र जगद्व आर सत्र कार्लेम स्थित हे किन्तु यद्वत स्थम

आता सर्व वर्षाह जार सर्व कारण स्थित है । अतु उत्तर स्थार भार यहुत महान् होनेके कारण दिखाई नहीं पड़ता । आत्मा ससारकी सय वस्तुओंमें वर्त्तमान दें कोई वस्तु आत्मासे रहित नहीं दें तो भी जहाँ पुर्यप्रक ( मन अथवा सुझ्म झरीर ) होता दें वहीं पर आत्माका अनुभव होता दें । पत्थर आदि जड़ पदार्थोंमें नहीं होता ।

# २—में सारा विश्व हूँ:—

अर्थ जगहा सकलं झन्यं ब्योम सर्म सदा। प्यमेष चतुर्थोऽन्यो निश्चयो मोक्षसिन्दये॥ (५।१०।१७) **अहं** खमहमानित्यो दिशोऽहमहमप्यथः। अहं देखा अहं देवा छोकाश्चाहमहं मदः॥ (५।०६।६) थहं तमोऽहमभाणि भः समजादिकं खहम्। रतो पायुरधाप्तिक जगरतर्थमिएं स्वहम्॥ (५।०३।४) भद्यं चित्रस्यरे भानावद्यं चित्रतपक्षरे। सुरासुरेषु चिदहं स्थावरेषु चरेषु च ॥ (५।२०।१२) कुमुमेष्यद्वमामोदः युष्पवय्रेष्यहं छविः। रुविध्वहं स्पक्ता स्पेध्वनुमयोऽध्यहम् ॥ (५।३४।५२) भगारपर्यन्तनभी विकालादिकियान्वितम् । अहमेनेसि सर्वत्र यः पत्र्यति स पश्यति ॥ (४।२२।२५) स्यि सर्वमिदं प्रोतं सुद्रे मणियणा इव। विशंत नाइमेवेति यः पश्यतिस पश्यति ॥ (४।२२।३) सर्वेशक्तिश्वनतासाः सर्वभावास्तरस्थितः । अद्वितीयश्चिदम्धर्यः पश्यति स पश्यति॥(४।२२।२८) यश्राम किज्ञिलीकोक्यं स एवावयवी सम । तरब्रोऽङ्थाविवेस्यन्तर्यः पश्यति सः पश्यति ॥ (४।२२।३३)

चौथा भारमा-सम्बन्धी विश्वास जो कि मोक्षको प्राप्त कराने-वाला है यह है कि में समस्त जगत हूँ अथवा यह शून्य, सम, विदा काश हूँ जो विश्वमें सर्वेष ज्यात है। में वाकाश हूँ, में स्व्ये हूँ, में दिशाय हैं, में नीचे हूँ, (में ऊपर हूँ), में देव्य हूँ, में देवता हूँ, में सव ठोक हैं, में यह हैं, में तम हूँ, में वादल हूँ, में सबुद्र आदि सव ही हूँ, में यूबी हूँ, में रज हूँ, आयु हूँ, अति हूँ, में यह सव जगत हूँ। में यह चिति हैं जो कि आकाशमें स्व्येक रूपमें चमकती है, जो कि सव प्राणियों में है जो कि सुर और असुराँ में, जड़ चैतन सव ही चस्तुओं में है। फूळों में सुशब्द हूँ, में फूळ पत्तियोंका सोन्दर्य हूँ। सुन्दर वस्तुर्जीकी रूपकला में हूँ और सब रूपोंमें में अनुभव हैं। जो यह समझता है कि "मैं दिक् काल और कियावाला अनन्त और अपार, सर्वत्र फेला हुआ आकाश हूँ" यही ठीक समझता है। जो यह समझता है कि "मैं चिन्त नहीं हूँ, वह आत्मा हैं जिसमें जगत्की सार्य वस्तुर्य रूस प्रकार पिरोई हुई हैं जैसे कि मालके तागेमें उसके मोती" वही ठीक समझता है। जो यह समझता है कि "मैं सब बस्तुर्जीके भीतर रहनेवाला. सर्वशाक्ति जुक्त, अन्तरात्मा हूँ" वही ठीक समझता है। जो यह समझता है कि जैसे तरह समुद्रका एक खुद्र अह है वेसे ही तीनों लोकोंमें जो कुछ है वह मेरा ही अह है" वही ठीक

समझता है।

# १३—मौत

संसारमें सबसे भयानक घटना मौन जन पड़ती है। मौत क्या है ? मौत जीवनका अन्त करनेवाली घटना है, जैमा कि प्राय: दिखाई पढ़ता है, अथवा मोतके पश्चात् भी कोई दूसरा जीवन पाप्त होता है-स्स विषयमें बहुत मतभेद हैं। कुछ छोग, जो शरीरको ही सब कुछ मानते हैं, कहते हैं कि मौतके द्वारा जब शरीरका सर्वथा नाश हो गया तो फिर बाक़ी ही क्या रहा? दूसरे छोग, जो वरीरको केवछ आत्माका निवास स्थान समझते हैं, यह कहते हैं कि मौत केवल द्यरीरके नादा होनेका नाम है। दारीरके नष्ट हो जानेपर जीव या आत्माका नाश नहीं होता। वह तो एक शरीरके नए हो जानैपर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर लेना है। भारतवर्षमें तो केवल चार्वाक बर्शनके भनुपायियोंको छोड़कर आयः सभी लागीका ऐसा विश्वास था। पाश्चात्य देशों में अधिक लोगोंके प्रकृतिवादी होनेके कारण मृत्यु का अर्थ जीवनका सर्वनारा ही समझा जाना है । कुछ समयसे वहाँपर विद्यानने इस समस्याको समझनेका यहुत साहस किया है, और "साइकिकल रिलर्च" नामक विद्यानकी एक द्वाखाका काम इस प्रदनका भली भाँति अध्ययन करना ही है। इस क्षेत्रमें काम करनेवाले अनेक विद्वानीको तो पूरा विश्वास हो गया है कि मृत्यु जीवनका अन्त नहीं कर देती; मृत्युके पश्चात् भी जीवन है और मृत जीवॉसे हमारा वार्तालापका सम्बन्ध हो सकता है। कभी कभी हमको मृत जनों ( प्रेतों ) का दर्शन भी हो सकता है और होता है। यहुतसी घटनायें कभी कभी पेसी भी होती रहती हैं जिनमें मृत्युके पश्चात् प्राप्त किये हुए जीवनमें मृत्युके पूर्वके जीवनके अनुभवकी याद बनी रहती है। भाजकल (स प्रकारकी अनेक पुस्तक छप रही हैं जिनमें मृत्युके पश्चात् -जीयन और पूर्वजनमके सिद्ध करनेके छिये अनेक वैद्यानिक और पेतिहासिक प्रमाण दिये जाते हैं। योगवासिष्ठकारका मत तो स्पष्ट-तया ऐसा ही है जैसेकी ओर आजकलका दर्शन ओर विज्ञान हमें ले जा रहे हैं। यहाँपर हम योगवासिष्ठसे मृत्यु सम्बन्धो विचारींका संग्रह करके पाठकांके सामने रखते हैं।

# ·(१) मौत डरनेकी वस्तु नहीं है :—

यसिष्ठजीका कहना है कि मृत्युसे उरता तो विव्कुल ही मूर्वता है। क्योंकि मोतका होमेंसे एक ही अर्थ हो सकता है। या तो मर्ते एर मनुष्पका सर्वथा अस्त हो जाता हो या मृत्युके प्रधात उसे दूसप जीपन मिलता हो। इन होनों वार्तोमेंसे जो भी हो अच्छी ही है। अन ही जब हो गया तो उर किस वातका? चलो सव आफ़तों और मुती वार्तोसे स्वाके लिये खुटी मिली। जीवनका, जिसमें गानामकारके हैंगे सहने पढ़ते हैं, शंबर मिरा। ऐसा होनेपर अफ़तोस किस वातका और पेसा होनेसे उर किस वातका है? यदि मौतसे जीवनका अन्त नहीं होता, वरिक एक हारोरको छोड़ कर दूसरेमें प्रवेश होता है, तो फिर भी किस वातका और अर्था क्षाक्र और अफ़तास हैं? प्रयोग और रागि हारीरको छोड़ कर नथेमें प्रवेश करना (क्सको युरा छोगा 'यह तो पेसा ही है जीसा कि फट-पुराने करना (क्सको युरा छोगा 'यह तो पेसा ही है जीसा कि फट-पुराने कर पड़ियों में प्रवेश करना (क्सको युरा छोगा 'यह तो पेसा ही है जीसा कि फट-पुराने कर पड़ियों मानमा चाहिये।'

(श्र)मौत यदि सर्वनाश है तो बहुत अन्दी

यात हैः—

ष्ट्रतिरत्यन्तनामश्रेत्तद्भवामयसंक्षयः। (५११०११२६) भृतश्रेज अवेद्भयः सोऽप्राप्युषचयो महान्॥ (५११०११२६) आवाभावप्रहोसार्गञ्यरः प्रश्नमागवः। (५११०११२३)

मरणं जीवितं तस्राच च दुःखं न सुखं यतः ॥ (ई।१०१।२४)

अगर मौतसे प्राणीका सर्वथा नाडा हो आता हो और मरकर फिर किसी प्रकारका जीवन न हो तो इससे यड़कर कीनसा टाम है? क्वॉकि तथ तो संसारके सब ही दुखीसे खुटकार मिल गया; होने, न होने, लेने और देनेके ज्यरकी शान्ति हो गई। ऐसी मौत ही तो सचा जीवन है, क्यॉकि न सस्के याद सुग्र है और न दुम्प।

( आ ) मौतके पीछे यदि दूसरा जीवन है तो वहुत उत्सवको बात है:—

> मृतस्य देहलामश्रेष्ठव एव तदुःसवः। मृतिर्गातो हि देहस्य सा मृतिः परमं मुखम् ॥ (५११० ११२५)

देहारेहान्तरप्राप्ती नव प्य महोत्सवः।
मरणात्मनि किं मुद्रा ह्यंस्पाने विपीद्यः॥ (१।१०।१२१)
मृत्युके पीछे जीवको यदि दुसरे नवीन दारीरकी प्राप्ति होती
है तो यहुत हर्यका अवसर है, क्योंकि तव तो मौतका अर्थ दारीरका
ही नादा है। यसा होनेपर तो खुबी होना चादिये। पक दारीरका
छोड़ कर यदि दूसरा हारीर मिळता है तो चहुत ही खुबीका अवसर
है। मरनेपर तो आनेन्द्र होना चादिए न कि अफ़रोस !

योगवासि<u>ष्ठ के अनु</u>सार मौत सर्वनाश नहीं है। मौत का है यह यहाँ यतलाया जाता है।

# (२) मौत क्या है:—

मरणं सर्वनाशास्म न कदाचन विश्वते । (ई।१८।१) खतो वष्ट इति प्रोक्तो भन्ये तज मृथा ससत् ॥ (५।७१।६४) स देशकाळान्तरिती भूत्वा भूत्वानुभूयते ॥ (५।७१।६५) मृतिरित्यभिषीयते । (ई।१८।१) **स्वसं**कल्यान्तरस्थेर्यं बासनावस्थितो जीवो बाल्युत्सउर्व बारीरकम् ॥ (५।७१।६७) अन्यस्मिन्वितते देशे कालेऽन्यस्मित्र राघव । (५१७ ११६८) इतक्षेतक्ष नीयन्ते जीवा बासनया स्वया ॥ (५।७०।६९) स्वप्रद्रष्टा यथा स्वप्रसंसारे मृतिमासवान्। अन्यं जाप्रनमयं स्वप्नं द्रष्टं भूयः स जायते ॥ (६।१०५।२४) इह जाग्रन्मृतो जन्तुः प्रवृद्धोऽन्यत्र कथ्यते । (ई।१०५।१९) मृत्यान्यत्र प्रदुद्धस्य जाप्रस्त्यमो भवत्यतम् ॥ (ई।१०५।६०) अनुभूष क्षणं जीवी मिध्यामरणमुच्छंनम्। विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुवतः॥ (३।२०।३१) प्रतिभान्ति जगन्त्याद्य सृतिमोहादनन्तरप्। जीवस्योन्मीलनादक्ष्णो रूपाणीवासिलान्यलम् ॥ (३।२१।१) निमेपेणैव जीवस्य मृतिमोहादनन्तरम्। त्रिजगदुदश्यसर्गेथ्रीः श्रतिभासमुपगच्छति ॥ (३।१०।४५) दिकालकलनाकाश्वरभेकमें मयानि परिस्फरन्त्यनन्तानि कल्पान्तस्थैर्यवन्ति च ॥ (३।२३।२) देशकालक्रियात्रव्यमनीवुद्धीन्द्रियादि च। झटित्येव मृतेरन्ते वपुः पश्यति यौवने॥(३।२०।४८)

सर्वेनाश करनेवाली मीन कमी नहीं होती। पेसा कहना कि मरा दुआ प्राणी नष्ट हो गया दें विन्तुल झुट है। यह तो प्ररनेपर दूसरे देश और कालमें दूसरी सृष्टिका अनुमत्र करने लगता है। अपने सकरपाँके जगत्के भीतर स्थिर हो जानेको सीत कहते हैं ( मोतर्मे चेतना मीतर हो रहती है याहर नहीं रहती )। एक दारीरको छोड फर जीव अपनी वासनायोंके बाघारपर दूसरे देश और पालम अपने को पाता है। पासनाके कारण ही जीव इधर उधर श्रमना रहना है। जैसे समन्ने अनुभव फरनेवाले ज वर्का समससारमें मोन हो जाती हे और यह जाप्रत् ससारमें भाकर जाप्रत्कपी सप्र देखने लगता है, टीक इसी प्रकार यहाँपर मर कर जीव दुसरे जगतुमें जाग जाता है। यहाँवर जागनेवर यह लोक उसका वक खप्न सा मालम पड़ने लगता है। मिथ्या मीतकी मुर्च्छाका कुछ देर तक अनुभन करके पूर्व अवस्थाको भूल कर ज य दूसरी अवस्थाका अनुभव करने छगता है। जैसे आँख मींचते हो माना प्रकारकी सप्रस्रप्रिका अनुभव होने लगता हे वेसे ही भीतकी मुच्छा अते ही दूसरे ससारका अनुभव उदय हो जाता है। मोतकी मुच्छा आते ही तुरन्त ही तीनी कोक्की विचित्र सृष्टि फिर अनुभवमें आने लगता है। कस्वके अन्त तफ स्थिर रहनेवाले अनेक जगत् अपने अपने देश, काल, आकारा, धर्म आर कर्म सहित दिखाई पडने लगते है। मोतके धाद तरन्त ही देश, काल, शिया, दृष्य, मन, युद्धि, रन्द्रिय आदि का अनुभव पेसा होन खगता है जैसा कि आपको युपायस्थामें होता था।

### (३) मरनेके समयका अनुभव:--

पदा ध्यावशाक्षाड्यः सक्षाविकासने ।
गृद्धन्ति सारको देहे तशैनकांति निर्धा स्थितिष् । (३।५४।५९)
प्रविद्या न विनियान्ति यता सर्धावसन्ति नो ।
यदा वाता विनादीन्ताचदाऽस्यन्दा स्मृतिर्धन्त ॥ (३।५४।६०)
न विद्याचेव वातो न निर्याति पवनो यदा ।
सरीरनार्धावयुग्धन्त्रत इत्यु-यते तदा ॥ (३।५४।६३)
नाटाअवाहे रिप्युरे यदा धावविसारिधतिस् ।
सन्दा भागोति हि तदा शास्त्रवाद्यास्य चेतना ॥ (३।५५।२)

केवर्लं वातसंरोधाचदा स्पन्दः प्रशाम्यति । मृत इत्युच्यते देहस्तवासी बढनामकः॥(३।५५।४) तस्मिन्देहे शदीभते चाते चानिखतां गते। चेतनं पासनायुक्तं स्वात्मतत्त्वेऽत्रतिष्ठति ॥ (३।५५।५) जीव इत्युच्यते तस्य नामाणोर्वासनावतः। (१।५५।६) मृते पुलि नभोवातैर्भिछन्ति प्राणवायवः॥ (५११८।६) सप्राणवातैः पवनैः स्फुरासंकस्पगर्भितैः। सर्वा एव दिघा पूर्णाः पश्यामीमाः समन्ततः॥ (ई।१८।१०) रत्वातेऽन्तर्भृतप्राणाः प्राणानामन्तरे मनसोऽन्तर्जगहिद्धि तिले तैलमिव स्थितम् ॥ (ई।१८।१०) इदं दश्यं परित्यस्य यदास्ते दर्शनान्तरे। स स्वम इव संकल्प इव नामाकृतिखदा ॥ (३।५५।८) तसिसीय प्रदेशेऽन्तः पूर्ववस्त्रतिमान्भवेतः। तदैव सृतिमूच्डांन्ते पश्यत्यन्यशरीरकम् ॥ (३।५५।९) यावन्तो ये भृताः केचिजीवा मोक्षविवर्जिताः । स्थितास्ते तत्र तावन्तः संसाराः प्रथमक्षयाः ॥ ई।६३।३२)

जब कि रोगोंके कारण नाडियोंमें संकोच और विकास होता है तय शरीरमें रहनेवाले प्राणकी गति अस्तब्यस्त हो जाती है। भीनर गया हुआ साँस मुक्किल्से वाहर आता है और वाहर निकल कर साँस कठिनाईसे भीतर जाता है। नाड़ियोंकी गड़यड़से प्राणकी गतिमें गड़वड़ हो जाती है, और चेतना केवल भीतर ही रहती है, याहरकी ओर प्रवृत्त नहीं होती। शरीरकी नाड़ियोंकी खरायीसे जब कि प्राण-की गति ऐसे दक जाये कि साँस न वाहर निकल सके और न भीतर जा सके, उस समय यह फहा जाता है कि प्राणी मर गया। नाड़ियोंमें प्राणकी इस प्रकार गति रुक जानेपर ऐसा जान पड़ता है कि उस प्राणीकी चेतना विलक्ष्य शान्त हो गई है। वायुकी गतिके रुक जाने पर प्राणीकी सब चेप्राएँ रुक जाती हैं और उसे मुद्दी कहते हैं। शरीर उस समय सर्वथा जड़ हो जाता है। शरीरके इस प्रकार मुद्दों हो जानेपर और प्राणीके प्राण बाहर निकल कर आकारामें स्थिर रहने पर वासनायुक्त चेतना आत्मामें स्थिर रहती है। उस स्क्ष्म वास-नाओंबाठी चेतनाका नाम जीव है। पुरुषके शरीरसे निकल कर प्राण-वाय वाहरके वायमण्डलमें स्थित हो जाता है। इस प्रकार अपने

भीतर नानाप्रकारके सकल्यांको धारण किये हुए अनेक प्राणवायुर्जों द्वारा नरी हुई सन दिवायें ( उनको जो देध सकते हैं ) दिवाई पड़ती हैं । यायुमण्डलमें मुद्देंकि प्राण और उन प्राणांके भीतर उनके मन ओर मनके भीतर उनके सन और मनके भीतर ते उनके सन और मनके भीतर ते उनके सन हमारे में सित्त हैं जैसे कि तिलांके भीतर ते उन्हें उनके सन हमारे में प्रवार करता है । जब जीव इस दर्य ससारको लोड़ कर दूसरें प्रवेश करता है तो उसेवेंसा जान पड़ता है कि यह जानत् सम अववा सकरा हो था। जिस स्थानपर जीवके शरीरकी भीत होती है उसी स्थानपर उसे पहिले जानकी तरह दूसरें अनदका धनुमव होने स्थानपर उसे पहिले जानकी तरह दूसरें अनदका धनुमव होने स्था हो में तिली मुख्यांके प्रकार होते हैं असे दूसरें मारीरका मन्द्र मारी है। जी जीव निमा मोक्ष प्राप्त किये प्रय प्रते जाने हैं वे सन इसी प्रकार यायुमण्डलमें स्थित होकर अपने अपने लोकोंका अनुभव करते हैं।

### (४) मौतके समय अज्ञानीको ही क्रेश होता है:-

अभ्यस्य धारणानिष्ठो देह स्याचा यथा सुराम् । प्रवाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्त्रथैव च ॥ (३।५४।३६) मर्खं श्वस्तिकाकेऽसी दु-लमेखवद्याद्यय । (३।५४।३७) परमामेति परिल्लामियाम्ब्राम् ॥ (६।५४।६८) भद्दाखसस्क्रतमतिरसञ्जनपरायण मृत्वानु अवत्य-तर्वाहमन्नाविव प्युत ॥ (३।५४।३९) थवा वर्धरकण्यात वेरूप्य इष्टिवनैनम् । गण्डत्येपोऽविवेकाव्या तदा अवति दीनधी ॥ (३) १४/४४) प्रसानध्यमनाळोळो दिवाप्युदिततारक । धनमेचिकताम्बर ॥ (३।५४।४१) साभ्रदिग्मण्डलाभोगो मर्मध्यथाविच्छरित प्रभगदृद्धिमण्डलः । भाकाक्षीभूतवसुधी वसुघाभृतस्त्रान्तरः ॥ (३।५४)४१) परिवत्तककण्वक उद्यमान इवार्णवे। नीयमान इवाकाक्षे घननिद्रोन्मुखाक्षय ॥ (३।५४।४३) अन्धकृष इद्यापन्न शिलान्सरिव योजित । स्वय बढीअउद्वर्णी विनिकृत्त इवाक्षये॥ (३१५४।४४) पत्ततीव नभोमार्गाचणावर्तं इवापितः। रने इत इवारुको हिमवद्गळनोन्मुख ॥ (३१५४।४५)

य्याङ्कवैत्रिव संसारं वान्धवायस्प्रराखिव। भ्रक्षितक्षेपणेनेच द्यातयप्र इवास्थितः ॥ (३।५४।४६) भ्रमितो वा भ्रम इव कृष्टो स्तनयेव वा। अमित्रव जळावर्ते शस्त्रवन्त्र इवार्षितः॥ (३१५४।४७) यहत्पर्जन्यमारुते । प्रोद्धमानस्त्रणमिव भारुद्ध बारिपूरेण निपतस्त्रिव चार्णवे ॥ (३।५४।४८) अनन्तगगने इवजे चकावर्ते पत्रश्चितः। श्रव्यक्त्वीं विपर्यासदशामनुभवन्दियतः ॥ (३।५४।४९) प्तुश्चिषानवस्तं प्रोत्पश्चिव स्कारकर्णनोद्धान्त पूर्णसर्वेन्द्रियमणः ॥ (१।५४।५०) क्रमाच्छ्यामकतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः। (३।५४।५1) पूर्वापरं म जानाति स्मृतिस्तानबमागता ॥ (१।५४।५२) मन. कडपनसामध्यं स्वजस्यस्य विमोहतः। अविवेकेन तेनासौ महामोदे निमज्जति ॥ (१।५४।५३)

धारणाका अभ्यास करनेवाला तथा युक्ति ( हान ) युक्त पुरुष धारणा करके वारीरको सुप्तपूर्वक त्याग देता है। लेकिन मूर्ज (अहानी) को, जिसके ववामें अपना मन नहीं है, मरते समय वहत दुग्य होता है, और वह हुटे हुप कमलकी नार्र दीन हो जाता है। जिसके दुग्य काला है। जी तह सुर्ध हुटे हुप कमलकी नार्र दीन हो जाता है। जिसके सुप्त तहा है। जिसके सुप्त के सुप्त हो के तहा है। जिसके सुप्त देता है, जो दुप्प पुरुषों के सहम देता है। उसके मरते समय पर्सी आन्तरिक वेदना होती है जैसे कि अग्निकुण्डमें गिर पड़ा हो। मृत्युके समय जब कि गलेमें हुए सुप्त के स्वर्ध होने लगता है, तथ रसे पुरुषका मन जिसको विवेक नहीं है, यहत दुश्वों होता है। तथ यसे पुरुषका मन जिसको विवेक नहीं है, यहत दुश्वों होता है। तथ यसे पुरुषका मन जिसको विवेक नहीं है, यहत दुश्वों होता है। तथ यसे पुरुषका मन जिसको है, ह्वय वर्दसे मानो फटने लगता है। हिममें ही तारे दिवाई पड़ने लगते हैं, ह्वय वर्दसे मानो फटने लगता है, ह्वयमान पड़ा है जुमले हुप मालूम पड़ने लगते हैं, पृथ्वी आकाशके स्वानपर और आकाश पुरुषके अपनय दियाई पड़ने लगत है। स्वानपर और आकाश हुप ति हो है कि समुद्र के अपरको ले जाया जा रहा है। महर्प नींद्र को और मनको प्रश्नि होती है। पेसा जान पड़ता है। महर्प नींद्र को और मनको प्रश्नि होती है। पेसा जान पड़ता है। स्वर्ध पुर्पन के प्रपूत्व हुप माल्की पड़ती है। पेसा जान पड़ता है। क्षा जान पड़ता है। स्वर्ध पुर्पन जाल होती है। पेसा जान पड़ता है। स्वर्ध पुर्पन जाल हिपा गावा होती है। पेसा जान पड़ता है। स्वर्ध पुर्पन जाल हिपा गावा होती है। पेसा जान पड़ता है कि स्वर्धन पूर्पन हिपा गावा होती है। पेसा जान पड़ता है कि स्वर्धन पुरुपन है के स्वर्धन प्रपूर्णन के स्वर्धन होती है। पेसा जान पड़ता हिपा गावा हिपा गावा होता है। प्रस्त जान दिया गया

हो। रङ्गफीका पड़ जाता है और हवय विदीर्ण सा हो जाता है। पेसा जान पढ़ता है मानो आँघी द्वारा फेंका हुआ आकाशमार्गसे गिर रहा हो। तेज़ीसे दौड़नेवाले रथपर सवार हो। वर्फकी तरह गलता हो। संसारका अनुभव फैठता जा रहा हो। वन्धजनोंको छ नहीं सकता हो; घुमाकर किसी वायुयंत्रमें ज़ोरसे फेंक दिया गया हो; चकर भा गया हो। जीभ धींच डी गई हो। जलके भँवरमें पड़ कर चकर पाने लगा हो; शखोंकी मशीनमें भींच दिया गया हो; वादलको जोरसे उड़ाद ले जाती हुई हवामें तुगके समान उड़ता हुआ हो। जल-के साथ ज़ोरसे समुद्रमें पड़ता हो। अनन्त आकाशमें चक्कर पाकर तिरते हुए समुद्र और पृथ्वीको उल्टता हुआ देखता हो। चारों ओर गिरता पहता हुआ चिलानेकी आचाज सुनता हुआ पागलसा होकर अपनी सब इन्द्रियोंमें चोट लगी हुई अनुभव करता है। उसकी सब इन्द्रियोका ज्ञान धीरे धीरे मन्द पड़कर चारों ओर अन्धेरा छा जाता है। स्मरण शक्ति इतनी खराव हो जाती है कि उसकी पहिले पीछे का बात तनिक भी नहीं रहता। मोहके कारण मनमें कल्पना शक्ति भी नहीं रहती, और सब मकारका विचेक नष्ट होकर वह महा अन्धे-रमें डच जाता है।

# (५) भौतके पोछेका खनुभव:—

सरणादिसयी सुच्छाँ प्रत्येकेनानुभूयते।
येचा वां विविद्ध सुमत्वे अहामक्यवरामिनीम् ॥ (३।४०।३१)
तदन्वे तत्त्वे तर्गं सर्वं एव प्रम्यप्रपकः
सहस्रवस्तासंकरणान्त्रंभ्रमाषकनृत्यवत् ॥ (१।४०।३१)
सहामकरणान्यन्ते विद्यादासम्बावपुः।
ययेदं तत्त्वेत वृद्धान्यवेदं स्वत्यन्तरम् ॥ (३।४०।३१)
अस्ये व्यमित्र वे जीवारतेषां सर्णवन्यसुः।
स्मृतिः क्रमणतामीति मोसामावक्ताविद्दः॥ (३।४०।३१)
जीवो हि युविमुच्छान्चे यदन्तः मीन्मिपक्षित् ।
अनुमिषित प्रवास्ते त्रत्यामासुदाहतम्॥ (३।४०।३८)
सद्योगमञ्जतिः मोषा व्यस्यकं बहाजवस्यः।
संस्पृतेरस्युतेशेव स्था एप अवारत्ये॥ (३।४०।३९)

बोधोन्मुखत्वे हि महत्तव्यवुदं यदा भवेत्। त्तदा तन्मात्रदिकालकिया भूतायुदैति सात्॥ (३।४०।४०) तदेवोच्ट्रनमाञुद्धं भवतीन्द्रियपञ्चकम् । तदेव बुध्यते देहः स पुषोऽस्यातिवाहिकः॥ (३।४०।४९) कल्पनापरियोवरः । चिरकाळप्रत्ययतः आधिमीतिकताबोधमाघचे चैप वालवत्॥ (१।४०।४२) सतो दिकालकलनास्तदाधारतया स्थिताः । उचन्त्यनुदिता एव वायो स्पन्दक्तिया हव ॥ (३।४०।४३) वृद्धिमित्धमर्थं याची सुधैय भूवनभ्रमः। **स्वमा**ञ्जनासञ्जयस्यजुभूतोऽप्यसम्मयः ॥ (३।४०।४४) बरीव स्नियसे जन्तुः पश्यस्याहा सर्वेव सः। त्त्रैव भुवनाभोगमिममिस्यमिव स्थितम्॥ (३।४०।४५) सरपत्तनशैळार्कतारानिकरसुन्दरम् जरामरणक्षेत्रं च व्याधिसंकटकोटरम् ॥ (३।४०।४७) **स्वभावाभावसंरम्भस्यूकस्**द्यचराचरम् साब्ध्यद्र-पूर्वीनदीशाहोराजिकक्पश्रणक्षयम् ॥ (३।४०।४८)

मरनेके समय प्रत्येक जीव मुर्च्छाका अनुभव करता है। वह मुच्छों जीवके अनुभवमें महाप्रलयकी रात्रिके समान होती है। उसके पश्चात प्रत्येक जीव अपनी अपनी सृष्टि खप्न और संकल्पकी मार्डे रचता है। जैसे महावलयकी रात्रिके पश्चात् परमात्मा इस दश्य-जगतकी रचना करता है तैसे ही शत्येक जीव मृत्युके पीछे अपने अपने परलोककी छुष्टि करता है। जब तक मोक्ष मात नहीं हो जाता तय तक जीवको अपनी स्मृतिके कारण मरने जीनेका अनुभव होता है। मौतकी मुर्च्छाके पश्चात् जीवका अपने भीतर जागकर जो ज्ञान-विस्तार होने लगता है उसे प्रधान कहते हैं। वही जड़-चेतनमय शानका विस्तार अन्यक्त कहलाता है; उसीसे आकाशकी उत्पत्ति होती है। संसारकी प्रक्रय और उसका उद्धम इसीमें और इसीसे होता है। जा योधका उदय होता है तो उस अवस्थाका नाम महत् है। उसके पश्चात तन्मात्रायें आदि, कालकिया और महाभूत आदिकी उत्पत्ति होती है। वही ज्ञान वाहरकी ओर प्रवृत होकर पाँची इन्द्रियाँ हो जाता है। वही आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर हो जाता है। कुछ समय तक कल्पना द्वारा परिपोपित होकर यह सूहम शरीर वालक

सा स्थूछ दारीर धारण कर छेता है। उसी ज्ञानसे दिक् और कालके मेद उदय होकर उसीके आधारपर ऐसे स्थिर रहते हैं जैसे वायुमण्डलमें उसके स्यव्दन। जैसे सममें श्रीसङ्गका अनुमव होनेपर
भी असत् ही होता है वैसे ही यह सव मृत्युके पीछे उदय हुआ
संसारका विस्तार असत् होता हुआ भी विस्तृत दिपाई पड़ता है।
जहाँ पर कोई जीध मरता है वहाँ पर यह इस प्रकारकी सृष्टिका
अनुभव करने लगता है। वहीं पर उसे इन्द्रपुरी, पहाड़, तारागण,
युद्रापा, कमजोरी, संकट, रोग, मौत, सभाव, अभाव, स्थूल और
सहम, जड़ बेतन युष्टि, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, समुद्र, दिन, रात,
क्षण, करव, सर्जन और सहार आदि मय जगत्का अनुभव होने
लगता है।

' (६) मरनेके पश्चात्का अनुभव अपनी श्रपनी वासना और कर्मोंके अनुसार होता है:—

स्ववासनानुसारेण प्रेता युवां ध्यवस्थितिम् । मुच्छन्तिऽनुभयस्यन्तः क्रमेणैवाक्रमेण च ॥ ( १।५५।२६ ) आही मृता वयमिति व्ययन्ते तदनकमात्। बन्ध्रपिण्डादिदामेन बोत्पचा इव येदिनः ॥ (३।५५।२०) ततो यमभदा पुते काळपाशान्यिता इति। नीवसानः प्रयाग्येभिः कमाधमपुरं व्यिति॥ (३।५५।२८) उद्यानानि विमानानि शोधनानि प्रनः पुनः । स्यक्रमंभिरुपाचानि दिश्यानीत्येव पुण्यवान् ॥ (३।५५।२९) हिसानीकण्डकश्व**भ्रशस्य**पत्रवनानि स्वकर्मद्रष्ठतोरपानि सम्बाहानीति पापवान् ॥ (३।५५।३०) इवं से सीम्यसम्पाता सरणिः शीतशाद्वछा। हिनाधच्याया सवापीका पुरत्संस्थेति मध्यमः ॥ (३।५५।३१) अर्थ श्राप्तो यम**प्र**सम्हमेष **स** भूतपः। भयं कर्मविचारोज्य कत इत्यनमृतिमान् ॥ (३।५५)३२) इतोऽयमहमादिष्टः स्वकर्मेष्टसभोजने । गण्डाम्याद्य द्वामं स्वर्गमिती नरक्रमेव च ॥ (३।५५।३५) यः स्थापितं सया सुक्ती सुक्तीओं नरक्रोध्यवा । इमास्ता योनयो भुष्टा जायेऽहं संस्ती पुनः B (३।५५।२०)

भवन्ति पद्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शृशु। सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्यूलपापिनः॥ (३।५५।११) सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चीत्तमधर्मवान्॥ (३१५५।१२) कश्चिन्महापातकवान्वत्सरं स्मृतिमूर्च्छनम् । विमृदोऽनुभवत्यन्तः पापाणहृद्योपमः॥ (३।५५।१३) सतः काळेन सम्युन्द्रो वासनाजठरोदितम्। अनुभूष चिरं कार्ल नारकं दु समझयम् ॥ (३।५५।१४) भूतवा योनीशतान्युचेर्तुःताइ खान्तरं गतः। कदाचिष्ठममायाति संसारस्वप्रसंभ्रमे ॥ ( शपपारप) अथवा मृतिमोहान्ते जदद् सञ्चताकुछाम्। क्षणादुक्षादितामेव हत्स्यामनुभवन्ति ते॥ (३१५५११७) स्यवासनानुरूपाणि दुःखानि नस्के पुनः। अमुभूयाथ योनीपु जायम्ते भृतले चिरात्॥ (३।५५।९७) अध मध्यमपापो थो शृतिमोहादनन्तरम्। स शिलाजडा जाड्यं किवित्काल प्रवहत्रति ॥ (३।५५) १८) ततः प्रदुषः काळेन केनचिद्रा तदैव वा। तिर्यगादिकमेर्भुत्तवा योनीः ससारमेष्यति॥ (१।५५।१९) मृत एवानुभवति कश्चित्सामान्यवातकी। स्ववासनानुसारेण देहं सपद्ममक्षतम्॥ (३। ५५। २०) स स्वप्न इय सकल्य इव चेतित तादसम्। तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्मृतिरित्थमुदेति च॥ (१।५५।२१) ये तृत्तममहापुण्या मृतिमोहादगन्तरम्। हर्गाविद्याधापुर स्मृत्या स्वनुभवन्ति ते॥ (११५५।२२) ततोऽन्यकर्मसदश सुक्वाऽन्यत्र फलं निजम् । जायन्ते मानुषे छोके सधीके सजनास्पदे॥ (३।५५।२३) ये च मध्यमधर्माणो सृतिमोहादमन्तरम्। ते व्योमवायुविकता. प्रयान्त्योपधिपञ्चवम् ॥ (३।५५।२४) तत्र चारफलं भुत्तवा प्रविश्य हृदय नृणाम्। रेतसामधितिप्रन्ति गर्भे जातिकमोचिते ॥ (३।५५।२५) मौतकी मूर्च्छाके पश्चात् प्रेत छोग (मरे हुए जीव) अपनी रापनी वासनाके अनुसार कमपूर्वक अथवा कम विना इस प्रकारकी थितिका अनुभव करते हैं:-हम मर गये हैं और अब बन्धुओं द्वारा

दिये पिण्ड आदिसे हमारा नचीन शरीर वना है। तय पेसा अनुभव होता है कि यमराजके दूत कालके पासोंमें वाँघ कर हमें यमपुरको ले जा रहे हैं। पुण्यवान प्रेतोंको अपने गुभ कर्मी द्वारा प्राप्त अच्छे अच्छे सर्गके वाग्र और विमान दिखाई पड़ते हैं। पापियोंको उनके चुरे कामी द्वारा उत्पन्न वरफ़की चटानें, काँटे, गड्ढे, शरा, पत्ते और वन दिखाई पड़ते हैं। जो मध्यम श्रेणीके (न पुण्योत्मा और न पापी) मेत हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे ऐसे मार्गपर चल रहे हैं जो बहुत सुगम है, जो शीतल ( हरे ) घाससे भरा हुआ है, जिसपर ठण्डी छाया और पानी पीनेके लिये कुएँ हैं। तय प्रेतको येसा अनुभव होता है कि वह यमपुरमें पहुँचकर यमराजके सामने पेश किया गया है। वहाँ-पर उसके कमेंके ऊपर विचार किया जाता है:कमेंके अनुसार उनका फल मिलता है। गुभ कमेंकि कारण स्वर्गमें और अनुभ कमेंकि कारण नरकमें यह जा रहा है; यह स्वर्ग अथवा नरकमें अपने कर्मोके फल भोग रहा है। अनेक योनियाँका भोग कर रहा है। और फिर उसी जगत् में (जहाँ कि यह मराथा) उत्पन्न हो रहा है। प्रेत ६ प्रकारके होते हैं. उनके भेद ये हैं:—सामान्य पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्मवाले, मध्यम धर्मवाले और उत्तम धर्मवाले । कोई कोई महा पाप प्रेत साल भर तक मृत्युकी मूर्च्छा (अग्र अवस्था ) का अनुभव करके थपने भीतर पत्थर जैसी जब अवस्थाका अनुभव करता है। कुछ समयके पीछे उस अवस्थासे जाग कर वह अपनी वासनाओंसे उत्पन्न हुए नरफका वडुत समय तक कठोर दुःच भोगकर नानामकारकी नीची और ऊँची योनियोमें दुःच भोग कर संसार रूपी स्वमके ध्रममें किसी समय शान्ति पाता है। अथवा मोतकी मृच्छांके पश्चात् चे नानाः प्रकारके जब स्थितिके दुःखाँको बृक्षादि योनियाँमें अनुभय करके, अपनी वासनायों के अनुसार नरक छोकके दुःख भोगकर, बहुत समय-के पीछे पृथ्वी मण्डलपर अनेक योनियाँमें जन्म लेते हैं। मध्यम पाप-वाळे जीव मोतकी मूर्च्छाके पश्चात् पत्थरके भीतर जैसी जड़ता होती है वैसीका अनुभव अधिक या थोड़े समय तक करके पक्षी आदि यानियांका भीग करके (मनुष्य) संसारमें आते हैं। सामान्य (थोड़ेसे) पापवाटा जीव मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार इस प्रकार दसरे शरीरका भनुभव करने लगता है जैसे स्वयं और संकलके भीतर किया जाता है। और उसकी चेतना तरन्त ही उदय हो जाती

है। उत्तम ओर महा पुण्यवाले जीव मौतकी मूर्च्छासे जागनेपर अपने विचारों के अनुसार स्वर्गमे विद्याधर आदिकी योनियाँमें अपने अपने कर्मोंका सुरा भोगकर मनुष्य छोकमें सज्जन और धनसम्पद्म परीमें जन्म लेते हैं। मध्यम पुण्यवाले जीव मौतकी मुच्छींने पश्चात पायु द्वारा उड़कर, ओपधि और फूलों आदिकी योनियामें अपने अपने कर्मीका यथायोग्य फल भोगकर उनके द्वारा मनुष्योंके शरीरमें प्रचेश फरके बीर्यके द्वारा यथोचित गर्भमें प्रवेश करते हैं।

(७) परलोकके अनुभवके पश्चात् फिर वही जीवन क्री दशायें भुगतनी पडती हैं:--

संसप्तदर्णस्त्वेषं बीजतां वात्यसी नरे। तद्वीजं योनियछितं गर्भो भवति मातरि ॥ (३।५५।३८) स गर्भी जायते छोके पूर्वकर्मानुसारतः। भग्यो भवत्यभन्यो वा वाळको एकिताङ्गतिः॥ (३।५५।३९) सतोर्रनुभवतीन्द्राभं योवन मदनोन्मुखम्। ततो जरां पद्ममुखे हिमाशनिमिष च्युताम्॥ (३।५५।४०) ततोऽपि व्याधिमाणं पुनर्मरणमूर्च्छनाम्। प्रनः स्वभवदायातं विण्डेर्देहपरिग्रहम् ॥ (३।५५) ४१) पार्श्य पाति पुनर्शकं पुनरेव असकसम्। भूयो भूयोऽनुभवति नाना योन्यन्तरोदये ॥ (२१५५।४२) इत्याजन जनीभानमामोक्षमतिभासरम्।

भूयो भूयोऽनुभवति ब्योम्ब्येव ज्योमरूपवान् ॥ (३।५५।४३)

इस प्रकार (जेसा कि ऊपर वतलाया है) वह जीव, जिसकी स्य इन्द्रियां सुप्त अवस्थामें हैं, मनुष्यके भीतर वीर्य रूपमें आजाता है। यह वीर्य स्त्रीको थोनिमें पड़कर गर्भका रूप धारणकर छेता है। समय पाकर वह गर्भ अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अच्छा या दुरा, सुन्दर वालक वन कर जन्म लेता है। तव वह वालक चन्द्रमाके समान धीरे धीरे वड़ा द्वीकर काम पूर्ण योवनका अनुभव करता है। तब उस बुढ़ापेका जिसमें कि उसके मुख रूपी कमलपर वर्फका वज्रपात होता है। तव रोगोंका और मरनेकी मुर्च्छाका अनुभव; तव फिर उसी स्वप्नके सहश पिण्डादि द्वारा उत्पन्न शरीरका; फिर उन छोकाँका जहां पर उसे अपने कर्मोंके

अनुसार जाना पढ़ता है; तव नाना प्रकार की, एकके पीछे दूसरी, योनियाँका। इस प्रकार जर तक जीवको इस जन्ममरणके चकरसे मुक्ति नहीं मिलती तब तक बार बार एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जाने-का बनुभव होता ही रहता है।

#### ( = ) योगमार्गपर चलनेवालोंकी गति :—

योग-रमिकयोटहान्सजीवितस्य द्वारीहिणः । (११२९१४०) भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुय्कृतम् ॥ (६।१२६।४८) सुरविमानेषु छोक्रपाछपुरेषु च। (ई।१२६।४८) रमही रमणीलखः॥ (५।१९६।४९) मेरूपवनव् होष ततः सुकृतसंभारे दुष्कृते च पुराकृते। (ई।१२६।४९) भोगजाले परिक्षीणे जायन्ते योगिनी सुवि ॥ (६।१२६।४०) शुक्रीना श्रीमता गेहे गुस्ने गुणवर्ता सताम् । (ई।१२६।५०) जिल्ला योगमेवते सेवन्ते योगवासिताः॥ (१।१२६।५१) याग्यावनाभ्यस्तयोगभूभिक**मं** 

परिपतन्युचेहत्तरं भूमिकाक्षमम् ॥ (६।१२६।५१) जिस जीयने योगकी कुछ भूमिकाओंको पार कर लिया है उसके पाप उन भूमिकाओं के अनुसार शीण हो जाते हैं। मरनेके प्रधात यह जीय मुन्दर स्त्रीयोंके साथ देवलाक के विमानॉमें वेटकर, छोकपालोंके नगरीमें रहकर और समेठ पर्यतके उपवनके कुंजोंमें विचरकर अनेक प्रकार हे सुखाँका भोग करता है। जब इस प्रकार है अने ह भोग मोगने पर उसके पूर्वकालके शुन कमें सीण हो जाते हैं और पाप कर्म उदय होते हैं तो यह इस संसारमें गुणयुक्त, धनवान् , पवित्र आचारवाले योगियाँके घरमें आकर जन्म लेता है । जन्म लेकर योग मार्गका आश्रय छेता है और पूर्व जन्ममें जिन भूमिकाओंका अभ्यास कर चुका था उनकी शीघ ही स्मरण करके उनसे ऊँची भूमिकाओंका अभ्यास करना आरम्भ कर देता है और क्रमसे ऊँचे चढता है।

(६) एक शरीरको छोड़ कर जीव दूसरेमें प्रवेश करता है :--

> वासमाभावधारिकः । मारापास्त्रज्ञायदा कायारकायसुपायान्ति बृक्षाद्वकृषिनवाण्डजाः ॥ (४।४३।३६)

काले वाले चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवतिस्वयम् । भाविताकारवानन्ववीसमाकलिकोदयात् ॥ (१५५१३९)

जेसे पक्षी एक वृक्षको छोड़कर दूसरे वृक्षपर जा वेटता है वैसे ही आशाके सेकड़ों काँसोंसे वंधा हुआ और अनेक वासनाओं के भागोंसे युक्त जीव भी एक शरीरको छोड़ कर दूसरे शरीरमें चळा जातों है। अपने भीतरकी वासनाओं की किलयों के पिछनेसे भावना के बदुसार आकार धारण करने के कारण समय समयवर जीव अपने विचारके अनुसार अपना आकार बदळता रहता है।

(१०) जन्ममरणका श्रनुभव तब तक होता है जब

तक कि आहमज्ञान नहीं होता :—

वावद्रमन्ति संसारे वारिण्यावसंस्रायः ।

यावन्त्र्वा न पश्यन्ति स्वारानमनिन्द्रतस् ॥ (४१४६१२८)

द्यासमानमसरावका सत्यमासाय संविदस् ।

कालेन पदमागाय जायन्ते नेह ते पुनः ॥ (४१३६१९९)

जय तक अज्ञानी जीय अपने गुद्ध आत्माका वर्शन नहीं कर पाते तभीतक इस संसारमें जलमें भेंयरोंकी नाई जकर काटते रहते हैं। आत्माका दर्शन करके, असरायका त्याच करके, सत्य झानपर आकड़ होकर और एरम पदको पाकर मोतके पीछे जीय इस संसारमें पुनर्जम नहीं पाता। मोतसे उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जानेपर उसे किसी दूसरे शरीरमें जानेकी आयहयकता नहीं रहती।

## (११) मरनेके पोछे जीवन्मुक्तकी गति :—

) मर्नका पाछ जावान्युर्तका वारा अस्ति है हिस देहसे राम पुनर्जनविवर्धिता। विदेहसुकता श्रोका तस्या नावान्ति दश्यतम् ॥ (पा४२११३) अष्टवीजीपमा भूगो अन्माहुरविवर्धिता। स्विद्व जीविहसुकानां श्रुद्धा अन्माहुरविवर्धिता। स्विद्व जीविहसुकानां श्रुद्धा अवित् वास्त्रत्त ॥ (पा४२११४) जीवन्युक्तवदं राचवा देहे काकवर्याकृत। विदायत्वदेहसुक्तवं व्यवनोऽस्यन्दतामिव ॥ (२१९११४) विदेहसुको नेदिति गास्तमिति न जाव्यविति । सारामविति न जाव्यविति । सारामविता वृद्धां न चाहं न च नेतरः॥ (२१९११४)

जीवन्मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई है (अर्थात् जो अपने सांसारिक जीवनमें रहते हुए ही मुक्त अवस्थाका अनुभव करने छगा है ) वह मरनेने पीछे दूसरा जन्म पाप्त नहीं करता। जीवन्मुक मरकर विदेष मुक हो जाता है। उसे फिर हृदय जगत्का अनुमव नहीं करना पढ़ता। जीवन्मुक मनकी धासनाएँ इतन शुद्ध हो जाती है कि उनके कारण यह मीतके पीछे ससारमें ऐसे जन्म नहीं छोता जेते भुना हुआ बीज नहीं उगता। जेसे हवाकी गति रक जाती है येसे ही मोत हारा स्थूछ दारीरके नए हो जानेपर जीवन्मुकता की दशासे वह विदेहमुकताकी दशामें प्रवेश करता है। विदेहमुकतो जाम, मएज, नाश आदिका अनुभव नहीं होता। वह न सत्त कहा जा सकता हे न असत्, न' भें" और न "दूसरा" (अर्थात्—विदेहमुक्त वह दशा है जिसमें जीव प्रह्मपुक्त प्राप्त स्वरा हो जिसमें जीव प्रह्मपुक्त प्राप्त स्वरा है।

# (१२) आत्माके लिये जीवन सरण नहीं है :--

• स्वप्रसक्षयबद्दान्तमेवपार्यात केवलम् ॥ (११५५१६०)
पुरुपवेतनामान स क्या केव नवपति।
केवलम्बाधिरिकाले व्यानम्बद्धाः (११५४१६०)
केवलम्बाधिरिकाले व्यानम्बद्धाः (११५४१६०)
केवलम्बाधिरिकाले व्यानम्बद्धाः (११५४१६०)
क्रियन्ते देवलमावि चेवलं स्वत्वसम्बद्धाः (११५४१६०)
व्यानमात्रमात्रविध्यः व्यानीयोऽतुम्बर्यस्ययम् ॥ (११५४१६०)
व्यान क्रिक्टियवि वायते न कम्बनः।
बासनावर्यगर्वेतुः जीवो लुद्धतः केवलम् ॥ (११५४१००)
वया कताया पर्वाणि श्रीमायां सम्बर्यप्यतः।
वया वेतनस्त्वाया जन्मानि सर्वाणि च ॥ (११५४१६०)
च्या ह्यत्वा निक्य मोदिति व च वास्यति। (११५४१६०)
च्यायते व त्रियते सविदाधसमस्यम् ॥ (१११६११)

चेतन पुरुष (आत्मा) न कभी जन्म छेता है ने मरता है। अमके कारण केवल स्वमन्ती नाई इन सन मतीका अनुसव नरता है। पुरुष तो चेतनामान है, यह का ओर कहाँ तर होता है। पेवतनामान है, यह का ओर कहाँ तर होता है। पेवतनामें अविरोक्त पुरुषमें और एवा है। सांगो झारीरोंका नाइ। होता रहता है, छेकिन चेतन आत्मा तो अक्षय स्थित रहता है। कीन ऐसा जीव आजवक मरा है जिसकी चेतना किसी प्रकार नर हो गर्र

हो ? यासनोंकी नाना रूपोंमें तबदीटी होनेका नाम ही जीवन और मरण है। न कोई जीव मरता है और न कोई उत्पन्न होता है, फेवछ अपनी वासनाओंके भ्रेंबरवाळे गडदेमें गिरकर छोटपोट होता रहता है।

(१३)आयुके धोड़े और श्रधिक होनेका कारण:—

देशकालिकवात्रम्यशुज्यशुज्जी स्वक्रमंणाम् ।

न्यूनत्वे चाचिकत्वे च जूणां कारणमातुषः॥ (३१५४१३०)
स्वक्रमंपमं हसति इसत्यापुर्वृणामिह ।
पृज्जे पृज्जिश्रापाति सममेष भवेत्तम् ॥ (३१५४१३०)
पृज्जस्युगर्वृर्युंदाः कर्मभिर्मृतिमृद्धति ।
पालमृत्युगर्वृर्युंदाः विम्मृत्युंदाः विभावस्युंद्वि ।
पालमृत्युगर्वृर्यंको पुषा वीवम्युंद्वि ।
पालमृत्युगर्व्यंको स्वर्यामृत्युंदिति ।
भाजनं भवति अमान्त्य वयासास्त्रमायुषः॥ (३१५४१३२)
मृत्यो न क्रिश्चिष्टपुरुव्यस्वमेको मारावित्यं चलत् ।
माराविक्ष कर्मणि ताकर्वुंशिति नेतरत्॥ (३१२११०)

मतुष्यांको आयुके अधिक और कम होनेमें देश, काल, क्रिया और द्रव्यांको तथा उनके किये हुए कमोंको शुद्धि और अशुद्धि ही कारण होते हैं। आयुका घटना, बदना और तम रहना मतुष्यांके घम कोर कारण होते हैं। आयुका घटना, बदना और तम रहना मतुष्यांके घम और कारोंके उपर निर्मर है। ऐसे कमोंके जो इस्तामें मीत जाते हैं बुज़्पेमें मीत आती है, और पेसे कमोंके करनेले जो वालकपनमें मीत जाते हैं बच्चनमें मीत होती है। पेसे कमोंके करनेले जो योजनावस्थामें मीत जाते हैं बोचनमें मीत आती है। जो शाखोंके अगुसार धमें और कमोंको करता है उसको शाखमें वतलाई हुई आयुक्ते प्राप्ति होती है। हे मुख्यो र तथने वलसे किसीको नहीं भार सकती शो मरता है वह अपने ही कमों द्वारा मारा जाता है, किसी दुसरे कारणसे नहीं।

#### .. (१४) कौन मौतके बससे बाहर हैं:—

, दोषमुक्ताफळप्रोता वासनावन्तुसतितः। दृषि न प्रथिता यस्य मृत्युस्तं न विषांसिति ॥ (६।२३।५)

नि धासरक्षककचाः सर्वदेहळवाघुणाः। भाषयो यं न भिन्दन्ति मृत्युस्त न जिछांसति ॥ (३।२३।६) दारीरसरमपींचाक्षित्सावितद्वार,फणाः भाशा य न दहन्त्यन्तर्मृत्युस्त न जिवांसति॥ (\$12310) रागद्वेशविपापुरः स्वयनोविक्रमन्द्रिरः । खोअब्बाखो न भुंक्ते ग मृत्युस्त न विघांसवि ॥ (\$18316) पीतावेद्यविवेद्यस्यः । जसीसस्मोधित्राद्यः । न निर्वेहति य कोपस्तं मृत्युनं जिघासति ॥ (ई।२३।९) यध तिलाना कटिन राशिमुग्रमियाञ्चलम् । य पीडयति नानक्रस्तं मृत्यूनं जिधांसति ॥ (ई।२३।१०) ए६सिश्चिमंडे येन पर्वे परमपायने । सिंधता चित्तविधान्तिम्तं मृत्युनं जिघांसति ॥ (६।२३।११) पपु प्रण्डाभिपतित द्यासामुगमियोदितम् । न चश्रक मनो यस्य त स्थ्युर्न कियांसति॥ (ई।२३।१२) जिस मनुष्यके गलेम पापकपी मोतियोंसे गुन्दी हुई बासनाः ह्मपी तागोंकी मालायें नहीं है ( अर्थात जिसके वित्तमें पाप वासनायें नहीं है ), जिसको मानसिक रोग रूपी आरे नहीं चीरते जो कि सासाँके वृक्षको काटते ई ओर सारे शरीरमें घुण पेदा कर देते हैं ( अर्थात जी मानसिक रोगींसे मुक हैं), जिसे चिन्ता रूपी फर्णों वाली ओर शरीर रूपी वृक्षमें वास करनेवाली आशासपी सर्पणिया अपने थिपसे नहीं जलातीं (अर्थात् जो सर्व प्रकार की आज्ञाओंसे मुक्त है जो कि चिन्ता उत्पन्न करने वाली है ), जिसको राग द्वेपके विपसे भरा हुआ मनरूपी विसमें रहने बाहा होभक्षी सर्प नहीं उँसता ( अर्थात् जो होभसे वरी है )। जिसको विवेकस्पी जलको सुरानेवाला और शरीरस्पी समुद्रको जलानेपाला कोघरूपी वड़वानल (समुद्रकी अग्नि) नहीं जलाता ( अर्थात जो क्रोधके आवेशमें आकर विवेकको खोकर अपने शरीरको क्षीण नहीं करता), जिसको कामदेव इस प्रकार नहीं पीड़ा देता जेसे कि तिलोंके बड़े और कड़े डेरको कोट्स पीड़ देता है (अर्थात् जो कामके बराम नहीं है), जिसका मन एक निर्मेख परम पावन ब्रह्ममें स्थित होकर शान्त हो गया है, और जिसका चन्नल मनरूपी वन्दर शरीरहर्पी ट्रकड़ॉपर नहीं या गिरता ( अर्थात जो शरीरकी

| ( 404 )                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुन्दरतापर मोद्वित नहीं द्वोता ) उसको मौत मी नहीं छा सकर्त<br>बादे यह उसे कितना ही खाना चाहे (अर्थात् वह पुरुप मौतः<br>कब्ज़ेसे बाहर है)। |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |

### १४—नह्या

योगवासिष्ठके जीव और जगत् सम्बन्धी विचार पाठकांके सामने विस्तृत आफारमें रक्ये जा खुके हैं। अब हमको यह वतलाना है कि योगवासिष्ठके अनुसार जगत्का कारण क्या है। जगत्की रचना कौन करता है और किससे जगत् और जोव उदय होते हैं, कहां रहते हैं और किसमें जगत् और जोव उदय होते हैं, कहां रहते हैं और किसमें विखीन हो जाते हैं? योगवासिष्ठमें जगत्की सृष्टि करने-वालेका नाम हमा है। यह अहा नित्य और अनस्त परम तस्य प्रक्षकों सर्जन हाजिक मूर्तिमान् आफार है। प्रहाकों स्पन्त स्पन्न होति ही प्रहाकों आकारमें मकट होकर जगत्की सृष्टि करती है। सबसे पहिले वहां प्रहाका वर्णन किया जाएगा।

(१) जगलकी उत्पत्ति यसासे सुई है :— सर्गादी च्यापुरुग्यायेगदिमस्वरितः। यथा सुद्रंमकविश्वरातापि स्थिता स्थिति। (६१५५१४७) संदर्वपति यशान प्रयसोऽ सी प्रसापतिः। सत्त्वेदात्रः भवति तस्येदं करूनं नगत्॥(६११८६१५५)

चिष्टिके आदिमें स्वप्नपुरुपकी नांहें जो आदि प्रजापति (प्रथम चिष्टि कर्तो ग्रह्मा ) उत्पन्न हुआ या यह अब भी स्थित है। वह आदि प्रजा-पति जैसा जैसा संकरण करता है वैसी वैसी चुप्टि उत्पन्न होती है। यह सारा जगत् उसीकी कल्पना है।

(२) ब्रह्माका स्वस्य मन है:— मन पृत्र विरिक्षित्वं तिह्न संकरपनात्मकम्। स्वयपुः स्कारतां नीत्वा अनसेद् वितन्यते ॥ (१।१।४४) विरिक्षा अनसो रूपं विरिक्षस्य अनीवपुः। (१।१।४५)

सनस्यायिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत् ॥ (३।३।३९)
सन ही प्रह्माका रूप चारण करता है। व्रह्मा संकट्य करनेवाला
सन है। मन ही अपनेवापको विस्तत करके इस संसारको रचना
करता है। मन ग्रह्माका सक्तप है और ग्रह्मा प्रकृत स्कर्ण है। मनका
रूप धारण करके ही ब्रह्मा सुर्ह उत्पन्न करता है।

## (३) ब्रह्माकी उत्पत्ति परमब्रह्मसे होती है :—

मनः सम्पद्यते तेन महतः प्रभारमनः । सुस्थिरादस्थिराकारस्तरङ्ग इय धारिधेः॥ (३।१।१५) स्वयमक्षरुविमळे यथा स्पन्दो महाम्मसि । संसारकारणं जीवस्त्रधार्थं परमाध्मनि ॥ (३।१०० २५) निस्पन्दवपुपस्तस्य स्पन्दस्तसाधिनेव हि। प्रदेशाद्यनसामेलि सौम्पोऽव्यिश्रसमादिय ॥ (818418) जनसभ्येजेंलं यद्वास्पन्दास्पन्दवदीहते । सर्वशक्तिस्वधेकत्र गच्उति स्पन्दशक्तिताम्॥ ( शहराय) आत्मन्येवारमना स्योद्धि यथा रसति मास्तः। **त**धेशास्त्रज्ञास्त्र्येव स्वायान्येवैति क्षोडवाम् ॥ (818818) स्वविद्यास्पन्द्रप्रश्चयेव दोपः सीम्यो यथोस्तम् । **ए**ति तद्वदसावात्मा तत्स्वे चपुपि चव्नति॥ (पाधराज) य एवानुभवारमायं विस्त्यन्दोऽस्ति स एव हि । जीवकारणकर्मास्यो धीजसेतदि संस्हे।॥ (218013) शिवास्त्राकारणाःपूर्वं चिश्वे सक्छनीनमुखी । उदेति सीम्याञ्चलघेः पदाः स्पन्दो मनागिव ॥ (६।६७।६८) ध्करणाजीवचळायमेति चित्तोसितां चिद्वारियद्यागळधी कुरुते सर्गयुद्धदान् ॥ (३।६७।१९) जैसे शान्त महासमुद्रसे चञ्चल लहर उदय होती है येसे ही

भहान परमात्माले मनका उदय होता है! जैसे निर्मेख और सोम रिहेत समुद्रमें स्पन्दन उत्पन्न हो जाता है वेसे ही संसारका कारण जीव (ब्रह्मा) परमात्मामें उदय हो जाता है। जैसे शान्त समुद्रमें स्पन्द होनेसे उसके एक भागमें चनता आ जाती है वेसे हो स्पन्द-रिहेत प्रह्मां स्पन्द न होनेष्य उसके एक प्रदेशमें घनता आ जाती है। जैसे समुद्रके जलके भीतर स्पन्दन और शान्ति दोनों ही वर्तमान रहते हैं वैसे ही सर्वशक्ति ब्रह्मां स्पन्दशक्ति प्रगट होती है। जैसे आकाशमण्डलमें आपसे आप ही वायुकी गति आरम्भ हो जाती है

पैसे ही ब्रह्ममें अपनी दाकिसे ही चञ्चळता उत्पन्न हो जाती है। जैसे दीपककी स्थिर जो अपनी भीतरी दाकि द्वारा ही चञ्चळताको चारण कर छेती है वैसे ही ब्रह्म अपने आप ही स्टिष्ट करने छगता है। इस प्रकार चितिका अञ्चयस्युक स्मन्द्रन जो जीव कारण ओर कर्म आदि नामोंघाला है यही सृष्टिका बीज है। जेसे क्षणभरमें शान्त समुद्र में जलका स्पन्द्रन उदय हो जाता है येसे हो बिना किसी पूर्व कारणके चितिमें चेरयकी ओर म्यूचि उदय हो जाती है। ब्रह्म रूपी समुद्रमें चिति कर्पा जल बिना (मन) रूपी लहरोंको उठाता हुआ स्पन्दनसे जीयरूपी भेघरोको उत्पन्न करता हुआ अनेक स्पृष्टि रूपी बुलुखोंगे। जन्म देना है।

(४) प्रसाका यह स्पन्दन स्वाभाविक है:—
वधा वातस्य चवनं इसानोरणका वधा।
भीवका वा तुषास्य तथा जीवकासमानः॥(३१६४११०)
चिद्रपस्थानकायस्य स्वभावकातः स्वयम्।
मनावसंवेदनिभव यवजीव इति स्मृतसू॥(३१६४१११)

जैसे हवाका चलना, अग्निकी गरमी और यहाँकी शीतलता (स्वामायिक) है बेसे ही आत्मा (ब्रह्म) का जीवत्व है। चितिरूप आत्म-तत्व (ब्रह्म) के अपने स्वभाव द्वारा चेतन होनेका नाम जीव (ब्रह्मा) है।

(५) ब्रह्ममें स्पन्दन होना उसकी अपनी लीखा

है :—
दिकाशधनविष्ण्यमात्मवत्तं स्वश्तविवा । ( धाधधा १ ४ )
छीरक्षेत्रं वदावत्ते दिकाशक्रकितं वदा ॥ ( धाधधा १ ५ )
समुदेति स्वश्चात्मात्मका कवनव्यिणी ।
जारादावर्तकेश्वन सुरुप्तकश्चादिवा ॥ ( १ १९१३ )
स्वयमेवात्मनेवात्मा वार्षिः संकरणमामिकास् ।

यदा इरोति स्फुरका स्पन्दशक्तिमेवानिकः ॥ (ई।११४) ५) ठदा प्रथमिवामासं संदृष्टपकलनामयम् । मनो मनति विश्वासम् भावयन्त्रवाकृति स्वयम् ॥ (ई।११४) ११

सना सवात विकास मानवन्याकृत स्वर्ण ॥ (२११४४१७) देश काल जादिसे आपिसित आत्मतत्त्व अपनी ही शक्तिसे लीला द्वारा देश ओर कालसे परिमित कपको धारण कर लेता है। जैसे जलमें धन्नल जल्लाला भेंचर अपने आप ही उदय हो जाता है थेसे ही उस परमतत्वमें अपने आपती स्वरिष्ट करने वाली कलाका उदय

हो जाता है। जब आत्मा (ब्रह्म ) अपने आप ही अपनी संकल्प

नामक राक्तिका प्रकाश इस प्रकार करता है जैसे कि वायु अपनी स्पन्द शक्तिका, तव आकारकी मावना करके वह विश्वका आस्मा ( प्रह्म) संकल्प करने वाला पृथक् आकारवाला मन वन जाता है।

(६) ब्रह्मका स्पन्दन ब्रह्मसे अन्य सा रूप धारण कर जेता है:—
स्पनान्वेयमस्मीति भाविष्या स्वमावतः।

अन्यताभिव संयाति स्विविकस्याप्तिकां रावतः ॥ (५।३२।२) आदिराय्यातिरेकेण यो भावयति राघव ।
रिविभालिभिव होतत्त्वसान्यदिव भास्वतः ॥ (६।११४॥) कनकव्यतिरेकेण यो भावयति राघव ।
क्षेत्रसम्य न तत्तस्य न तत्तस्य कत्तकः ॥ (६।११४॥) स्वर्तसे वत्तस्य न तत्तस्य न साविदाः ॥
राज्ञविदेवेका स्थाना तस्य न वारिधीः ॥ (६।११४॥) ।
पावकव्यतिरेकेण ज्यास्ताकी येन भाविदाः ।

पावकव्यतिकण ज्ञाकाको येन साविता। तस्याग्निषुद्विगैकित ज्ञाकाधीरेव तिष्ठति॥ (६।१५४)०) किश्चिम्धुभितकपा सा विष्क्रकिशिन्महार्णये। (४।४।३१)

भारमनोऽध्वविशिकें व्यविशिक्षं तिष्ठति ॥ (२।१२१) १ परमद्रक्का अपने स्थाध द्वारा अपने आप द्वी यह भाषना फरफे कि मेरी संकट्य विकट्य फरनेवाळी ज्ञांक मेरेसे अन्य है, अपना एक अन्य सा रूप धारण कर लेता है। यह ऐसे द्वी होता है जैसे कोई पुरुष अपनो भाषना द्वारा सुरेषी किरणोंको सुरेसे अलग, तोनेके ग्वान होता है जिस को प्राप्त अलग, अलगे ज्याल जिलमें अलग, जलकी तरहको जलसे अलग, आग्निकी ज्याल की अग्निसे अलग समझने लगे। वित्त ज्ञांक वित रूपी समुद्रमें कुछ सोमग्रुक होकर आहमारे अतिरिक्त दूसरे आकारको धारण कर लेती है।

(७) ब्रह्मा (मन) ब्रह्मकी सङ्कल्प-शक्तिका रचा

हुआ रूप है : —

अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सर्वश्रकेमेहात्मनः। संकल्पशक्तिस्वतं यद्दर्थं तन्मनो विद्वः॥ (१।९६।३) सय शक्तियांवाले महान् और अनन्त आस्मतस्य (प्रष्टा)की संफल्प शक्ति द्वारा रखे हुये रूपको मन (प्रष्टा) कहते हैं।

#### (=) त्रह्माकी उत्पत्तिका कोई विशेष हेतु नहीं है :--

प्रकिर्निर्देशियान्ताः स्कृतीव स्कटिकांश्चवत् । (र्वाशिश्)
तस्मादकारणं भाति या स्विधिककाणम् ।
स्वकारणादनन्त्रासा स्वयंभुः स्ववमायावान् ॥ (शश्भः)
विस्त्यभावान्त्रमायातं प्रद्वायं सर्वकारणम् ।
सम्त्री कारणं वभावभं निर्माद सन्धितम् ॥ (श्रिशः)
भाषा प्रभावतिः वृषं स्वयंभृतिनि विधता ।
प्राक्तमने स्वकार्याम्मात्यावस्थाकारणः ॥ (श्रिशः)
स्ट्रतिनं प्राक्तने काविकारणं या स्वयंभुताः (श्रीशः)

(ब्रह्मर्स) भिक्तिका (ब्रह्मके) भीवर विना किसी हेतुके स्कुरण तेता है। स्वयंभू (ब्रह्म) या तो विना कारण, या अपने ही मनसे, या अपने की मनसे, या अपने अप हो अकट होता है। सव वस्तुओंका कारण ब्रह्मा न्यहर्म स्मायसे ही (बिना और किसी कारणके) उदय होता है। उत्य होकर खिटा के सार्य कारणके नियमकी स्थापना करता है। पूर्य क्रांकर खिटा में कार्य कारणके नियमकी स्थापना करता है। पूर्य क्रांके क्षमायसे आदि मजापति (ब्रह्मा) अपने आप ही, विना किसी कारणके उत्पन्न होता है। पिछली (पूर्व करपकी) काई स्मृति भी न्याको जरपत्रिका कारण नहीं है।

( ६ ) ब्रह्मा कर्मबन्धनसं सुक्त है :— प्राप्तनानि व सन्ध्वस्य कर्माण्यम् करिति वो । (११२१४) प्राणस्यन्दोऽस्य वस्त्रमं कद्वते पास्तदादिभिः। एक्सकेऽस्माभिरेय तम्न व्यवस्यम् कर्मधीः॥ (११२१४)

प्रशासिक न तो पूर्वजनको कर्म है और न अब यह (ऐसे) क्रमें करता है (जिनका फल उसे भोगना पड़े)। हम लोगोंको जो उसका प्राण शादिकी किया क्रमी कर्म दिखाई पढ़ता है उसमें उसकी कर्मवृत्ति नहीं है।

(१०) ब्रह्माका यसीर फेवल सुद्धम है स्पूज नहीं:— सङ्क्याधर्मधानमा महीत क्यते। सङ्क्याकायुरुगे नास्य पृथ्यादि विवते व (शशपण) यथा पित्रकृतन्तस्य निर्देश भावि द्विषक। वर्षाचाससी महा निद्दाकाशास्त्रक्षतम् ॥ (शशपण) आतिवाहिक एवासी देहोस्तरस्य स्वयंभुवः।
नताधिभीतिको राम देहोऽज्ञस्योपपण्यते ॥ (३।३।४)
सर्चेषां देही ही भूतानां कारणास्त्रनाम्।
अअस्य कारणाभाषादेक प्यातिवाहिकः॥ (३।३।८)
सर्वासां भूतजातीनामेकोऽतः कारणं परम्।
अतस्य कारणं गास्ति तेनासायेकदेहवान्॥ (३।३।९)
नात्त्रयेव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापते।
आत्रास्त्राम च आत्रयेप आतिवाहिकदेहवान्॥ (१।३।१०)
चिचनाप्रवारीरोऽसी न पुष्क्यादिक्रमासम्बः।
आद्याः प्रजापतिक्योसवद्यः प्रवस्त्री प्रजाः॥ (१।३।१)

जिस मनको ग्रह्मा कहते हैं वह संकल्प मात्र है; यह संकल्पके आकावामें रहतेयाला जीय है; उसमें कोई स्पृष्ठ तस्य, पृथ्वी मादि नहीं है। जैसे सित्रकारके मनके भीतर रहनेवाली प्रतिमा स्पृष्ठ वार्य है। जैसे सित्र होती है वैसे ही ब्रह्मा भी विनार किसी प्रकारको स्पृष्ठ ताले हुए विदारकारा करायें रहता है। ज्ञान प्राणियोंकी स्पृष्ट केवल भाति वाहिक है, भाधिमौतिक नहीं है। जिन प्राणियोंकी स्पृष्ट केवल भाति वाहिक है, भाधिमौतिक नहीं है। जिन प्राणियोंकी स्पृष्ट होते हैं, किन्तु प्रकारका हो सार्य होरा नहीं होती, कि किन्तु प्रकारका होती है। स्वय प्राणियोंका एक परम कारण ब्रह्मा होरी ही अब प्राप्त होता है। स्वय प्राणियोंका एक परम कारण ब्रह्मा है। उसका कोई कारण नहीं है, इसल्विय ब्रह्मा केवल एक ही रात्र है। अव प्रवादा है। अव प्राप्त हो होता है। अव प्राप्त को वारीर नहीं होती, वह तो हम्य स्वरूप स्पृष्ट हेन्दुक ही होता है। आद प्रजापित होता, वह तो हम्य स्वरूप स्पृष्ट करता है। आदि प्रजापित केवल मानसिक हारीरचाला होता है, भौतिक हारीरचाला नहीं। सुस्म करवाला रहकर ही बहुत है करता है।

## (११) ब्रह्मा ही सारे संसारकी रचना करता है :—

मनो महो मनुष्यस्य विकिन्याकारधारिणः। मनोराज्यं जपदिष्ठिः सत्यरूपमिन स्थितम्॥ (३।३।३३) भद्रमणि प्राजभावना चित्

संकल्यभेदादितनोति विश्वम् ।

भन्तर्मुखेषानुभवत्यनन्त-

निमेषकोटबशविषी युगान्सम् ॥ (३।६१।३८)

मनस्तामिय यातेन महाणा तस्यते , वसत् । अनन्यादास्त्रनः शुद्धाद्वस्रवायमिय पारिणः ॥ (६१६/२९ ) अस्मास्पूर्वासितिस्यन्दादनन्यैतस्यस्त्रिणी ।

इयं प्रविस्ता सृष्टिः स्पन्दसृष्टिरिवानिकात् ॥ (६।३।१५)

यदः जमन् महामका आकार धारण करनेवाछे मन नामक जीय (महा)का मनोराज्य (करणना) है, किन्तु सत्य प्रतीत होता है। अहंयुक महाक्रपी आयना सद्भव्यों द्वारा स्टिक्सी रचना करनी है। यह विकि अपने भीतर ही निमेपके भी करोड़र्चे हिस्सेमें युगों के अन्त तकका अर्थु भय कर छेती है। मनका क्रज धारण करके महा स्य स्टिक्सी जो कि आहमाले अन्य महा है, ऐसे रचना करता है जैसे गुद्ध जलसे बहते हुए जलकी रचना हों जाती है। जैसे वायुमण्डलमें ह्या चलने लगती है सेसे ही महक्षके सर्व प्रथम स्थान करा हुए उससे अनन्य सक्ववाली स्थि देश होती है।

## (१२) ब्रह्मासे उत्पन्न जगत् ममोमय है :—

्रमुनोमार्ग्रन्थदा अक्षा न प्रथम्यादिमयारमकः । • मनोमात्रमतो निश्चं यद्यज्ञातं तदेव हि ॥ (६।६।२५)

जो वस्सु जिस्र वस्तुसे उत्पन्न होती है वह उसी मकारकी होती है। इसलिये ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ जगत् मन मात्र है क्योंकि ब्रह्मा सर्व मनमात्र ही है, उसमें स्थूलता तनिक भी नहीं है।

## (१३) हरेक सृष्टि नई है :--

अपूर्व एव स्वमोऽयं यहै सर्गोऽनुभूयते । (ई।१९५१४१) • महाकरुपे विमुक्तस्यावृत्रकादीनामसंसदम् । (३।१३१४१)

. स्ट्रितिन प्राचनी काचिकारणं वा स्वयंभुवः ॥ (१।१२।४३) स्ट्रिटिने कपसे अनुभवनें आनेवाला स्वप्न समूर्व है। 'महाकरपक

सृष्टिके रूपसे अनुभवमें आनेवाला खान अपूर्व है। 'महाकर्पक अन्तमें महा आदि सवकी मुक्ति हो जोनेके कारण पूर्व कालकी कोई स्मृति भी महाका कारण नहीं हो सकती।

ऊपरके सब धर्णनका सार यह है कि अनन्त और सर्व शक्तिमय प्रहामें अपने ही स्वमावसे, विना और किसी फारणके, ठीळा रूपसे, एक एष्टिफारफ जीयका-उद्युय होता है। वह मनके आकारफा, विना किसी स्पूज देवके, होता है। उसे यहा कहते हैं। उद्दांसे करवना द्वारा इस समस्त स्टिफा उदय होता है और उस्य होकर सत्यसा प्रतीत होता है।

## १५--शक्ति

ब्रमा जो कि सारे विश्वका रचनेवाला हे प्रक्षकी स्पन्दशक्ति का प्रकाश है। ब्रह्ममें स्पन्दशक्तिके अतिरिक्त ओर वहुतसी शक्तियाँ है। यिक यह कहना चाहिये कि प्रष्टा अनन्त शक्तियोंका भण्डार है। यहाँपर प्रक्षकी शक्तियोंका ओर विशेषतः स्पन्दशक्तिका योगवासिष्ट-के अनुसार वर्णन किया जाता है।

#### (१) ब्रह्मको अनेक शक्तियाँ :---

समस्त्राधिक्षचितं बद्धा सर्वेशां सरा। यपैष दात्तया स्करति मासां वामेव पदयति ॥ (३।६७।२) सर्वशक्तिमयो द्वारमा यद्यश भावयत्यक्रम् । तत्त्रधा पश्यति तदा स्वसंक्रवरविज्ञितस् ॥ (६/३३/४१) - सर्वशक्तिहिं भगवान्येव तसी हि शेचते। शक्ति सामेव विसती प्रकाशयित सर्वगः॥ (३।१००।६) महा निरमापूर्णमन्ययम् । सर्वदासिक परं न तदस्ति न सिकस्यिह्यते विततास्मिन ॥ (३।१००)५) ज्ञानप्रक्तिः कियाशक्तिः कर्तृताञ्कर्तवार्थपे च । हरयादिकानां शक्तीनासन्तो नास्ति शिवारमनः ॥ (६।६७।१६) चिच्छ किर्म क्षणो राम शर्रारेप्वभिद्ययते । स्पन्दशक्तिश्र नातेषु अडशक्तिस्वधोपके ॥ (१।१००१७) इषशक्तिस्थाम्भ सु तेज शक्तिस्त्रधानसे । धून्यशक्तिसाकाशे भवशकिर्मवस्पिती ॥ (३११००/८) मक्षणः सर्वशक्तिहिं दश्यवे दशदिगावा। नाश्चतिक्विं विनाशेष शोकशक्तित्र शोकिस ॥ (३।३००।९) आनन्दशक्तिम्बिते वीर्यशक्तिसाया सर्गेषु सर्गंशक्तिश्च कल्पान्ते सुर्वशक्तिता॥ (३।३००।१०) स्त्रका ईश्वर (नियन्ता) ब्रह्म सब शक्तियाँसे संम्पन्न है। वह जिस शिकको चाद्दे जहाँपुर प्रकट कर सकता है। बात्मा (परमातमा) सब शक्तियांसे युक्त है ।बह जिस शक्तिकी जहाँ भावना करता है वहीं-

पर उसे अपने संकल्प छारायकट हुआ देवता है। भगवान् सवप्रकार की गांकियोपाल। है और सब जगह पर्तमान है। यह उन्नहें जिस राफिको चाहता है वहीं उसे प्रकट कर देता है। तिरय पूर्ण और अक्षय प्रकाम स्व गांकियों मोजून हैं। कोई यहां संसारमें पत्ती नहीं है जो उस सर्वेष्ठ स्थित कहार सेवारमें पत्ती नहीं है जो उस सर्वेष्ठ स्थित कहार सेवारमें अल्प मोजून नहीं। शांकि अपने शांकियों वर्तमान हैं। माश्रव जीवनशकि नार्वेष्ठ आहि थनन शिक्षयों वर्तमान हैं। माश्रव जीवनशकि नार्वेष्ठ आहि थनन शिक्षयों वर्तमान हैं। माश्रव जीवनशकि नार्वेष्ठ स्थानि पर्व्यार्थ, इय पहले ती है। स्थान्त्र की स्थानिक अल्प वर्तमाने शांकि आमां सुर्व्य ( वाल्येप) शक्त जलमें, चमकने हो शांकि आमां सुर्व्य ( वाल्येप) शक्त जलमें, चमकने हो शांकि आमां सुर्व्य ( वाल्येप) शक्त आकां सुर्व्य ( क्लयके प्रवास करने सार्विक स्थानिक सार्वेष्ठ सुर्वेष्ठ सेवारमें सार्वेष्ठ सेवारमें सार्वेष्ठ सेवारमें सेवारमें सार्वे। सार्वेष्ठ सेवारमें सेवारमें सार्वेष्ठ सेवारमें स्थानिक सेवारमें सेवारमें सेवारमें सेवारमें स्थान सेवारमें सेवारमें स्थान सेवारमें सेवारमें सेवारमें सेवारमें सेवारमें स्थानिक सेवारमें सेवारमे

(२) ब्रह्मको स्पन्दशक्ति:--

ज्ञाता स्पन्द्रशास्त्रः :-स्यन्द्रशास्त्रः स्वाधासं वनीवि सा ।
स्यन्द्रशास्त्रः स्वाधासं वनीवि सा ।
साकारसं नस्सेन्द्रः स्या वे कलनायुरम् ॥ (ई।८४१६)
सा राम्न प्रकृतिः शोष्ट्रा विवेच्त परमेश्वरी ।
ज्ञान्माग्रीवि विक्यावा स्थन्द्रशिकःकृतिमा ॥ (ई।८५॥१४)
प्रकृतिवेन सर्गस्य स्वयं प्रकृतिको गवा ।

दश्यभासातुभूतानो कारणास्त्रोरपते किया ॥ (ई।८४।८) जेसे दारीरधारी मतुःपुकी इच्छा करानाके नगरकी रचना कर छेती हे येसे ही स्पन्दशक्ति कर्पा भगपान्की रच्छा दस दश्य जगत्की रचना करते हैं। एरमेश्वर शिवकी चह स्पामापिक स्पन्दनशक्ति अछित कहृहाती हैं और वहीं जगनमाया (जगत्को रचनेवाछी भाया) के नामसे भी असिद्ध हैं। जगत्का उपादान होनेके कारण वद मछित कहृछाती हैं है। इदयमान पदार्थीका कारण होनेकी बजहसे उसे किया भी कहते हैं।

#### (३) प्रकृतिः:--

यदैव सञ्ज श्रुदाया मनागपि हि स्विदः। नदेव शक्तिरुदिता तदा वैकिन्यमागतम्॥ (११९९।७०) भावदास्थात्मर्कं मिष्या महावन्द्री विभाग्यते ।
भाग्नेव कोद्यकारेण कालादाद्रयात्मकं यथा ॥ (३१६०)०३)
उर्णनाभाषमा तन्तुनायते चेतनाश्रदः ।
नित्यात्मदुदायुद्धयाद्वक्षयाः मृत्यतिस्त्याः ॥ (३१९६)०१)
स्पृश्मा मध्या तथा स्पृत्वा चेते सा कल्यति प्रिधा ॥ (३१९४)
तिष्ठास्थेतास्वतस्थास् भेदतः कल्यति प्रिधा ॥ (६१९४)
साधं रज्ञतम इति एयेव मृह्यति स्मृता । (३१९४)
भविषां मृह्यति विद्वि गुण्यित्यभार्मिणेष् ॥ (६१९४)
प्रवेष संध्विजंन्नोस्याः पारं परं पवन् । (६१९४)
यापात्कश्चिदेदं इत्यमनयेव तदाधितम् ॥ (६१९४)

जय गुद्ध संवित्त जिंदातिका उत्य हो जाता है तय ही संसारकी विचित्रता उत्यव होती है। ब्रह्मानन्द क्य आतमा ही भाय- की वहतासे मिथ्या क्यमें इस प्रकार प्रकट हो रहा है जैसे कि रेशान- का की हा स्वर्ध होती है। ब्रह्मानन्द क्य आतमा ही भाय- की वहतासे मिथ्या क्यमें इस प्रकार प्रकट हो रहा है जेसे ही किरशान- का की है। स्वर्ध से चेतन प्रक्षासे जफ़तिकी उत्यचि हो जाती है। फ़्लिक तीन प्रकार होते हैं— च्हुम, प्रध्यम और स्थूछ। इन तीन अवस्थानों में प्रकृति स्थित रहती है और इसी कारण तीन प्रकारकी प्रकृति होती है। प्रकृति के तीन भेद हैं सस्य, रज़स् और तमस्य। इस त्रिगुणास्मक प्रकृतिक सेविया में कहते हैं। इस अवियासे हो प्राणियों को उत्यचि होती है। इससे पर प्रकारक हो। हा अवियासे इस अवियासे आध्य पर हैं। अर्थात् अविया ही स्वयासे हो आप दहन विवास कारण है।

#### (५) शक्तिका ब्रह्मके साथ सम्बन्धः 🛶

यथेकं पवनस्पन्दसेकसीण्यानकी थया।
चिममार्थ स्पन्दशिक्ष्म तथेवैकातम सर्वेदा॥ (१।८४।१)
कानन्यो तस्य तो विद्धि स्पन्दार्शिक नामेमणीम् । (१।८४।१)
क्याभुर्योव तथैवास्त्रे क्षित्र इस्युष्यवे तद्या।
विद्यिक्षकेर क्रियादेन्याः मिस्यानं यदान्यति ॥ (१।८५।२१)
क्याभूतिस्रादेवं तदेव विश्व उष्यते।
देखाः विवायाधिष्यक्षके स्वस्पिण्या सहक्रते। (१।८५।२७)

चेतनःवात्तथाभृतस्वभावविभवादते स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निसकृति ॥ (ई।८२।६) कथमाखां वद प्राञ्च मरिचं विचवां विना। (ई।८२।७) विना तिष्ठति साधुर्यं कथवेधुरसः कथम् ॥ (५।८२।९) अचेतर्न यश्चिन्मार्ज न तश्चिन्मात्रमुच्यते ॥ ( ईं/८२।१० ) चेतनं चेतनाधातोः किञ्चित्संस्पन्दनं विना । , कवितस्यातुं न शक्तीति यस्त्ववस्तुतया यथा॥ (ई।८२।१४) स परः प्रकृतेः प्रोक्तः प्रस्पः पयनाकृतिः। शिवरूपधरः शान्तः शरदाकश्वशान्तिमान् ॥ (ई।८५११५) प्रकृतिसावरसंसारे भ्रमस्विणी। स्पन्दमात्ररिमका सेच्छा चिच्छक्ति पारमेश्वरी ॥ (ई।८५।१६) वावस पश्यति शिवं नित्यतृप्तमनामयम्। (ई।८५।१७) सविन्माचैकथर्मित्वात्काकताळीययोगतः ॥ (ई।८५।१८) संबिदेवी शिवं रष्ट्रष्टा प्रकृतित्वं समुज्यति । (ई।८५।१८) प्रकृतिः पुरुषं स्पृष्टा सन्मयीव भवत्यक्रम् ॥ (ई।८५:१९) सदम्बरेकतां गत्वा नवीस्पनिवार्णवे । (ई।४५।१९) वितिः शिवेच्छा सा देवं तसेवासाच शास्त्रति ॥ ( \$1641२ १ ) विविनिर्वाणरूपं बट्यक्रविः परमं प्रवस्। प्राप्य वत्तामवामोति सरिव्रथाविवार्विथताम् ॥ (५।८५।२६)

जैसे द्वा और उसको चळनेकी किया, बाग और उसको गरमी स्वा एक ही हैं येसे ही बित और स्पन्दशिक एक ही हैं। मिमामी सप्तन्त्राक्त प्रक्रसे अछग नहीं हैं। जब कि बिति शिक्त हों कर, अपने स्थानकों और आसामी वापिस आं-जाती है और वहाँपर शान्त्रमायसे स्थित रहती है तो उस अवस्थाको शिष्य (शान्त्र प्रक्षा) कहते हैं। कियादेवी विच्छक्तिकपी उस महान, आइतिचाली स्पन्दशिका अपने असामी उपमें स्थित रहनेका नाम शिव हो। तेसे स्वर्ण किसी आकारके निज स्थित गर्झों होता वैसे हो परम प्रक्ष भी चेतनताके विना जो कि उसका समाब है स्थित नहीं रहता। जैसे तिकताके विना मिर्च ओर मपुरताके विना मार्थका रस नहीं रहता। जैसे तिकताके विना मिर्च और मपुरताके विना मार्थका रस नहीं रहता। प्रकृतिस पर, दिवा वितिकी चैतनता छुड स्पन्दन विना नहीं रहती। मुहतिस पर, दिवा में हो हो तो नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्पन्दन विना नहीं रहती। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्पन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्पन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्पन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्पन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं रहता। मुहतिस पर, दिवा की तिकता हुड स्वन्दन विना नहीं स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन्दन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन्दन स्वन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन स्वन्दन स्वन स्वन स्वन स्वन स्वन स्वन स्वन स

## ( ३१५ ) नाईं स्वच्छ है, शान्त है, ओर शिवरूप है। भ्रमरूपवाटी प्रकृति जो

धमण करती रहती हैं (अर्थात् पदार्थोकी सृष्टि करती रहती) जय तक कि यह नित्य तम और अनामय (अविकार) शिवका दर्शन नहीं करती। संवित् मात्र अत्ताके सात्र उसका तादात्म्य होनेके कारण मुक्ति जय कभी भी देवयोगसे पुरुपको स्पृश कर लेती है (अर्थात् पुरुपका ग्रान उसे हो जाता है) तभी वह अपने मुक्तित्यकों छोड़कर पुरुपके साथ तन्मय (तदात्म) हो जाती है। जेसे नदी समुद्रमें पड़कर अपना रूप छोड़कर समुद्र ही यन जाती है थैसे ही प्रश्रुत पुरुपको मात्र करके शुक्तर समुद्र ही याती है थैसे ही प्रश्रुत हिवको मात्र करके शुक्तर हो जाती है। जियको इच्छा विच्छकि

समुद्र हो जाती हे वैसे ही प्रकृति चितिके शान्त हो जानेपर परम

पदको पाकर तद्वप हो जाती है।

कि परमेश्वरकी इच्छारूपी स्पन्दात्मक शक्ति हे, तभीतक संसारमें

### १६--परम ब्रह्म

यागवासिष्ठके अनुसार उस परम तत्त्वको ब्राग्न कहते हैं जिससे जगतके सव प्रवार्थों की उत्पत्ति होती है, जिसमें सव पदार्थ धर्चमान रहते हैं, और जिसमें सब ठीन हो जाते हैं, जो सव जगह, सब कालों में और वस यस्तुओं मौजूद रहता है। धहाँपर उस परम ब्रह्मका वर्णन किया जायेगा।

#### (१) ब्रह्म :---

सर्वेवाफि पर महा सर्वयस्तुमयं तत्तम्।
सर्वेदा सर्वेया सर्वे सर्वेः सर्वेय सर्वेयम् ॥ (ई।१४।४)
यिमन्सर्वे यतः सर्वे यसर्वे सर्वेतकथत्।
सर्वे वर्वतक्षा सर्वे वसर्वे सर्वेदा स्थितद् ॥ (ई।१४४४)
यतः सर्वाणि भृतानि मित्रभानित स्थितानि च।
यत्रैयोपनार्यं वाणित वस्ते सर्वारस्ये वयः॥ (१।१।१)
द्वाता ज्ञानं तथा सर्वे द्रष्टाद्यवेदस्यभूः।
कर्ता द्वेतु क्षित्रा यस्तानस्ये ज्यपतास्ये नयः॥ (१।१)१२
स्मृत्यित सीक्ष्या यसादायन्दरमास्येऽवयो।
सर्वेषा व्रीवर्ण तस्ये प्रकारव्यस्यने नयः॥ (१।१)१३

पर प्रहा सब प्रकारकी शक्तियांसे सम्पन्न है और उसमें सब प्रस्तुपं हैं। वह सहा ही सब प्रकारसे सब कुछ हे, सबके साथ सबमें भीर सब जाह है। यह वह परम तत्त्व है जिसमें सब कुछ है, जो जो सब और सब जाउह पूर्णक्रपसे सब कुछ है, जो कि सदा और सब जाउह पूर्णक्रपसे खित है। जिसमें सब गणी प्रकट होते हैं, जिसमें सब रिश्त हैं, जोर्र जिसमें सब र्थीन हो जाते हैं, उस सत्यक्ष्य तत्त्वको नमस्कार हो। जिससे प्राता, शान तथा हेपका, द्रष्टा, दर्शन और दस्यका, और कर्ता, हेतु और मिमा उद्य होता है उस प्रान सक्य वत्त्वको नमस्कार हो। किससे प्रयो और स्वर्गम मानन्वकी वर्षो होती है और जिससे सम्का जीवन है उस मानन्वकी वर्षो होती है और जिससे सम्का जीवन है उस मानन्वकी वर्षो होती है और जिससे सम्का जीवन है उस मानन्वकी वर्षो होती है और जिससे

ब्रह्म उस परम तस्वको कहते हैं जो सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, और जिससे सब कुछ हैं; जो सत्, चित् और आनन्द है )।

### (२) ब्रह्मका वर्षन नहीं हो सकता :--

अवाच्यमनिक्षय्यक्तमवीन्द्रियमनामकम् । ( ५।६२।२७ ) स्यस्त्रं नोपर्वेद्यस्य विषयो विदुषो हि तत् ॥ ( ६)११।१७ ) मत्यसादिगमाणानां यदगम्यमचिक्षितत् । स्यातुभृतिमधं महा वादस्ततुभ्यते कथम् ॥ (६)११५॥६९)

ग्रह्म फेवळ उसको जाननेवालेके अनुसवमें ही था सकता है, उसका वणन नहीं हो सकता। वह अवाच्य हे ( शब्दों द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता) अनिभव्यक्त है ( किसी प्रकार उसको प्रकट नहीं कर सकते), इन्द्रियोंस परे हे ( अर्थात् इन्द्रियों द्वारा उसका ग्राम नहीं हो सकता), और उसको कोई विशेष नाम नहीं हो सकता), और उसको कोई विशेष नाम नहीं हो सकता।, और उसको कोई विशेष नाम प्रकार कोई विशेष नाम नहीं ज्ञाना कोई विशेष नाम नहीं ज्ञाना जो सकता। उसका श्राम केंद्रिय अपने अनुभव द्वारा होता है। वहस मुगहसंसे ग्रह्म नहीं ज्ञाना जा सकता।

## (३) नेति नेति (ब्रह्म न यह है और न यह है):--

न चेतनो न च जहो न चेवासक्त सम्मयः। नाहं मान्यो न चेवेको नानेको नाच्यनेक्वान्॥ (५॥७२१४३) मान्याकारयो न बुरस्थोनैवास्ति न चनास्ति च । न माच्योनास्ति न चात्राच्योनवास्ति न सर्वेगः॥ (५॥७२।४२) न पदार्थो नापदार्यो न पद्मादमा न पद्म च॥ (५॥७२।४३)

ब्रह्म न चेतन हे न जबुः न सत् है न अस्त् ; न अहं (मैं) है और न दूसरा; न एक हैं ज अनेक आँर न अनेक कुक्तः न बह नज़-रीफ हैं न दूसरा; न एक हैं ज न अहं हैं; न आह होने वाजा है और न वह अप्राप्त है; न वह सच कुछ है और न वह खव वस्तुओं रहनेवाजा है; न यह कोई विदोध पढ़ाये हैं और न अपदार्थ; न वह पाञ्च (भूत) है और न अपदार्थ; न वह पाञ्च (भूत) है और न अपदार्थ; न वह पाञ्च (मूत) है और न अपदार्थ; कि बह्य तो जो कुछ संसार्यों है वह सच कुछ हैं; इसिक्य ब्रह्मकों है कि ब्रह्म तो जो कुछ संसार्यों है वह सच कुछ हैं; इसिक्य ब्रह्मकों हों। देशे वहस्तो परिमित करना है। दोनों विरुद्ध आर्यों से अतिर और

याहर ब्रह्म रहता है; इसलिये उसको दोनोंमेसे कोई भी नहीं कह सकते)।

(४) ब्रह्मको एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते:—

> सिति द्वित्वे किलेकं स्यात्सत्येकले दिरूपता । कके द्वे अपि चिद्र्ये चिद्रपत्वाचदप्यसत् ॥ (६१३४१) एकामावाद्यस्योऽत्र प्रकादित्वयोईयो । एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विमेकता ॥ (६१३३१५) सनानातोऽप्यनानातो य्याण्डरस्यिष्टिंग । अद्वैतद्वेतसप्यासा तथा अद्वजगङ्करा ॥ (६१४७३३)

दूसरा मोजूद होनेपर ही किसीको एक कहा जाता है। एकके मोजूद होनेपर दूसरेको दूसरा कहा जाता है। दोनों ही खितिके कप है और दीनों के खिति होने के कारण दोनोंका दो होना असत् है। एकके पिना 'तोई दूसरा नहीं होता और दूसरेके जिना कोई एक नहीं होता। एकके अमाउसे एकता और दितीपता दोनों का अभाउ हो जाता है। असे ( मोरके) अण्डेके भोतर रस कपसे एकता और पश्ची कपसे अनेकता एोनों ही रहती हैं थेसे ही यहाँपर यहा क्रपसे एकता और जगत् रूपसे अनेकता रहती है।

(५) ब्रह्म सून्य है अथवा कोई भाषात्मक पदार्थ है यह भो कहना कठिन है :—

न च नास्तिति वद्वकु दुग्यते चिद्वप्रयेदाः ।
न चैनास्तिति वद्वकु दुग्ये सान्यस्य वदा ॥ (५।५३१९)
याः सदसतोः सचा समतायामयस्थितिः।
यतः सदसतोः क्यं मार्वस्य विद्व च परम् ॥ (६।४३१२)
न सम्रास्य मर्णं च गृत्याग्रुत्य न चैन हिः। (६।४८।१२)
न तदस्य न वसास्ति न साम्योचममेन चत् ॥ (६।१२।१२)
न तदस्य न वसास्ति न साम्योचममेन चत् ॥ (६।१२।१२)
न तदस्य न वसास्ति न साम्योचममेन चत् ॥ (६।१२।१२)
न तदस्य न वसास्ति ।
स्यान्यस्यान्यस्य द्याः। (६।१०।१४)
स्यान्यस्य साम्यम्य साम्यस्य स्वतः॥ (६।१०।१४)
न वस्य यत्र अगस्स्या तस्त्रमं आत्रस्य स्वते ॥ (६)।०।१०)

अनुस्कीणं यथा स्तम्भे संस्थिता शान्तभिक्ता । तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन श्चन्यं न तत्त्वस्य ॥ (३११०१० ) प्विमित्यं महारमभव्यंभाष्यमं पदम् । असादृष्टशास्थितं शान्तं श्चन्यमाकाशानीऽधिकम् ॥ (३११०१३६)

जैसे कि इस चितिरूप ब्रह्मके सम्बन्धमें यह नहीं कह सकते कि 'यह नहीं है' वैसे हो हम उसके सम्बन्धमें यह भी नहीं कह सकते कि 'यह है'। यह परम तत्त्व यह है जिसमें कि सत्ता और असत्ता दोनों भावोंका समावेश है। न वह सत् है, न असत्, न दोनोंके वीचकी स्थितिः न शुस्य है ओर न अशुस्य है। न यह है और न नहीं है। उसको किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते। शन्य और अशून्य सापेक्षक शब्द हैं। जिसको शून्य नहीं कह सकते उसके सम्यन्थमें शन्यता ओर अशून्यताका भला क्या ज़िक ? भला यह तस्य शून्य कैसे कहा जा सकता है जिसमें सारा जगत इस प्रकार मीजूद रहता है जैसे कि जलमें तरङ्ग और मिट्टीमें घड़ा शिस्ता उस तत्यको शन्य भैसे कहें जिसके भीतर तमाम विश्व इस प्रकार मोजूद रहता है जेले लफड़ीके दुकड़ेके भीतर उससे बनाई जानेवाली पतिलयाँ ? लेकिन हमारे दृष्टिकोणसे यह शान्त और अजर तस्य जिसमें कि सारी खुष्ट वर्तमान है आकाशसे भी अधिक शस्य (स्र्म) है। इसिलिये उसे हम शून्यसे भी शून्य कह सकते हैं ( पद्यपि ऊपर यह बतला जा जुका है कि यह शुन्य नहीं कहा सकता )।

(६) द्रह्म विद्या (ज्ञान) और अविद्या (अज्ञान) दोनोंसे परे हैं :—

प्रसादिवादकोभेदभावनादेप भिष्यता ।
प्रयस्ताद्वमीद्विज्ञाजनावेच सिचता ॥ (६।९।१७)
प्रयस्ताद्वमीद्वेज्ञाजनावेच सिचता ॥ (६।९।१७)
प्रयस्ताद्वमीदेक्षं वर्षेत्र वरसार्थतः ।
नापितात्वं न विद्याज्ञासिक् विद्यत्व त्यत्वे ॥ (६।९११८)
विष्णाविवादको त्यस्त्वा यहस्रीद्व धद्वन्ति हि ।
प्रतिवोगित्ववच्छेदनसारोज्ञास्त्रह्व ॥ (६।९१९)
विपाविवादको न सः शेरे बद्धपदो भव ।
नाविधास्त्रि न विद्यास्त्रि द्वनं क्य्यन्यस्त्रशः ॥ (६।९१०)

मिधः / स्वान्ते वयोरम्बङ्खायातपनशोरित । ा अविद्यामां विक्रीनामां क्षीणे हे एव करूपने ॥ (ई।९।२३) पते राधव छीथेते अवाप्यं परिशिष्यते। अविद्यासंक्ष्यारक्षीणो विद्यापक्षोऽपि राधव ॥ (ई।९।२४) विदा (कान) और अविद्या (अक्षान) तब ही तक भिन्न हैं जयतक कि भेद भावना है, जैसे कि जल और तरङ तभीतक एक दूसरेसे भिन्न हैं जवतक कि हम उनको दो समझते हैं। जैसे जल और तरह वास्तवमें एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं, वैसे ही वास्तवमें न विद्या है और न अविद्या। दोनों प्रतियोगी (विरुद्ध भाव) एक दूसरेका व्यवच्छेर करते हैं (अर्थात एक के होते हुए दूसरा नहीं रहता)। इसिळिये परम तत्त्वमें न विद्याका अस्तित्व है और न अविद्याका, क्यों दोनों विरुद्ध भाव हैं (ब्रह्म दोनोंसे ऊपर या परे है)। उस तस्वमें स्थित होना चाहिये जिसमें न विद्याकी सत्ता है न अविद्या की: क्यां-कि त वास्तवमें विद्या है और न भविद्या। दोनों कल्पनाओंका त्याग करना चाहिये। अविद्या और विद्या दोनों एक ही सत्ताका प्रकाश हैं. जैसे कि धूप और छाया। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो अविद्या और विद्या दोनों ही कल्पनायें क्षीण हो जाती हैं। ये दोनों जब लीन हो जाती हैं तब यह तस्य शेप रहता है जिसको प्राप्त करना है। अविद्याके औण होनेपर विद्याकी आवमा भी शीण हो जाती है।

## (७) ब्रह्म तम और प्रकाय दोनोंसे परे है :---

मुक्तं त्यांभकाशास्त्रासियदेवदं यद्युः ( १११०११ ) महण्ययं प्रकाशी हि न संभवित भूतजा ॥ (११०११ ) महाभूतप्रकाशानासभावस्त्रम उप्यते । महाभूतप्रकाशानासभावस्त्रम वत्याः क्षित् ॥ (१११०११ ) स्वातुभूतिप्रकाशोऽस्य केवलं व्योगस्पिया ।

योऽन्तरस्ति स तेनैव नत्वन्येनानुभूयते ॥ (३।१०।१७ ) यद्य अजर (क्षीणताका अनुभव न करनेवाला ) एद (सामान्य)

तम और प्रकार से जोरी हैं । अर्थान् परम तत्त्व ब्रह्ममें हम जोगी के अनुभवमें भाने याद्या न तम (अन्धेरा) है और न प्रकार (चान्त्न) है)। अपि आदि स्पूळ तत्त्वांसे उत्पन्न होने वाटा प्रकारा ब्रह्ममें सम्मव नहीं है। अनि बादि महाभूतीके प्रकारको अभावका नाम तम (अन्येरा) है। यह अन्येरा भला ब्रह्ममें फैसे हो सकता है ? (फ्योंकि ब्रह्म तो सथ महाभूतोंका उद्गम है )। सून्य रूपवाले परम तत्त्व ब्रह्ममें थर्च अजुभवका ही ब्रक्काश्च है (किसी महा भूत—स्थूल तस्पका नहीं )। यह प्रकाश उसके अन्दर ही होता है; उसका अगु-भव दूसरे किसीको नहीं होता।

(=) ब्रह्म न जड़ है, न चेतन :— जद्येतनभावादिकवार्धश्रीनं

विद्यते ।

अनिर्देशपदे <sup>4</sup> पत्रज्वादीय महामरी ॥ (३।९१।१६)
 असे महामरुस्थलमें लगा पत्र आदिका सर्वथा अभाव रहता है
 पैसे हो उस परम तराके लिये, जिसका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो

सकता, जड़, चेतन आदि शप्योंका प्रयोग नहीं हो सकता।
(ह) ब्रह्मको "आत्मा" भी नहीं कह सकते :—

नारमा ॥ (कृष्पराष्ट्रण) यतो वाचो निवर्तस्ते यो अुक्तैरवगम्यते । तस्य चारमादिकाः संज्ञाःकविदता न स्वभावजाः ॥ (३।५।५)

नारमायमयमध्यारमा संज्ञाभेद इति स्वयम् । तेनैव सर्वगतवा शतवा स्वाव्मनि कव्यितः॥ (५।७३।१९)

प्रक्ष आत्मा भी नहीं कहा जा सकता। जिसको शब्दों द्वारा यर्णन नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल मुक्त पुरुपों को ही होता है, उसके लिये ''आत्मा'' आदि संहा (नाम ) स्वामायिक नहीं हैं, केवल कविपत हैं (अर्थात हम लोग करपना द्वारा ही उसको

होता है, उसके लिये ''आरमा'' आदि संद्या (नाम ) स्वामाविक नहीं हैं, केवल कियत हैं (अर्थात् हम लोग करपना द्वारा ही उसको आरमा कह सकते हैं; वास्तवमें ब्रह्म आरमा नहीं है )। न यह आरमा है और न अनारमा। आरमा और जनारमाका भेद उसने अपनी सर्वत्र रहनेवाली शक्तिक द्वारा अपने ही भीतर करियत कर रफ्खा है।

(१०) ब्रह्मका क्या खभाव है यह कहना असम्भव

ब्रह्मणः कः स्वभावोऽसाविति धन्तुं न युज्यते । अनन्ते परमे तत्त्वे स्वत्वास्त्रत्वात्यसंभवात् ॥ (५॥०।१५) भगवसम्बर्धानस्यः भगवस्य सम्बद्धादपि ।

अभावसञ्चयेक्षस्य भावस्य सम्भवदिषः । पदं बध्नन्ति नानन्ते स्वभावाचा दुरुक्तयाः॥ (५।१०।१५) महाका क्या स्वभाग (वास्तविक स्वरूप) हे यह वतलाना ना मुमिकन हे, क्योंकि अनन्त आर परम तत्त्वमें, क्या उसका रूप हे और क्या उसका रूप नहीं हे—यह कहना सर्वेया असम्भव है। मावका अपेक्षा अमावका वर्णन होता है, लेकिन अनन्त और परमब्रह्ममें भाव और अभाव आर स्वमान वर्णन होता है, लेकिन अनन्त और परमब्रह्ममें भाव और अभाव आर स्वमान बोर परमावका प्रदन ही नहीं उठ सकता।

#### (११) ब्रह्मके कुछ कल्पित नाम :--

सतमारमा पर ब्रह्म संयमिःवारिका वुध । किवता व्यवहारायें तस्य सञ्जा महारमन ॥ (६११)१२) य प्रमान्साक्यदृष्टीमा ब्रह्म वेदान्जवादिनास्। न् विज्ञानसान्त्र विज्ञानिवारमेकान्तिनमञ्ज्य ॥ (६१५)६) य शून्यवादिनां शून्यों भारतको थोऽकंदीकसास् । वष्ट्य भन्या प्रत्त ओष्या बृष्टा कर्ता सर्वेव सः॥ (६१५)७) पुठ्या सांव्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनास् ॥ (५१८७)१९) आत्वासमनस्विद्धपां नेदास्य तारकारमनास् । मध्य माध्यमिकाना च सर्वे सुसमचेदसाम् ॥ (५१८७)२०)

ध्यनद्वार (बोळ चाळ) के वास्ते विद्वानीने परम तत्त्वको 'जत', 'कारमा', पर महा', 'सरय' जादि अनेक कियत नामांसे पुकारा है। (ये सव नाम महाके वास्तियिक स्थारपका वर्णन नहीं करते)। सावय दर्शन वाळे उसको 'पुरुप' कहते हैं, नेदानती लोग महा', पियानपादी याद्ध , प्राप्त काम जस्ते हैं। यह 'यून्य' (वेल्व' दे , प्रमुं के उपासक लाग उसे 'प्रकार' कहते हैं। यह 'यून्य' (स्वस्य) भाका' (मागनेवाला) 'प्रकार' कियान काम जिल्ला कियानपादी काम प्राप्त वापत्र 'कालपादी का पुरुप' वापत्र वापत्र वापत्र वापत्र वापत्र वापत्र वापत्र 'कालपादी का प्राप्त वापत्र 'कालपादी का 'काल , आतम्रप्राप्तिवाल 'माप्त', अनासम्मादियांका 'नेत्रास्त्र ' (कालपात्र वाप 'कालपादी वाप' कालपादी वाप' काल

### (१२) ब्रह्मका वर्णन :--

यद्यपि ऊपर यह वतलाया जा खुका है कि परम तत्व 'यहा' का किसी प्रकार भी वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता, तथापि मञुष्य किसी न किसी प्रकार उसका वर्णन करनेका प्रयत्न करते ही हैं। सन ही दार्रोनिक प्रन्योंमें परमतत्त्वका कुछ न कुछ वर्णन किया जाता है। योगतिसहमें भी अनेक स्थानीपर ब्रह्मका विस्तारपूर्वक और साहित्यिक रूपसे अति सुन्दर वर्णन पाया जाता है। इसिल्ये यहाँपर हम उस वर्णनका सार पाठकाँके सामने रखते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्म (परमतत्त्व) का इतना सुन्दर वर्णन संसारके और किसी भी प्रन्यमें नहीं मिलता।

आकरापरमाणुसहस्रांशयाग्रेऽपि या शुद्ध विन्मात्रसत्ताः विचते सा हि परमार्थसवित् ॥ (१।६२।६)

न ६६वं मोपदेताहँ नात्यासख बूरगस्। (ई।४८११०)
केवजानुभवपाय्यं चिद्दं द्वाद्यसारमः॥ (ई।४८११)
सर्वं सर्वांप्रकं धैव सर्वांपरिदिवं पदम् ॥ (ई।४८१६०)
सर्वं स्वांप्रकं धैव सर्वांपरिदिवं पदम् ॥ (ई।४८१६०)
सर्वं मानुने चाकार्यं म युव्यादि च युव्यम् ॥ (ई।४८१६०)
सर्वां मानुने चाकार्यं म युव्यम् । म किश्चिद्वि सर्वांप्र किमय्यन्यवरं नभः॥ (ई।४९१६०)
म कार्वो न मानो नात्या म सद्यासख देवविक् ।
स भयमेस्योगोर्वांन्तं ने बोधो नाय्वयोधितम्॥ (ई।५९१६०)
सर्वाः विवायांन्तं तिहित्वं परमं पदम् ॥ (ई।५९१६०)
सर्वा परा परमा कार्या सा द्वां द्वानुचमा।
सा महिन्यां च महिन्या गुरूणां सा स्वा गुरुः॥ (ई।५९१५)
स नन्तुर्गृत्युक्तां परियोगद्वरन्यः। (ई।५९१५)
स अवस्विवोधानां परा विश्वाता तथा॥ (ई।५९१५)

स सतो वस्तुनः सत्त्वमसत्त्वं वा सतः स्वतः ॥ ( ६।५९।१०) सर्वेत्र सर्वार्थमयं सर्वेतः सर्वेविन्वेतम् । (६।१४।१४) सर्वे सर्वोत्मकं चैव सर्वार्थरिटितं पदम् ॥ (५।५२।३६ )

स पदार्थे पदार्थत्वं स तत्त्वं यदनुत्तमसू।

सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षितिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमच्छोके सर्वमानुस्य सस्यितम् ॥ ( ५११४।९ )

सर्वेन्द्रियगुणैर्मुंक्तं सर्वेन्द्रियगुणान्वितम् । असक्तं सर्वेमुच्चैव निर्मुणं गुणभोक्तृ व ॥ (५।१४।१०) बहिरन्तश्र भुनानामचरं चरमेव च । मुक्तमत्वाचदविज्ञेयं दूरस्यं चान्तिके च तत्॥ (६। १४।११) अणीयसामणीयांसं स्थविष्टं च स्थवीयसाम्। गरीयलां गरिष्ठं च श्रेष्ठं च श्रेयसामि ॥ ( ई।३५।१६ ) ईंदरां सत्परं स्थूछं यस्पामे यदिदं जगत्। परमाणुबदामाति क्रचिदेव न भाति च ॥ ( ई।३५।१६ ) इंटरां तरपर सुदमं उस्यामे यदिद नमः। भणोः पार्चे महामेरुरिव स्यूकात्म छक्ष्यते ॥ ( ६।९६।१६ ) स भागा वच विज्ञानं स शून्य यहा तलस्म् । \_ सच्छ्रेयः स शिवः यांतः सा विद्या सा परा स्थितिः ॥ ( 🚦 १५९।६ ) योऽयमन्तश्चितेरात्मा सर्वानुभवरूपकः । ( ई।५९।७ ), द्वारीरे सस्थिती निध्यं चिन्माधिमिति विश्वतः ॥ ( ३।७।२ ) स जगत्तिव्रतेकारमा स जगद्गृहदीपकः। स जगत्वाद्वरसः स जगत्वज्ञुपाळकः॥ ( ई।५९/८ ) सचप्यसधो जगति वो देहरथोऽपि दूरमः। चिटाकाशी क्रयं बस्मादालोक इव भारववा ॥ ( २।५।८ ) यसाद्विच्यात्रयो देवा. सूर्यादिव मराचयः। यस्माज्ञरान्त्यनन्तानि उद्वृद्ग जळधेरिव॥ (३।५।९) र्थं यानित रद्यगृन्दानि पर्यासीय महार्णेषम्। य आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत् ॥ (३।५।१०) य लाकादी शरीरे च दपरस्वप्यु कतासु च । पांसुव्यद्विषु वातेषु पाताछेषु च सस्यितः ॥ ( शपा १ ) म्योम येन कृतं सून्यं सैठा येन घनीकृताः। आपो द्वताः कृता येन दीपो यस बद्धो रबिः ॥ ( ३।५।१३ ) यतक्षिताः संसारासारदृष्यः । प्रसानित **अक्ष**यामृतसम्पूर्णादम्भोदादिव बृष्ट्यः ॥ ( ३१५१३४ ) आविर्भावतिरोभावमयास्त्रिभुवनोर्मयः स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्मराविव मरीचयः॥ (३।५।१४) नाशरूपो विनाद्यास्मा योञ्चस्यः सर्वेजन्तुषु । गुरुरे योऽप्यविशिषोऽपि सर्वमावेषु सस्यितः 🛮 ( ३।५।१४ )

यश्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुद्रके। यसिम्बिन्दौ स्फुरन्त्येता जगजालमरीचयः॥ (३।५।१८) 'नियतिर्देशकाळी च घलनं स्पन्दनं किया। इवि येन गताः सत्तो सर्वसत्तातिगामिना ॥ (३।५।२२) भत्यन्ताभाव पुवास्ति संसारस्य यथारियतेः। यस्मिन्बोधमहास्त्रोधी सब्दं परमात्मनः ॥ (३।७।२०) इष्टरश्यकमी यत्र स्थितोऽप्यस्तमयं गतः। यदनाकारामाकार्य तदूर्व परमासमः॥ (३।७।२१) भशुन्यमिव वर्जन्यं यसिमन्दान्यं जगस्थितम् । सर्गेषि सति बच्छून्वं तद्द्पं परमारमनः॥ ( १।७।१२ ) यन्मद्दाधिन्मयम्पि वृहस्यापाणवरिस्थतम् । जर्द व्याजदमेपान्तस्तवृपं परमारमनः ॥ (३।७।२३) चिम्मान्नं चेत्यरद्वितमनन्तमञ्जरं शिवस् । अनादिमध्यपर्यन्तं थदनादि निरामयम् ॥ (१।९।५०) अकर्णजिह्यानासारवग्नेतः सर्वत्र सर्वदाः। श्रणोत्पास्पादपति यो निप्रेत्स्प्रशति पश्यति ॥ (३।९।५२) यस्यान्यदक्ति न विभीः कारणं दाराश्रक्तवतः । बस्बेर्द च जगत्वार्थं सरङ्गीच इयाग्मसः ॥ (६।९।५५) सस्पन्दे समुदेतीय नि.स्पन्दान्तगंतेन, च। इयं यस्मिक्षगल्लक्ष्मीरकात इव चकता॥ (३।९।५८) जगन्निर्माणविख्यविद्यासी ब्यापको सद्दान्। स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो विर्मकोऽक्षमः ॥ ( १।९।५९ ) स्पन्दास्पन्दमयी यस्य पवनस्येव सर्वेगा। सत्तानामीव भिग्नेव व्यवहाराख वस्तुतः॥ (३।९।६०) यदस्यन्दं शिवं शान्तं युक्यन्दं त्रिजगक्तियतिः । स्पन्दास्यन्द्विकासारमा व एको अस्तिकृतिः॥ (१।९।६२) नाशियत्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये। सद्दर्भ यदनाक्ष्येयं सद्दर्भ सस्य वस्तुनः॥ (३।३०।३९) नास्ति इत्यं जगद्द्षष्टा इत्याभावाद्विकीनवत्। भातीति सासनं बरस्याचंद्रपं तस्य वस्तुनः ॥ (३।१०।४०) चितेर्जीवस्वभावाया यदचेत्योन्मुखं वपुः। चिनमार्ज विमर्ल शान्तं तद्यं परमात्मनः ॥ (३।१०।४१)

अस्वप्नाया अनन्ताया अजहाया अन्तस्थिते: । यदूर्प चिरनिद्रायास्त्रचदानध क्षिय्यते ॥ (३।१०।४३) चेदनस्य प्रकाशस्य ६३यस्य तमसस्तथा। चेदनं यदनाधन्तं तद्र्पं परमात्मनः ॥ (३।१०।२०) मनः स्वप्नेन्द्रियैर्मुक्तं यद्भुं स्वान्महाचितेः। अङ्गमे स्थावरे वापि वत्मर्वान्तेऽविद्ययते ॥ (३।१०।५२) देशाद्देशान्सरं स्रं प्राप्तावा संविदो वपुः। निमेपेणैव तन्मध्ये चिदाकार्स तदुस्यते॥ (ई।१०६१४) पिनियचासिकेच्डस्य प्रमः संज्ञान्तचेतमः। याद्याः स्याप्तमी मावः स चिदाकाश उच्यते ॥ (६।१०६।६) श्रमागवायां निश्चां सनोविषयसङ्घरे। पुंसः स्वस्यस्य यो मावः स चिदाकाश उच्यते ॥ (ई।१०६।०) रूपाडोकमनस्कारविमुक्तस्या एतस्य भाषः पुंसः श्ररद्वयोमविशदस्तविदम्बरम् ॥ ( १।१०६।९ ) ' इन्द्रदर्शनदक्यानां व्याणासूद्रयो यतः। यथ वास्त्रमयश्चित्वं उद्विदि विगतामयम् ॥ (६।१०६।११) यत उधन्ति यस्मिश्र चित्रा परिणमन्त्यसम्। ् पदार्थानुमवाः सर्वे चिदाकादाः स उच्यते॥ (ई।१०६।१२) नेदं मेदं वदित्येव सर्वं निर्णीय सर्वया ! युद्ध किरिवासदा सर्व विश्वद्वयोमेति कव्यते॥ (११०६।१९) संवेदोनापरामृष्टं शान्तं सर्वातनकं च यत्। हत्सिबदाभासमयमस्तीह कळनोटिप्ततम् ॥ ( <sup>हु</sup>।९।२ ) मुकोपमोर्जप योधमुको मन्ता योडप्युपक्षोपमः। यो मोध्य नित्पतृप्तोऽपि कर्ता यक्षाप्यकिंचन ॥ (३।९।६४) योऽनङ्गोऽपि , समस्याहः सङ्खकरछोचनः। न किंचिन्संस्थितेनापि येन व्यासमित् जगत्॥ (३।९।६५) निरिन्द्रयवछस्यापि यस्याद्योपेन्द्रयद्वियाः । यस्य निर्मननस्यैवा भनोनिर्माणरीवयः॥ (३।९।६६) साक्षिणि स्पार आभासे धुवे दीप इव कियाः। सिंत यस्मिन्यवर्तन्ते चिचेहाः स्पन्द्रपूर्विकाः ॥ (३।९।६८) यसाद्घरपटाकारपदार्थंशतपङ्कयः तरहराण इत्रोद्धवीचयी वारिधेरिव ॥ ( ३।९।६८ )

(4.)

एवान्यतयोदेति यत्पदार्थशतश्रमेः। कटकाङ्गदकेयूरन्पुरेरिव काञ्चनम् ॥ (३।९।००) यतः कारुस्य कलना यतो दश्यस्य दश्यता । मानसी कळना येन यस्य भासा विभासनम् ॥ (३।९।७३) कियां रूपे रसं गन्धं शददं स्पर्शं च चेतनम् । यद्वेत्सि तदसी देवो येन वेत्सि तदप्यसी॥ (३।९।७४) पर्माणोरपि परं सदणीयो हाणीयसः। शुद्धं शूक्षमं परं शान्तं तदाकाशोदरादिष ॥ (३।१०।३२) दिङ्गलाधनवच्छिद्यरूपत्वादतिविस्तृतम् । तदानायन्तमाभासं भासनीयविवर्जितम् ॥ (३।१०।३३) यद्योग्नो हृद्यं यहा शिलायाः पवनस्य च । सस्याचेत्यस्य चित्र्योग्नस्तद्र्पं परमारमनः ॥ (३।९०।४४) अचेत्यस्यामनस्करय जीवतो या स्वभावतः। स्वारिधतिः सा परा चान्ता सत्ता तस्याद्यवस्तुनः ॥ ( ३।१०।४५ ) स्थावराणां हि यद्वपं सच्चेत्रोधसयं भवेत । मनोबुद्धवादिनिर्मुक्तं तरपरेणोपमीयते ॥ (३।१०।५३) विरमकाशस्य यम्मच्यं प्रकाशस्यापि स्वस्य वा । दर्शनस्य च यम्मध्यं तद्भं ब्रह्मणी विदुः॥ (३।१०।४३) शीकादेवंहिरन्तश्च सर्वदा । सत्ता सामान्यरूपेण या चिःसोऽहमछेपकः ॥ (६।११।९०) जामस्त्रमसुपुरीप तुर्वातुर्वातिने पदे । सर्म सर्देव सर्वत्र विदारमानमुपास्महे ॥ (६।११।९८) परमाकाशनगरनाट धमण्डपभूमिषु स्वशक्तिवत्तं संसारं पश्यन्ती साक्षिवरिस्थता ॥ (३।३०) १२ ) प्रत्यक्षादेश्यस्यात्क्रमप्येव तदुत्तमम् । सर्वे सर्वात्मकं सूरममच्छानुभवमात्रकम् ॥ (६।९६।२७) न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्वं सर्वमेव च। मनोक्कोभिरप्राहां शून्यान्युव्यं सुखात्सुखम् ॥ (३।११९।२३)

आकाराके परमाणुके हज़ारचे भागके भीतर भी जो गुद्ध विन्यान सत्ता वर्तमान हे वही परमार्थ संवित्त है। न यह दिखाई देती हे ओर न वर्णन को जा सकती है। न वह समीप है ओर न ट्र है। गुद्धातमाका चित्-कप केवल अनुमय किया जा सकता है ( वर्णन नहीं )। वह सब कुछ हैं; सबका आत्मा है; और सबसे रहित भी है। वह सब भूतोंका आत्मा, शून्य और सत् तथा असत् दोनों ही है। वह न वायु है; न आकाश है; न बुद्धि आदि है; न शुन्य है; वह 'कुछ' नहीं है तो भी सबका आत्मा है; वह कोई ऐसा पदार्थ 🕏 जो कि आकाशसे भी सुरुम है। न यह काल है, न यह मन है, न वह थात्मा है, न सत्ता है, न असत्ता, न देश, न दिशायें, न कोई इन सबके बीचका पदार्थ न अन्तका; न वह झान है और न अझ पदार्थ हैं। वह संवेद्य रहित संवित् हें, चेत्य रहित चिति हैं। यह संसारती परम पराकाष्टा है; वह सब रहियोंकी सर्वोत्तम रहि है। वह मन महिमार्थोको महिमा है। और सब गुरुओंका गुरु है। वह सब प्राणी रूपी मोतियोंका तागा है जो कि उनके हुदय रूपी छेदोंमें पिरोया हुआ है। यह सब भाणी रूपी मिर्चीकी तीक्ष्णता है। यह परार्थका पदार्थत्व है, वह सर्वोत्तम तत्व है। वह वर्तमान वस्तुओंको सत्ता है और खर्य सत्ता और असत्ता दोनों हैं। सब जगह सब बस्तुऑसे युक्त क्या सर्व भावोंसे मुक्त है। सब बोर उसके द्वाय और पैर है, सब ओर उसके सिर और मुख हैं, सर और उसके कान हैं; संसारकी सब बस्तुओंको बेरकर वृद्ध स्थित है। वह इन्द्रियों द्वारा जाने जाने वाले सब गुणांसे रहित है, और उनसे युक्त भी है। सबका भरण करनेवाडा, किन्तु असक है; सर गुणांके भोगनेवाडा, किन्तु निर्गुण हैं। सव प्राणियोंके भीतर और याहर हे। चर और अचर दोनों है। अति स्हम द्वीनेके कारण अविश्वेय (जानने योग्य नहीं ) है। यह दूर भी है और समीप भी। यह स्ट्रबसे भी स्ट्रम, स्थूलसे भी स्थूल, भारीसे भी भारी और अच्छेसे भी अच्छा है। यह इतना पड़ा है कि उसके थाने सारा जगत् भी परमाणुके समान दिखाई पहला है। यरिक दिखाई भी नहीं पढ़ता। वह इतना स्हम है कि उसके सामने स्हम भाकादा तत्त्व भी अणुके सुकारहेमें महा मेरु जैसा स्थूल मातृम पदता है। यह शातमा है; यह विद्यान है; यह शून्य है; यह परमनहा हैं, यह श्रेय हैं; वह शिव हें; वह विद्या हैं; और वहीं परम स्थिति हैं। वद सत्रका अनुभवकृष अन्तरात्मा है। शरीरमें सदा वद विन्माप रूपसे स्थित है। यह जगत् रूपी तिलका तेल है। जगत् रूपी घरका दीपक है। जगत् रूपी वृक्षका रस है। जगन् रूपी पशुका पारनेपास ग्वाला है। यह जगत्में वर्तमान होते हुए भी नहीं हैं। यह वारीरमें रहते

ंडदय होता है। उससे विष्णु आदि देवता येसे उत्पन्न होते हैं जैसे कि सुर्यसे उसकी किरणें; उससे अनन्त जगत् ऐसे उत्पन्न होते हैं नैसे कि समुद्रसे युन्युले । उसकी ओर तमाम दृदय पदार्थ इस प्रकार जा रहे हैं जैसे कि महा समुद्रकी ओर निद्याँ; वह सब पदार्थोंको और आत्माको दीपककी नाई प्रकाशित करता है। वह आकाशमें, शरीरमें, पत्थरोंमें, छताओंमें, घाटियोंमें, पहाड़ोंमें, हवाओंमें और पातालमें वर्तमान है। उसने आकाशको शून्य यनाया, पहाड़ोंको कठिन यमाया, और जलाँको वहनेवासा वमाया । सूर्य उसके वसमें एक दीपक दे। जैसे यादलसे वर्णको वृन्दें गिरती हैं वैसे ही उस मक्षय और पूर्ण अमृतसे नाना प्रकारके असार संसारों के दृश्य उदय होते हैं। जैसे मरुस्थलमें सुगत्प्णाकी नदियां दिखाई पड़ती हैं वैसे ही उसमें भी त्रिभुवनके उदय और अस्तक्ष्मी छहरें उटा करती हैं। वह सब प्राणियों के भीतर रहकर उनका संहार करनेवाला काल है। सव भावों में गुप्तकपसे वर्तमान रहता हुआ भी यह सबसे अतिरिक्त है। वह हरेक शरीररूपी पिटारीमें चितिरूपी मणीके रूपमें मौजूद है। उससे नाना प्रकारके जगत् ऐसे उदय होते रहते हैं जैसे कि चन्द्रमासे उसकी किरणें। उस सर्व सत्ताओंसे परेकी सत्तावालेके कारण ही नियति, देश, फाल, गति, स्पन्दन और क्रियाकी सत्ता 🕏 । परमात्मा (ब्रह्म) का वह महान् ज्ञानात्मक रूप है जिसमें संसारका अत्यन्त सभाव रहता है, यद्यपि देखनेमें वह मोजूद है। परमात्माका यह शून्य (सूक्ष्म) रूप है जिसमें वर्तमान होता हुआ भी दृश्य जगत् अस्त रहता है। परमात्माका ऐसा रूप है कि यह महा ज्ञानरूप होते हुये भी वड़ी भारी शिलाकी नांई जड़ सा प्रतीत होता है। वह चेरय रहित चिन्मात्र हैं; वह अनन्त, अजर, आदि, मध्य ओर अन्तरहित निरामय शिव है। सदा और सब जगह वह विना कानके सुनता है. विना ऑखके देखता है, विना जिह्नाके स्वाद छेता है, विना त्वचाके स्पर्श करता है, विना नाकके सूंघता है। उसका और कोई कारण नहीं है; जगत् उसका ऐसा कार्य है जैसे कि तरहूँ जटका। जैसे मशालके घुमानेसे उसमें चक दिखाई पड़ने लगता है और उसको स्थिर कर देनेपर चक्र गायव हो जाता है ऐसे ही ब्रहमें जय स्पनन्दन द्योता तो संसारकी शोभा उदय हो जाती है, और जब शान्ति हो

जाती है तो जगत्का टहय गायव हो जाता है। उसका यह व्यापक महान् अक्षय और शुद्ध समाव है कि जब उसमें स्पन्दन होता है तो जगतकी सृष्टि हो जाती है और जय स्पनन्दनकी शान्ति होती है तो जगत्की प्रलय हो जाती है। जैसे हवाकी सत्ता सब जगह या तो शान्तक्पमें है या चलते हुये रूपमें, उसी प्रकार प्रहा अपने शान्त और स्पन्दन युक्तकपसे सर्वेत्र वर्तमान है। उन दोनों सत्ताओंमें व्यवहारके कारण ही नाममाधका भेद है, बास्तविक भेद नहीं है। वह जब स्पन्दनसे रदित होता है तो शान्त शिव होता है और जब स्पन्दन-युक्त दोता है तय तीनों जगत्; स्पन्दनयुक्त और स्पन्दनरहित दोनों स्थितियोंमें यह एक ही पूर्ण पदार्थ है। उस तत्त्वका अवाच्य सदूप खरूप तय अनुभवमें आता है जब कि मन वृत्तिको झीण फरके अपना भन्त फर दे। उस तत्त्वका रूप वह है जिसमें एइय जगत्का अभाय है और ददयका गभाव होनेसे द्रप्राका भी अभावसा ही हो जाता है। कैयल प्रकाशमात्रका अनुभय रहता है। जीव समाययाली चितिकी चेरयकी ओर प्रवृत्ति ग होनेपर जो शान्त, मलरहित और चिम्मात्र हिथति होती है वही परमात्माका सक्तप है। मनकी उस अवस्थाका, जो सप्तरहित, अजह और अनन्त गाउँ निद्रा है, जो रूप है वही शेप रहता है। सानका, प्रकाशका, हइयका और तमका जो अनादि और अनन्त चेदन (प्रकाश, धान ) रूप भाव है वही परमात्मामा रूप है। महाचितिका यह रूप जो कि जब और चेतन सब ही पदार्थों में वर्चमान है, और जो मन, कल्पना और इन्द्रियोंसे परे है वही सबके अन्त हो जानेवर स्थित रहता है। निमेपमात्रमें एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशको प्राप्त द्वानेवाली जो संवित् है उसमें जो सत्ता है उसे चिहाकाश कहते हैं। शान्तचित्त पुरुपकी उस समान भावमें स्थितिके सहश चिदाकाश ( चित्-आकाश ) है जिसमें समस्त रच्छाओंकी निवृत्ति हो जाती है। चिदाकाश पुरुपकी उस सामाविक अवस्थाको कहते हैं जिसमें निद्रा भी न हो और मनके समक्ष कोई विषय भी न हो। पुरुपके उस शरद् ऋतुके आकाराकी नाई निर्मल भावको चिदाकाश कहते हैं जो मौतसे और हश्य, दर्शन और चिन्तन सबसे परे है। चिदाकाश वह विकाररहित तत्त्व है जिससे और जिसमें द्रण, दर्शन और दर्य तीनींका उदय और अस्त होता है; जिसमें सव पदार्थाके अनुभव उदय होकर तबदील होते रहते हैं। जो कुछ

भी नहीं होता हुआ सदा सब कुछ है। जो यह या वह कुछ न होता हुआ भी सब ही है। (परम ब्रह्म बहु तस्व है) जो संवेदन (चिन्तन) रहित, फल्पनासे मुक्त, शान्त, सत् और चित्-प्रकाशमय सवका आतमा है; जो अमूक होता हुआ भी मूक है; मनन फरता हुआ भी पत्थरके तुल्य जड़ है, भोका होनेपर भी नित्य तम है, और कर्ता होने पर भी कुछ न फरनेवाळा है। जो अङ्गहान होते हुए भी सब अङ्गॉन वाला और इज़ारों हाथों और आँसोंवाला है। जो किसी वस्तुमें न रहते हुए भी सारे जगत्में ज्यात है। जिसमें किसी इन्द्रियकी शक्ति नहीं रहते हुए भी सब इन्द्रियोंकी क्रियायें होती रहती हैं; जिसमें मनन न होते हुए भी मनकी सब निर्माण-क्रियार्थे (जगतुकी फर्पना) होती रहती हैं। जैसे वीपकके मौजूद होनेपर व्यवहार होता रहता है पैसे ही उस प्रकाशमान और विस्तृत साक्षीके रहते हुए विसकी कियात्मक इच्छाये प्रवृत्त होती रहती हैं। जेसे समुद्रसे तरहें, भैंबर और छद्दें उदय होती हैं येसे हो उससे घटपट आदिके आफारवाले अनेक पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं। जेले कटक, अहद, केयूर और नुपुर आदि अनेक आभूषणांके रूपमें सोना प्रकट होता है वैसे ही वह भी सेफड़ों पदार्थोंके झुठे आकारमें अन्यसा हो कर प्रकट हो रहा है। उससे ही कालकी गति है, दर्यकी दर्यता है, मनकी किया है, उसीके मकाशसे यह सब जगत् प्रकाशित हो रहा है। किया, रूप, रस, गन्ध, शन्द्र, स्पर्श, चेतनता आदिका जिसको और जिसके द्वारा ज्ञान होता है वह परमेश्वर है। वह परमाणुले भी परे हे, सुरूमसे भी सुरूम है, आकाशके भीतरी मागसे भी गदा. स्हम, और शान्त है। यह देश और काल आदिसे अयस्त्रिप्त (महदूद) न होनेके कारण अति विस्तृत है। उसके प्रकाशका न आदि है और न अन्त, और उसको प्रकाशित फरनेवाटा और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। परमात्माका रूप वह है जो कि आकाराजे, शिलाके और पचनके मीतर मौजूद है और जो अचेत्य (विपय न होने वाला) चिदाकाश है। उस आय तत्वकी सत्ताका अनुभव तय होता है जब कि जीवकी समावपूर्वक अचेत्य और मन-रहित परम शान्त सत्तामें स्थिति हो जाप। उस परमरूपकी उपमा जब पदार्थों के कपसे दी जा सकती है यदि वे मन और उदि भादिसे मुक्त रहते हुए भी बोधमय हो जाएं (अर्थात् परम तत्त्व वह शान्त

ओर निफिय योघ दे जिसमें मन और वुजिकी क्रियायें भी न हों और यह जब्यन दामन हो ।। विकिक प्रकार के भीतर, आकार के प्रकार के कार के किर यह जबका रूप समस्या। जो निर्देश वित्त समस्य पदार्थों, पढ़ाड़ आदिमें भीतर और साहर से वह जबका रूप समस्य। जो निर्देश वित्त समस्य पदार्थों, पढ़ाड़ आदिमें भीतर और साहर सदा हो समान रूपने स्थित हे वहीं मेरा आरमा है। जो वित् आरमा जापन स्था, सुपुति, तुर्या और तुर्यातीत अवस्थाओं में सदा हो सर जाह और समान रूपने स्थित है उसकी में उपासना करता हूँ। यह परम विति वरम आकार, नगर, नाट्य (नाटक) मण्डम, और भूमि आदि सद स्थानों में, संसारको अपनी दाल द्वारा प्रिया हुआ वृंदती हुई साक्षों के समान स्थित है। यह प्रवश्त आदि प्रमाणांने पर होने के कारण अयर्णनीय हे—फेवल है। यह प्रवश्त आदि प्रमाणांने पर होने के कारण अयर्णनीय हे—फेवल है। यह प्रवश्त अनुमन मात्र तरव है जो कि सय दुग्छ है, यह न सत्त है, न असत्, न वोनोंका मण्य। यह प्रकृत जतम, सहस, सर्वात्मक गुज्ज अनुमन मात्र तरव है जो कि सय दुग्छ है, यह न सत्त है, न असत्, न वोनोंका मण्य। यह प्रकृत मी नहीं है तो भी सव कुछ है। यह मन स्थेर यस्यनों सोनोजी कोई यस्त नहीं है। यह सुन्यसे शूर्य और सुर्यको भी अधिक कीई पहन नहीं है। यह सुन्यसे शूर्य और सुर्यको भी अधिक कीई पहन नहीं है। यह सुन्यसे शूर्य और सुर्यको भी स्विक कीई पहन नहीं है। यह सुन्यसे शूर्य और सुर्यको भी स्विक कीई पहन नहीं है। यह सुन्यसे शूर्य और सुर्यको भी अधिक

सुराक्षप हे ( अर्थात् परमानन्द है )।

# १६—ब्रह्मका विकास

ब्रह्म, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक मात्र परमतस्व हे जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जगत्में जो कुछ मी दिर्साई पड़ रहा हे यह सत्र ब्रह्मसे ही उदय डोकर ब्रह्ममें ही स्थित है। यहांपर इस सिद्यान्तका योगयासिष्ठके अनुसार सविस्तार वर्णन किया जायेगा।

## (१) जगत् ब्रह्मका वृंहणमात्र है :—

ब्रह्मबहुव हि जगजगच ब्रह्मबृहणस् । (ई।२१५९) तदनाचन्तमव्धिवस्थविजम्भते ॥ ( ई।२।२७ ) आरमेव स्पन्दते विक्व वस्तुवातैरिवोदितम् । तरङ्गकणकलोळेश्नम्तास्त्वस्यधाविव ॥ (पाजरार३) वदिद किञ्चिदाभोगि जगजाल प्रदायते। तासर्वममर्ज महा यह बेतदृष्यवस्थितम् ॥ ( है। १ १ १ १ ३ बिदाकाशमिद प्रत स्वच्छ कचकचायते। पञ्चम सञ्जगद्वाति जगदन्यस विसते॥(१।२१३।१८) इदमाचन्तरहित सर्व संसारनामकन्त्र। चिष्वमाकृतिनामात्मनम कचकचायते ॥ ( ई।९९।८ ) बदिव भासते तस्तरपरमेवारमनि स्थितम्। पर परे परायुर्ण सममेव विज्ञमते॥ (६।९९।१८) कायले बज्यति तथा यदिव याति तिष्ठति । तिवद ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवर्तते ॥ (३।१००।२८) शुम्य शुम्ये समुच्छन वक्ष बद्धाणि सुदितम्। साय विजम्भते सस्ये पूर्णे वूर्णियव स्थितम् ॥ ( ई।३।११ ) यहा ब्रह्मणि बृह्मभिर्बह्मशब्दयेव बृह्वि । (ई।१११०) स्फरित ब्रह्मणि ब्रह्म नाइमस्मीतरात्मकः॥ (६।११।२३) भज्ञानमेव यदाति सविदागसमेव तत् । यज्जगदुद्द्रयते स्वप्ने स्वित्कचनमेन तत्॥(३।११।१६) थया प्रसिवास्तेऽन्तर्विदेव स्वप्नसविद् । संघा जगदिवासाति स्वारमैव परमात्मनि ॥ (३।११।२०)

'n

यदिदं भासते किञ्चित्तचस्यैय निशमयम्। काचकस्येव कान्तस्यातिमणीरेव ॥ (३।२१।६८) नेह प्रजायते किधिग्रेह किश्चितित्रनेश्वति। जगर्गन्धर्वनगरस्येण महा जुम्मते ॥ (१।६०।६६) अपारावारविस्तारसविस्तिछिछवस्त्रते: चिदेकार्णेव प्वार्थ स्वयमारमा विज्ञमते॥ (३।६५।४) यद्यका चिन्मचैनामा सर्गारमैच विभाग्यते । म भाष्यने चानन्यत्याद्योजेनान्यरिय हुमः ॥ (३।६१। रै६) शुद्धिमात्रममलं त्रद्वासीह हि सर्वगम्। संद्या सर्वदाकित्याद्विन्दते याः स्वयं बसाः ॥ (३/१४/२) विन्मात्रानुक्रमेणैव सम्बपुत्तुख्तामिव । मनु मृतांममृतां या तामेवाद्य प्रपत्यति ॥ (२।१४।२२) यथा स्वप्ने सुपुष्ते च निर्देश्वेवाक्षयानिशम्। सर्गेऽस्तिन्मछये चैव महीई चितिरम्परम् ॥ (ई।२१६।२२) त्रकारस्यणवदाभासः संविदारमनि सस्थितः। सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥ (ई। १९५। ४४) दिक्षाढाचनव**ि**उप्रम**र**शोभयकोटिकम् एकं प्रद्वीय हि जगरिस्थतं दिख्यमुपागतम् ॥ (५।२।२३) यः कृणी या च कणिका या वीचिर्यसानकः।' या फेनो या च कहरी तथाया वारि वारिण ॥ ( र्वे 19 11४० ) यो देहो था च कळना यद्दरयं वी क्षयाक्षयी। या भावरचना योऽर्थस्त्रथा तत्महा प्रकृणि ॥ (ई।११।४१) पाताछे भूतछे स्वर्गे तृणे प्राप्यम्बरेऽपि च। इद्यते तत्परं महा चित्र्पं नान्यवृक्ति हि ॥ (ई।२।२८)

ब्रह्मकी रहीं ( यदेन बाकि ) ही जगत है और जगत प्रक्षका रहें जा कि जात प्रक्षका रहें जा है। जाति और अनन्त ब्रह्म ही । समुद्र भक्त होता है येसे ही समुद्र भक्त होता है येसे ही समस्त यस्तुओं के रुपमें आता ही यकर हो रहा है। जो कुछ भी यह स्वाह्म हो अपने आता ही यकर हो रहा है। जो कुछ भी यह स्वाह्म हो हो हो जा जगत्यों जो कुछ भी दियाई पड़ता है वह सच्छ हो इस प्रक्रा रिश्व है। जात्यमें जो कुछ भी दियाई पड़ता है वह सच्छ प्रस्त प्रक्षा है। अपने स्वाह्म हो हो स्वाह्म हो हो स्वाह्म हो हो स्वाह्म रहा है। यह संस्तर प्रमा है। अनाद्य जो कुछ नहीं है। यह संस्तर प्रमा है। अनाद्य और अनन्त आत्माकारा ही चमक रहा है। यह जो कुछ

दिलाई देता है सब परम सत् अपनेमें स्थित हैं; पूर्ण और सम परम

वर्द्धन शक्ति द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है; ब्रह्म ही ब्रह्ममें प्रकाशित हो रहा है। मैं और कुछ दूमरा पदार्थ नहीं हूँ । जो कुछ भी दिखाई देता है वेंद्र सब अज्ञान ही है; संवित् (ज्ञान ) का आभास मात्र ह; जैसे जो जगत स्वप्रमें दिखाई देता है वह संवित्का ही प्रकाश है और क्षक नहीं है। जैसे स्वप्न संवित्के भीतर नगर आदि दियाई पड़ते हैं वैसे हीं जो बस्तु हमको जगत्के आकारमें विलाई पवृती है वह आत्मा ही भारमाके भीतर रज़र आ रहा है। जैसे चन्द्रकान्त मणिकी चमक चारों ओर फैलती है वैसे ही जो फुछ यहांपर दिखाई देता है वह सब उस ( आत्मा ) का ही विकार रहित प्रकाश है। न यहाँ ( और कुछ ) उत्पन्न होता है और न (और कुछ) नए होता है। फेवल बहाही गर्न्धर्च नगर ( भ्रम-जगत् ) की नाई जगत् रूपसे दिखाई पढ़ता है। चिदारमा रूपी समुद्र ही, जिसकी संवितका विस्तार अपार और अनन्त है, जगत् रूपी जलकी उहरोंके रूपमें मकट हो रहा है। चिन्मय प्रहा ही एपि रूपसे प्रकट हो रहा है, दूसरा और कुछ नहीं है। जैसे यीज ही पुसका आकार धारण कर लेता है। सब वस्तुर्मीके भोतर मल रहित, युद्ध चिन्मात्र ब्रह्म ही वर्चमान है; यह सर्व-शक्ति-युक्त होनेके कारण अपनी जिस कळाका चाहे अनुभव करने छगता है। यह कम पूर्वक सूक्ष्म और स्थूल क्योंमें विकास पाता है और उनका अनुनव मी करता है। जैसे स्वप्न और सुपुति अवस्थाओं में निदाके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है वैसे ही सृष्टि और प्रतय दोनोंमें प्रसकी अक्षय चिति-के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्नमें सप्तके ज्ञानके अति-रिक्त और कोई वस्तु नहीं है वैसे ही निरारुति परमात्मा ही जगतकी नाना प्रकारकी आकृतियोंमें स्थित है। देश और कालसे अनयच्छित्र, ब्रह्म ही, जिसको न यह कह सकते हैं न यह, जगत् रूपसे स्थित होकर द्वेत भावको प्राप्त हो रहा है। जेसे जलकी चूँद, कण, लहर, तरङ्ग, फोन, भँघर आदि जलमें जल ही हैं, येसे ही शरीर, इच्छा. दृदय जगत, सृष्टि और प्रख्य, भावकी उत्पत्ति, विषय आदि जो फ़र

भंद्रा अपने आपमें ही विस्तृत हो रहा है। ब्रह्म ही ब्रह्म उत्पन्न होता है, नप्ट होता है, और स्थित होता है, ब्रह्म ही ब्रह्म द्वारा चृद्धिको प्राप्त होता है। शून्य शून्यमें फूल रहा है, ब्रह्म ब्रह्ममें फैले रहा है, सस्य सत्यमें विस्तृत हो रहा है, पूर्ण पूर्णमें स्थित है। ब्रह्म ब्रह्ममें ही अपनी भी जगतमें हैं यह सब अधमें आग ही है। पातारमें, पृथ्वीयर, स्वर्गमें, रूपमें, प्राणियोंमें, आकाशमें जो फुछ भी दिवाई देता है यह सब चित्रूप महा ही है, दूसरी कोई यस्तु नहीं है।

(२) तीनों जगन् बहाके भीतर स्थित हैं :—

**५**.७<u>९</u>च्यञ्चापत्रशामाविरपमूलवान् पुक्षयांत्रे यथा गुक्षम्तथेद महाणि स्थितम् ॥ (३।१००/११) सूर्यकान्ते यथा पहिल्येमा आहि पूर्व तथा। (ई।वार्रक), तप्रेदं, सस्पितं सर्व देशकालकमोद्ये। वया स्कृष्टिद्वा अन्तराच्या भागो दिवाकरात् ॥ (६१९१२८) नमाचयेमा निर्वान्ति स्फुल्स्याः सविद्वश्चितः॥ (ई।९१९९) यथाम्भोधिसारङ्काणां यथामनमणिरित्रपाम् । (६।९।२९) कोशो नित्यमनन्तानां तथा सन्तविशं विवास ॥ ( र्-१९१३० ) वद्यानावाभिव पुष्पफळादिमान् ( ६।९।२६ ) " ,चित्रन्तरहित व्रिजगन्मरिचे वीहणता यथा॥ ( है।२(५२ ) यथैतरसरण थापी सथा सर्गः स्थितः परे । " असल्करपेऽपि सत्करपः सत्वेश्सत्य इवापि च 🛭 (३।६१।३२) 🗥 अन्यस्पा यथाऽनन्या तेत्रस्याकोकतोवरे । · तथा प्रद्वाणि विश्वधीः सत्यासत्यात्मिका चिति ॥ (३।६१।१६) अनुत्कीणां थथा पट्टे पुत्रिका चाडथ दारुणि ।. यथा वर्णाः संयोकस्पे तथा सर्गाः दिथताः परे ॥ (३।६१।२४)

जैसे जड़, तमे, जारा, पत्तों, बेल, फूल और फूलांवाला पूर्व अपने बीजके भीतर भोजूद रहता है बेसे ही यह जात् प्रहाम भीजूद है । जैसे सूर्यकान्त मिलके भीतर आग और दूपके भीतर जी रहता है वेसे ही यह सारा जगत उस ग्रहमें स्थित रहता है जिससे देश और कालके फ्रमका उदय होता है। जैसे आगसे चिद्रारियों और स्पेत रोशानी उत्पर्ध होती है वेसे ही ससारको सभी पहरा प्रसुपें प्रहासे उदय होती हैं। जैसे समुद्र तरहों का और जैसे साफ मिण किरणोंका जोश देशे ही यह ( ग्रह्म) अनन्त दरय वस्तुवोंके प्रानका जोश है। जैसे फुल और एल्डाका वहुक पेड़ वहुक वीजके मीतर रहता है और जैसे कारकमें तीहणता रहता है और जैसे कारकमें तीहणता रहता है और जैसे वारकमें वीहणता रहता है और जैसे वारकमें वारक ( पृथ्वी, पाताल और समें) चितिक भीतर रहते हैं। जैसे वायुका

चछना वैसे ही ब्रह्मका स्टिन्क्रम है। वह सत्यमें असत्य और असत्यमें सदयकी नाई दिवाई दे रहा है। जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे अन्य न होती हुई भी अन्य के समान उत्पन्न हो जाती है वेसे ही यह गजहासमी चेतन ब्रह्ममें सत्य और असत्य रूपसे स्थित है। जैसे गारे बौर उत्तर क्रांसे प्रमान उत्तर है। जैसे गारे बौर उत्तर क्रांसे विना घड़ी हुई मूर्तियाँ और अरेर स्थाहीमें विना चनाई हुई क्सीरें यर्तमान रहती है वैसे ही परमब्रह्ममें सब स्टिप्याँ मोजूद रहती हैं।

(३) ब्रह्म ही जगत्के रूपमें प्रकट होता है:—

सत्यं यहा जगरचेकं स्थितमेकननेकवत्। सर्वं या सर्वयद्वाति शुद्धं चाशुद्धवत्रतस् ॥ (५॥६५) अधन्यं धन्यमिव च शून्यं वाऽशून्यवरस्पुटम् । स्कारमस्कारमिय तदस्कारं स्कारसञ्जिमम्॥ (ई।३५१७) अविकारं विकारीव समं शान्तमशान्तवत् । तदेवातदिवोदिसम् ॥ सरेवासदिवादस्यं ( डी३५१८ ) भविभागं विभागीय निर्जाहर्य जदवद्यतम् । भचेलां चेत्यभावीय निरंश सांशशोभनम् ॥ ( §।३५।९ ) अन्द्रं सोहमिय तद्नाशमिय अक्कष्टं करुद्वीव निर्वेद वेद्यवाहिवम् ॥ ( ५।६५।१० ) क्षालोकि ध्वान्तधनवस्रवय प्रसातनम् । परमाणोरपि वर्भीकृतज्ञद्गणम् ॥ ( ई।३५।११) वन सर्वाध्मकमपि त्यक्तं इच्टं कप्टेन भूगसा । जाळाळा चारोपवद्नेकथा ॥ ( ई।३५।१२ ) अजालसपि निर्मायमपि सायांहामण्डलामकभास्करम् । ब्रह्म विद्धि विद्रौ नायमपामिव महोद्धिम् ॥ (ई।३५।१३)

मुक्ष वाब निवा नावनवान क्यान्य (प्रार्थ) में (प्रार्थ) प्रक सत्य ग्रह्म अनेक प्रकारके जगत्के रूपमें मक्ट हो रहा है; एक सवक्रे आकारमें, शुद्ध अशुद्धके क्यमें, श्राप्य श्रम्यके क्यमें, श्राप्य श्रम्यके क्यमें, श्राप्य श्रम्यके क्यमें, श्राप्य श्रम्यके क्यमें, अधिकार (विकार रहित) विकारवान्यके क्यमें, सम और शान्त अशान्तके क्यमें, स्ववकार (विकार रहित) विकारवान्यके क्यमें, सम और शान्त अशान्तके क्यमें, स्ववक्र यान्तके क्यमें, अहंभावरहित अहंमाव-वित्त अहंमाव-वित्त अहंमाव-वित्त अहंमाव-वित्त अहंमाव-वित्त क्यमें, क्यक्र रहित क्यक्र युक्तके क्यमें, क्यक्र रहित क्यक्र युक्तके

## १८-अहैत

ऊपर यह पतलाया जा जुका हे कि जमत् के सव पदार्थ प्रससे ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात सारा जमत् ग्रह्ममय हे। जब कि सव पदार्थ प्रससे ही उत्पन्न होते हें और ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्त्व है ही नहीं तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तुका ब्रह्मके साथ तात्तास्य सम्यन्ध है। योगवासिष्ठके अनुसार प्रत्येक वस्तु ग्रह्म ही है। यह सिद्धान्त यहाँपर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है:—

(१) सब कुछ ब्रह्मसे अभिन्न है :—

द्वैतं यथा मास्ति चिदात्मश्रीययोस्तथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयोः । यथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयोस्तथैव भेदोऽस्ति न देवकर्मणोः॥

( १।६५।१२ ) कर्मेव देही गनु देह एव चिच सदेवाइमितीह जीवा।

स जीव प्रवेशिवत आत्मा सर्वः शिवश्येक्यवोक्तमेवत् ॥ (शृश्या १२)
जैसे चिदारमा और जीवमें द्वेत नहीं हे वैसे ही जीव और क्रिसमें दौत नहीं हैं। जैसे जीव ओर चित्तमें भेद नहीं है चैसे ही इतिर वौर कर्ममें भेद नहीं है। किस ही देह है। देह ही चित्त हो चित्त हो अहंकार और जीव हो, जीव ही श्रेम्यर है। वही आत्मा है, बजी सव हुन्छ है, वही एक एरम पद विग्न है।

(२) प्रकृतिकाः आत्माके साथ तादारस्य सम्यन्धं :— भारतमः मृक्तिभिन्ना घटान्युत्मयवा थया। सन्युत्मानं वया चान्वरारीमं मृक्तिः स्वितः ॥ (५।४९१२९) भावतं सिक्कस्येव यः स्पन्दस्वयमात्मनः। प्रोष्ठः मृक्तितार्थन तैनेवेद्द सः पृत्व दि ॥ (५।४९१२०) यथैकः स्पन्युवनी नाद्रा भिन्नी न सच्या। ग्रीकातमात्मप्रकृती नाद्रा भिन्नी न सच्या॥ (६।४९१३१) अयोपादेतयोगेंदो योपेनेव विजीयते ।
अयोपासनमयो याति रच्यां सर्पक्षमो यया ॥ (६।४९।३२)
यद्यवसामापि गुर्येश याजिया मृत्तिक्ष या ।
तदिभावादेकाम यथा कुम्मततेषु स्त् ॥ (६।४९।२८)
महार्वे विज्ञगत्यक्ष स्व महा सन्त स्वतु दश्यमः ।
द्वितीया कक्ता नासित यथेच्छित तथा कुव ॥ (६।४९।२३)
अथियेवमयं जीव इत्यादिकलनाक्षमः ।
अधनुद्ययोषाय करिरतो वानिवद्दां वरैः ॥ (६।४९।१७)

भारमासे प्रकृति ऐसे भिन्न नहीं है जैसे कि मिट्टीसे घड़ा भिन्न नहीं है। जेसे घड़ा मिट्टी ही है येसे ही प्रकृति भी भारमा ही है। भारमाका स्पन्न ही प्रकृति कहलाता है, जेसे ज़क्का स्पन्न मैंयर, स्त दिये प्रकृति आत्मा ही है। जैसे हवा और उसका स्पन्न ( चलना ) दो मिस सलायें नहीं हैं, क्षेत्रक नाममानका ही भेन है, येसे ही आत्मा और प्रकृति दो यस्तुयें नहीं हैं, नाममात्रका ही उनमें भेन है। अहानके कारण ही इन दोनोंगें भेन स्विता है जहा हो हा गुर हो जाता है। जैसे कि स्त्री क्षान प्रविद्या हान द्वारा गुर हो जाता है। जैसे क्षित्र हो घड़ोंमें एक ही मिट्टी अभिन्न सत्ताले स्थित रहती है वैसे ही प्रकृति, अविद्या, तुर्यो, प्रकृति आत्मा सत्ताल स्था प्रकृति हो में प्रकृति, अविद्या, तुर्यो, प्रकृति वाले प्रकृति हारी इस्त्र पर्वुत हो हैं। में यहा हूँ, तृ प्रकृति, वीला चाहों करो। यह अविद्या है, यह जोव है—इस प्रकारकी विचारपारा अहालियों को समहानेके दिये वृद्धिमानीन वना रक्खी है (वास्त्वपर्म सत्य नहीं है)।

### (३) मनका ब्रह्मके साथ तादात्म्यः—

प्रतियोगित्यबच्छेदसंस्यारूपादयश्च ये। मन.तस्दैः प्रकल्यन्ते त्रहाजान्यद्व विद्वि तान् ॥(२११००१२३) माम्नी प्रक्तिरसी तस्मायुग्रहीव तदस्निम । (२११००११७) अनन्यां तस्य तो विद्वि स्यन्दर्शकि मनोमयीम् ॥ (५१८४)

प्रतियोगी ( एक दूसरेके विरुद्ध ) राष्ट्रों द्वारा वर्णन किये जाने पोग्य, संख्या और क्ष्पवाले जो मन है वे सब प्रदासे उरपन्न हुए हैं, अतएय उन्हें वहा ही समझो। मन व्रह्मनी राक्ति हैं। इसल्पिये वह ब्रह्म ही हैं। उसकी मकोमयी स्पन्दशक्तिको उससे अनन्य समझो। भी जगत्मे है वह सत्र त्रहामे त्रहा ही है। पानालमें, पृथ्वीपर, स्वर्गमें,-त्यमं, प्राणियोंमं, आकाशमं जो कुछ भी दिखाई देता हे यह सब चित्रूप महा ही हे, दूमरी कोई बम्तु नहीं हे।

(२) तीनों जगत् ब्रह्मके भीतर स्थित हैं 🛬

प लपुष्पद्धतापत्रज्ञाखाविटपमूलवान् रुक्षयांजे यथा वृक्षम्तथेद मञ्चाणि स्थितम् ॥ (३।१,००११)

सर्वकान्ते यथा विद्वर्यया और पृत तथा।

तप्रेंड, संस्थित सर्व देशकारकमोदये।

यथा स्कुलिद्वा अनराद्यथा भासो दिवाइरात्॥ (६।९।१८) त्रसाचयेमा निर्यान्ति स्कुरन्त्याः सविदक्षितः ॥ (५।९।९९) ययाग्भोधिस्तरङ्गाणां यथामलमणिस्थिपाम् । (हु।९।२९) कोंग्रो नित्यमनन्तानां तथा तस्तविशं विचाम् ॥ ( ६।९।३० )

बटख बटधानायामिय पुष्पफळाविमान् । (१।९।२६) विदरतरस्ति जिजगनमरिचे तीक्ष्णता यथा॥ (५।२।५२) थधैतासरण वायी तथा सर्गं स्थित परे। असरकरपेऽपि सरकस्य सरयेऽसस्य इवाचि च 🛭 ( ३।६१।२२ ) '

अन्यरूपा यथाऽनम्बा तेजस्याक्षोकतोदरे । तथा महाणि विश्वश्री सत्यास यात्मिका श्वित ॥ (३।६१।२६) अनुत्कीणां यथा पट्टे पुत्रिका चाऽथ दारुणि !

यथा वर्णा मपीकल्पे तथा सर्गाः स्थिता परे ॥ (३।६१।२४) जैसे जब, तने, शाख, पत्तां, बेल फूल और फूलांवाला वृक्ष अपने वीज के मीठर मीजृद रहता है वेसे ही यह जगत् ब्रह्ममें मौजूद है। जैसे सूर्यकान्त मणिके भीतर भाग और दूधके भीतर घी रहता. है नेसे ही यह सारा जगत् उस नहामें स्थित रहता हे जिससे देश

भोर कालके क्रमका उदय होता है। जैसे आगसे चिहारियाँ- और सूर्यसे रोशनी उत्पन होती है चेसे ही ससारकी सभी दृदय वस्तुयें प्रहासे उदय होती हैं। जेसे समुद्र तरङ्गीका और जेसे साफ मणि किरणों मा कोदा हे वेसे ही वह (ब्रह्म ) अनन्त ददय वस्तुओं के झनका कोश है। जैसे फूछ और फलवाला बढ़का पेड़ बढ़के बीज़के भीतर रहता है और जैसे भिरचमें तीक्ष्णता रहता है वेसे ही तीनों जगत्

( पृथ्वी, पाताल बोर खर्ग ) चितिके भीतर रहते हैं। जैसे वायुका

चंछना वेसे ही ग्रष्टका स्रष्टिकम है। वह सत्यमें असत्य और असत्यमें सत्यकी नाई दिराई दे रहा है। जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे अन्य न होती हुई भी अन्य के समान उत्यज्ञ हो जाती है वेसे ही यह गजाइसमी चेतन ग्रष्टमें सत्य और असत्य स्वयंसे स्थित है। जैसे गारे और उक्तान ग्रष्टमें विना पड़ी हुई मूर्तियाँ और और स्वाहीमें विना पनाई हुई तसीर वर्तमान रहती हैं वेसे ही परमग्रष्टमें सब सृष्टियाँ मोजूद रहती हैं।

(३) ब्रह्म ही जगत्के रूपमें प्रकट होता है :--सत्यं बद्ध जगरूचैकं स्थितमेकमनेकवत्। सर्वं वा सर्ववद्वाति शुद्धं चाशुद्धवत्ततम् ॥ ( ५।३५।६ ) अञ्चन्धं शुन्यमिव च शुन्यं वाऽशुन्यवरस्फुटम् । स्कारमस्कारमिय तदस्कारं स्कारसक्रिमम् ॥ ( §13410 ) भविकारं विकारीय समं ज्ञान्तमञ्जान्तवत्। तदेवातदिवोदितम् ॥ सदेवासदिवादद्यं ( ইাহ্দার ) श्रविभागं विभागीय निर्जाहर्यं- जहवद्गतम्। भचेलां चेत्यसावीय निरंशं सांशशोभनम् । ( ई।१५।९ ) अनहं सोहमिय तदनाशमिय नाशवत्। अबक्द्रं कष्टद्वीव निर्वेशं वैद्यवाहिवन् ॥ ( ई।३५।३० ) आलोकि ध्यान्तवनवस्रववच पुरातनम्। परसाणोरपि ततु गर्भीकृतजद्गणम् ॥ ( ई।३५।११) सर्वात्मकमि त्यक्तं इप्टं कप्टेन भूयसा। अज्ञालमपि जाकाद्यं चारोपयदनेकथा॥ ( है।३५।१२ )

प्रक्ष विद्धि विद्यां नायमणिय सहोवधिय ॥ (ई।१५११३)

एक सत्य यद्या अनेक प्रकारके जगत्के रूपमें प्रकट हो रहा है।

एक स्वयने आकारमें; गुन्त अगुन्तके रूपमें; अशुन्य शुन्यके रूपमें; गुन्य

अशुन्यके रूपमें; ग्रांगित अपकाशितके रूपमें और अपकट प्रकटके

रूपमें; अविकार (विकार रहित) विकारगान्के रूपमें; साम और शान्त

अशान्तके रूपमें; सत् असत्वे रूपमें; अहत्य

चेतत्यके रूप में; अंशरदित अंशयुक्तके रूपमें; अहत्य

चेतत्यके रूप में; अंशरदित अंशयुक्तके रूपमें; अटक्टरप

मायांश्रमण्डकासकभारकस्य ।

<del>निर्मा</del>यसपि

रूपमें, निर्वेच वेग्रके रूपमें, प्रकाशमय गहन तमके रूपमें, नया पुरानेके रूपमें, परमाणुसे भी सहम आकारवाटा पेसे आकारमें तिसके भीतर सारा जगत मीजून हो, जाल (पेजीदगी) से रहित जाटसे पूर्ण रूपमें, अकेटा अनेक आकारोमें, मायारहित होता हुआ भी वह वह माया-की किरणीसे सर्वेकी नीई विषय हुआ, सब प्रकारके विषय ग्रानीस रस प्रकार पूर्ण दियाई एवता है जसे जलाने स्वाप्त स

(४) जगत्के रूपमें प्रकट होना ब्रह्मका स्वभाव ही हैं:—

पुण एव स्वभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा।( दै।१९१।१॰)
प्रतमु स्वभावऽस्यानगरेप्यनुभूवते॥ ( दै।१९१।१)
यह इस ( ब्रह्म चिति ) का खमाच ही हे कि इस प्रकार यह प्रकट हो, स्यप्त और सद्गृहणनगर ( दियासात्र ) में चितिके इस खमायका अनुमाय होता है।

(५) सारा सृष्टिकाल ब्रह्मके लिये निमेपका अंश मात्र है:—

तुरबकाळमिनेपासळक्षमागमशीवि यत् । निजं विदः प्रदेषम तस्वतीयपरम्पा ॥ (३।६९१) अ आणक्टदानारसंग समुखन्ति गळन्ति च। निमेपाकलपिकस्पाहरूपिख ऊम श्रेणु ॥ (३।४०)३०)

अपनी आत्म संवित्का जो निमेपके हाखर्व भागका अनुभव है यह चृष्टिका सारा क्रम होता है। किसीके शणके अनुभवमें और किसीके करपके अनुभवमें, शण करप और जगत्की चृष्टियां होती और निगक्ती रहती हैं।

(६) एक ब्रह्ममें अनेक प्रकारकी सृष्टि करनेकी शक्ति हैं:—

> चिति क्षेत्रदेस नानारा तद्यिष्यक्षनास्मिन । विविग्नविच्छिकायुक्षी समूराण्यस्से बया ॥ (कृषश्वार०) स्पटिद्यन्तः सम्बिवेक्षः स्याणुतास्त्रेदनाद्यया । द्यदेजनारि नानेन तया ब्रह्मोदरे जगर् ॥ (३।४०१४)

महा सर्वं जगद्वस्तु (१ण्डमेक्सक्षण्डितम् )
फळपत्रकरागुक्तपीटवीजिम्ब स्थितम् ॥ (३१६७१६६)
प्रकृतेव विदाकारां साकारत्यमनेककम् ।
स्वरूपमजहृद्युत्ते यरस्यप्त हृत्व तत्मात् ॥ (५११४४१२६)
यथोग्यादि जले तृष्टे यथा या साकार्याजकाः ॥
स्वाय व्यवस्यो भूमी तथा महाणि सर्गता ॥ (६१६४१२५)
तेजापुन्त्रेपैया तेजः पयन्तुरीयं पदाः।
परिस्कृति सर्यन्तुर्तस्या विस्तानिक्षमीः ॥ (४१६६१६६)

उस चितितत्त्वमं, जो कि स्वयं अविभक्तरप है, नानाता ( यहुरूपता ) इस प्रकार मीजूद रहतो है जैसे कि मोरके अण्डेके रसके भीतर एसको पूंछ ने नाना प्रकार के रहा । जैसे रिक्रण भीतर न दिपाई देनेवाली स्पूल प्रतिमा मीजूद रहती है वैसे हो गुद्ध और एकद्रूप अहामें जनत्वकी रहुरूपता भीजूद होती है। कैसे कल, कुल, चेल, पत्ती और तनेसहित हुस वीज ने आकारमें स्थित रहता है वैसे ही सारा जानत् एक अक्षण्ड रिण्डके आकारमें प्रसुक्तरित स्थित है। कैसे अपना सहस्य न त्यागते हुए पत्ति आर्में प्रकट होता रहता है वैसे ही अपना सहस्य न त्यागते हुए पत्ति अहामें प्रकट होता रहता है वैसे ही अपना सहस्य न त्यागते हुए पत्ति बिद्यां का अहामें स्थार उत्ति है। केसे अवार कर्में दिस प्रकार उत्ति है। केसे जलमें स्वयं क्रांग प्रकार के अहामें स्थित है। अहामें स्थार अहामें हो अहामें स्थार अहामें हो अहामें स्थार करामें है। अहामें स्थार अहामें हो अहामें हो अहामें हो अहामें स्थार अहामें हो स्थार अहामें हो अहामें स्थार अहामें हो अहामें स्थार अहामें हो अहामें स्थार अहामें स्थार होता है जैसे कि प्रकाश अपनी किरणोंमें और जल अहामें हो

(७) खयं ब्रह्ममें नामाताका स्परी नहीं होता :-

वित्तस्थैः सम्पश्चिताचारीनं स्पृष्टा वित्तस्य तथा । स्वाधारीसम्बदीः स्वस्थैनं स्पृष्ट समनं यथा ॥ ( ४।३६१५ ) व्यादाको महास्वय्ये स्वय्यातस्ययान्यं व्यवत् । स्वयं त्यवति नौ ज्ञान्तं व्याव्यव्यवृद्वस्य ॥ ( ५।३२१३ ) यथा पर्यक्षे वोचीनामुम्मव्यविन्यव्यतेः। न वळान्यत्यसेवं हि सावासावैः परैः पदे ॥ (५११९५१३)

परम वित्को उसमें स्थित नाना प्रकारकी सृष्टियां इस प्रकार स्पृश नहीं फरतीं (अर्थोत् उसमें किसी प्रकारकी नानाता नहीं आती) जेसे आकाशको उसमें स्थित वादल नहीं भिगो सकते। जगत्रपी महास्त्रममें एक स्वासे दूसरे स्वामें प्रवेश करते हुए भी शान्त ग्रह प्रपे सहस्वामं प्रकेश करते हुए भी शान्त ग्रह प्रपे सहस्वामं त्याग नहीं करता। जैसे जलमें लहरों के उत्पान और पतनसे जलसे अन्य कोई क्रण परिचर्चन नहीं होता उसी प्रकार स्टूडि और प्रलयों के होनेसे अक्षका अपनाक्रण तयदील नहीं होता (ब्रह्म येसेका बेसा ही रहता है)।

### (=) सत्तामात्रसे ही ब्रह्मका कर्तृत्व है :--

सर्वकर्ताऽप्यकर्तेव करोत्यारमा न किञ्चन। विष्ठाचेवमुदासीन आक्रोकं प्रति दीपयम् ॥ (४।५६।१७) कुर्वं व किञ्चिलुस्ते दिवाकार्यमियाशुमानु । मन्छन्न मन्छति स्वस्था न्वास्पद्स्यो स्विर्धया ॥ (॥५६।१८) सङ्ख्यपुरुषस्यप्नजनद्वीन्द्रस्यविश्रमम् श्रथा पश्यसि पश्य व्यं भावजातमित् तथा ॥ ( ४।५६।२४ ) इयं खन्निधिमात्रेण नियतिः परिज्ञस्तते। दीवसब्रिधिमायेण निरिच्छेंद प्रकाशसे॥ (४।५५।२७) अभ्रसम्बिधिमात्रेण कुटजानि यया स्वयम्। जात्मसन्त्रिभिमात्रेण जिवगन्ति तथा स्वयम् ॥ (४।५६।२८) सर्वेच्छारहिते भानी यथा व्योमनि विष्टति । जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा किया॥ (४)५६१२९) निरिच्छे सस्यिते रसे थयाकोकः मदर्शसे। राजासारीण देवे तु तथैवायं जगद्रणः॥ (४)५१।३०) <sub>धतः</sub> स्वात्मनि कर्तस्यमकर्तृत्वं च सस्पितम् । निश्चित्रवादकर्वासी कर्ता सन्निधिमाधतः॥ (४।५६।३१) सर्वेन्द्रियाद्यतीतत्वात्कर्ता भोष्ठा न सन्मयः। इन्द्रियान्तर्गतत्वाच कर्ता भोका स पुत्र हि ॥ (४।५६।६२) सर्वदेवाविनासात्म क्रम्भानां गमनं यथा। बशा मणेश्य स्पन्दे अयस्कान्तस्य कर्नृता ॥ (६।९।३१) थार्श्वरेव हि तथा कर्तृता तस्य कथ्यते। मणिसञ्जिषिमात्रेण ययाध्यः स्पन्दते जहम् ॥ (६।९।६२) परमातमा सर्वकर्ता ( सब कुछ करनेवाळा ) होनेपर भी कुछ नहीं करता । जेसे रोदानीके उत्पादनमें दीपक उदासीनकी नाई स्थित

जैसे सूर्य दिनके कार्योका कारण है वैसे ही ब्राह्म कुछ न करता हुआ भी सव कुछ करता है । न चलता हुआ भी वह पेसे चलता है जैसे कि अपने स्थानपर स्थित सूर्य चलता है । जो कुछ भी दिखाई दे रहा

है वह ब्रह्मके स्वभावसे उत्पन्न हो रहा है; तुम उसको ऐसे जानो जैसे कि संकरपका पुरुष, स्वाकी प्रजा और दो चन्द्रमाओंका श्रम (अर्थात् कुछ न होते तुए भी दिषाई दे रहा है) । जेसे दीपक के मीजूद होनेपर ही प्रकाशका उदय हो जाता है येसे ही ब्रह्मके वर्तमान रहने पर ही सारा खप्रिकम प्रचलित होता रहता है। जैसे वादलके होनेपर फुटज जिल उठते हैं वैसे ही परमात्माकी सत्तामात्रसे ही तीनों जगत् सयं ही उदय होते रहते हैं। जेसे सूर्यको कोई इच्छा न रहते हुए भी आकारामें उसकी मोजूदगी मानसे सारी क्रिया होती रहती हैं येसे ही परमात्माके मौजूद होनेसे ठी सारा जगत्का व्यवहार होता रहता है। जैसे रतके मौजूद होनेपर विना उसकी इच्छाके चान्दना हो जाता है उसी प्रकार परमारमाकी सत्तामानसे ही संसारकी उत्पत्ति होती रहती है। परमात्मामं कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों ही हैं। किसी प्रकारकी इच्छा न होनेसे वह अकर्ता है और उसकी मोजूदगी मात्रसे सृष्टि होनेके कारण यह कर्ता है। यह सय इन्द्रियोंसे परे होनेके कारण कर्ता और भोका नहीं है, छेकिन सब इन्द्रियोंके भीतर मौजूद रहनेके कारण कर्ता और भोका है। अमर परमात्मा, जो सब जगह रहनेवाटा है, इस प्रकार जगत्का कर्ता है जैसे आकाश घटाकाशीका भौर चुम्यकमणि लोहेके प्रति कर्ता होता है। चुम्यकमणिके मीजद

होते ही जड़ लोहा चलने लगता है, वैसे ही ब्रह्म अकर्ता होते प्रप

भी जगत्या कर्ता हो जाता है।

# १८-अहैत

जपर यह वतलाया जा चुका हे कि जगत् के सव पदार्थ प्रहासे ही उत्पन्न हुए हं, अर्थात् सारा जगत् ब्रह्ममय है। जा कि सा पदार्थ ब्रह्मसे ही उत्पन्न होते हें और ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई दूसरा तस्य हे ही नहीं तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तुका ब्रह्मके साथ तादात्म्य सम्यन्ध है। योगवासिष्ठके अञ्चलार प्रत्येक वस्तु उहा ही है। यह सिद्धान्त यहाँपर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है!—

(१) सब कुछ ब्रह्मसे अभिन्न है :--

द्वैतं यथा नास्ति चिदारमजीवयोस्तथैव भेदोऽस्ति न जीवविचयो। । यथैव नेदोऽस्ति न जीवचिचयोस्तथैव भेदोऽस्ति न देहकर्मणोः॥

( १।६५।१२ ) कर्मेंय देही नजु देह थ्व विश्व सदेवाहमितीह जीवा । स जीव प्रवेश्वचित्स जासा सर्वैः शिवस्येकप्रवेष्क्रमेतर् ॥ (१।६५।१२)

जैसे चिदारमा ओर जीयमें द्वेत नहीं हे वैसे ही जीव और विचमें द्वेत नहीं है। जैसे जीव और विचमें भेद नहीं हे वैसे ही इत्तर और कर्ममें भेद नहीं है। कमें ही देह है, देह ही चित्त हैं। चित्त ही सहंकार ओर जीव है, जीव ही रेम्बर है, वहीं आत्मा है, वहीं सज इन्छ है, वहीं एक परम पद शिय है।

(२) प्रकृतिका आत्माके साथ तादातम्य सम्यन्ध :-

नातानः अकृतिर्भिष्ठा घटान्युन्सयता यथा। सन्युन्मान यथा चान्तरातीर्य अकृतिः खिला ॥ (६/४९१२९) भावताः सक्तिसस्येन च. स्पन्दस्वयसायानः। प्रोचः मकृतिसन्देन वेतेवेह स पूर्व हि॥ (६/४९१२०) यर्थेकः सन्युन्नताने नाता विधी न सच्या ॥ (६/४९१३) वर्षक्रमामायकृतो नाता निधी न सच्या ॥ (६/४९१३) अयोधादेवयोभेंदो योधेनैय विलीयते।
अयोधारतन्त्रयो याति रुवां सर्वेक्षमो यथा ॥ ( ई।४९।३२ )
यद्मक्कारमाणि तुर्थेक वाक्षिया मकृतिक्ष्याः।
नदिनसमदैकारम यथा कुम्भदातेषु सृत् ॥ (ई।४९।२८ )
मक्कार्ये विकादम्बा स्वं यक्क दश्यभूः।
द्वितीया कक्षमा नास्ति यथेक्क्षित तथा कृत्य ( ई।४९।२३ )
अयियेयमयं जीव द्वर्यादिक्कनाकृतः।
अप्रयुद्धयोधाय कविषतो यान्विद्धं वरैः॥ ( ई।४९।२७ )

आरमासे प्रकृति येसे भिन्न नहीं है जैसे कि मिट्टीसे घड़ा भिन्न गहीं हैं। जैसे घड़ा मिट्टी ही है येसे ही प्रकृति भी आरमा ही है। आरमाजा स्वरूत ही प्रकृति कहलाता है, जैसे ज़ळजा स्वरूत संवर, स्व लिये प्रकृति आरमा ही है। कैसे हमा और उसका स्वरूत (चलना) दो भिन्न सत्वार्थे गाईं हैं, कैसे नाममाप्रका ही भेद हैं, येसे ही आरमा और प्रकृति दो यस्तुये नहीं है, नाममाप्रका ही उनमें भेद है। अदानके कारण ही इन बानोंमें भेद दिवाई पड़वा हो; हानसे नेद नष्ट हो जाता है। जैसे कि रस्सी और सांपका मेद दान द्वारा एए हो जाता है। जैसे तैंकड़ों घड़ोंमें एक ही मिट्टी अभिन्न सत्तात्ते स्थित रहती है येसे ही प्रकृति, अविद्या, तुर्या, प्रक्ष और आरमा स्व यास्तवमें एक ही हैं। में यहा हूँ, तू प्रकृ हैं, तोनों जगत् प्रकृति, सारी दश्य पस्तुप प्रकृते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं हैं, जैसा चाहों करे। यह अधिया है, यह जीय है—रस प्रकारकी विचारपार अझानियोंसे समझानेके लिये दुद्धमानोंने वना रफ्ख़ी है (वास्तप्तमें सत्य नहीं हैं)।

### (३) मनका ब्रह्मके साथ तादात्म्य:--

प्रतियोगिन्ववन्छेद्रसंख्यारूपावयश्च ये। मनःत्रवदेः प्रकल्पनते ज्ञानान्यस्य विदि सान्॥(३११००१२३) प्राजी श्वन्तिसी तस्मान्यस्य वदिन्दमः। (३११००११०) अनन्यां तस्य नो विदि सन्दर्शस्य प्रणोमधोस्॥ (३/८४१२)

प्रतियोगी ( एक दूसरेके विरुद्ध ) राष्ट्रों द्वारा वर्णन किये जाने योग्य, संस्था और क्षपवाले जो मन है वे सब ब्रह्मसे उरएम हुए हैं, अत्तरप्त उन्हें ब्रह्म ही समझो । मन ब्रह्मकी दाक्ति हैं, इसलिये वह ब्रह्म ही है । उसकी मनोमयी स्पन्दशक्तिको उससे अनन्य समझो ।

## ( ४ ) जगत्का ब्रह्मके साथ तादात्म्य:—

यमा फरकराष्ट्रायैः पृथकृताही न कारानात्। हेमक्टक्षचञ्चनाच्छक्तार्थता परेश (शाशक) प्रथमपेश्वस्तरद्वरतं प्रथम्बस्तर् । यथा न संसवायेवं न जवरप्रधर्मीश्वरात्॥ (३।६१।४) यधोर्मयोऽनभिष्यचा भाषितः वयसि स्थिताः । न स्थिताधारमनीअन्यावाधित्तस्ये स्वयस्तया ॥ (४१३९१२) रपन्दावं पवनादम्बद्ध कदाचन प्रशिव् । ररन्द एव सदा वायुर्जंगचरमाछ भिग्नते॥ (३।९।३३) **काष्ट्रतालीयविद्याञ्चमतो भाति सङ्घ ग्रम्** । स्वमसंबद्यपुरवत्तरमाजिवते क्यम् ॥ (ई।इश्रादश्र) यथा न भिष्ममण्डादीच्यं सीगम्ध्यमञ्जात्। काष्य्यं कारताः भीवस्यं दिमानमाधुर्यमिधुतः ॥ ( है।३।५ ) भाक्षीकक्ष प्रकाशाद्वार्त्वभृतिसस्या विसेः। जहाद्वीचिर्यथाऽभिक्षा चित्स्यभावात्तथा जगर् ॥ (ई।३।६) यदारममशिवस्थान्तिश्चित्वाचीकृतस्ववेदनम् । (५।५०११) यदारमञ्ज्ञ बलस्यान्तक्षित्त्वानुवनवेद्वम् [ (414918 ) II स्पत्तो पदन्तशामेशोक्षिश्वानमाधुवैवेदनम्। (५१५०१३) स्वतो वदारमद्दयदक्षित्वारकाठिन्यवेदनम्॥ (पापणा४) हतती यदास्मरीहरूप जतया जाट्यवेदमस् । (५१५७१५) स्वतो यदाःमर्वाषस्य चिव्द्रपत्वादिषर्वनम् ॥ ( पापणाइ ) यदारमगगनस्यान्तश्चिस्वाच्छन्यत्ववेदनम् । (५१५७१८) स्वतो बदारमब्रक्षस्य ज्ञालादिस्तस्य घेदनम् ॥ (पापणा) स्वतो वदारमकुड्यस्य न्रिन्सर्यं निरन्तरम्। (५।५७।१०) यदासमसत्तायाश्चिरवास्तरवैकवेदनम् ॥ (५।५७।११) शन्तरारामप्रकाशस्य स्वतो यदवभासनम् । (५।५७) १२) परमारमगुद्दस्यान्तर्येचित्स्यातृद्वारमञ्ज्यः ॥ (५१५७।१४) अन्तरस्ति यदाध्मेन्दोशिद्यप चिद्रसायनम् । स्वत आस्वादिशं सेन तदहवादिनोदितम् ॥ (५।५७।१३) अनया शु वचीभङ्गचा सवा ते राष्ट्रभन्दन । नाइंसादिजयत्ताविभेदोऽस्तीति निद्धितम् ॥ (५।५७।१९)

चित्रपेण स्वसविश्या स्वचिन्मात्र विभाव्यते। रषयभेव रूपहृदय वातेन स्पन्दन यथा॥(३१६१।११) यथा क्षीरस्य माधुर्यं तीक्ष्यत्व महिचस्य च। द्वराच पयसक्षेव स्पन्दन पवनस्य च ॥ (३)६१)२७) स्थितोऽनयो यथाऽन्य सम्रास्ति तत्र तयात्मनि । निर्गंडचिद्रप परमात्मास्मस्त्रभृत् ॥ (३।६१।२८) कचन मधारसस्य जगदिस्येव यरिस्यतम्। तदकारणक यस्मासेन न व्यक्तिरिध्यते॥ (३।६५।२९) चिरम्म्योध्न्य जगक्लेखा जगचिक्त्रहरूकुहता। जगिषक्ठेलजर विज्ञलद्रवरा जगद् ॥ (२।१४७२) जगिषिविश्वमाञ्जयं चिरक्षी।स्निम्बता स्थातः। बराजिरक्षीदमाधुर्यं जगचिरकनकात्रदम् ॥ (३।१४।०३) जगधिःसर्पंपरनेही वीचिक्षिस्तरित्री जगत्। जगिवदिसंशीतस्य चित्रमालाज्यकम् अगत्॥ (३।१४।७४) जगन्निःपुरुपसोगम्ध्य निरलताप्रपत् जगत्। चित्रसतीय जगत्मत्ता जगत्मत्तीय विद्वयु ॥ (३।१४।७५) निध्य चेत्यविकल्पेन स्वय स्फुरति तन्मयम्। विकासदि तदेशस्तवासारवाप भिचते॥ (ई।३३१७) प्रष्पपाद्यवप्रादि समाया नेतरचया । द्विस्वैकःवजगरवादि स्वन्तस्वाहृत्व तथा चित ॥ (ई।३३।।२)

द्विव्यक्षकारभाव त्वन्तवाह व जा का ॥ (भूशा) केले 'कड़ा' शत्रका अर्थ लोनेले खोर्र पुथक् चस्तु नहीं हे और जेले 'कड़ा' शत्रका अर्थ लोनेले खोर्र पुथक् चस्तु नहीं हो जात् शक्ति से लोगे पुथक् चस्तु नहीं हो जात् शक्ति केले पुथक् कड़ेका खोर जलसे पुथक् तरहका अत्तित्व गर्कों हो सकता, येले हो जात् हेथ्यसे पुथक् नहीं हो सकता। अले जलसे पुथक् तस्त्रका लहीं लागे जल्ही स्थित हो सकती जेले ही स्वित्व भी आत्राले पुथक् स्थित नहीं हो सकती। जेले एकनी जेले ही स्थित की अल्प पुथक् स्थित नहीं हो सकती। जेले एकनी उसका स्थल्यक क्षी अन्य वस्तु नहीं हे। यहा-कार ही कालतालीय योगसे ( अकस्पात् से) अनत्वस्ति प्रस्ति हो जात् ही जेले सम और सकटका जात् ही जेले सम और सकटका जात् ही हो सकता है ' जेले आत्रका उसकी उच्चता मित्र नहीं है, कमहरू से उसकी स्थान मी महार्थ है । स्थाही से उसकी कालिमा मित्र नहीं है, कमहरू से उसकी स्थान मी साम नहीं है, स्थाही से उसकी कालिमा मित्र नहीं है, कमहरू से

वर्फसे उसकी सुफेदी भिन्न नहीं है, गन्नेसे उसका मिटास भिन्न नहीं है, भूपसे उसकी चमक भिन्न नहीं है, चितिसे उसका अनुभव भिन्न नहीं है, जलसे उसकी लहर मिन्न नहीं है, बेसे ही बिरखभाव (यात्म नन्व ) से जगत् भिन्न नहीं है । अहं कारादिका अनुभव आत्मामें पैसा हे जेसा कि मिरचके छिये उसकी तीइणताका, नमकके छिये उसकी नमकीनताका, गन्नेके लिये उसके मिटासका, दिलाके लिये उसकी फटोरतामा, पहाडुके लिये उसकी जड़ताका, जलके लिये उसकी उचताका, आकाराके छिये उसकी शुन्यताका, वृक्षके छिये उसकी शासा आदिका, दीवारके लिये उसके ठोसपनका, आत्माको अपनी सत्ताका, अन्तरात्माको अपने अकाराका, गुरुको अपने सादका, चन्द्रमाको अपने भीतर स्थित रसायन ( अमृत ) का । धसिष्ठजी कहते हे—हे राम ! इन दशन्तों द्वारा भने तुमको यह समझाया है कि जगत् ओर अहमाव आदिमें कोई मेद नहीं है। चित्रूपसे स्वयं चिदारमा ही प्रकाशित हो रहा है, जेसे कि स्पन्दनरूपसे स्वयं वाय । जैसे कुपका मिटास, मिरचका चिरचिरापन, जलका पतलापन और वायुका स्पन्दन, उनसे अन्य दोते।हुए अनन्य ही हे येसे ही यह सारा जगत भी परमा-रमाका ही रूप ह । यह जगत् त्रसरूपी रज्ञकी अकारण चमक है, अत-एव उससे अलग कोई वस्तु नहीं है। जगत् चित्रपी अग्निकी चमक है, चित्रपी शंबकी जगत् शुक्रता हे, चित् रूपी पहाड़की जगत् कडिनता हे, चित्-सपी जलकी जगत् व्यता है; चित् सपी गन्नेका जगत् मिटास हैं। चित् कपी सोनेका जगत् कड़ा हैं, चित् कपी सरसीका जगत् तेल हे। चित् कपी नदीकी जगत् लहर हैं, चित् कपी वर्षकी जगत् शीत-छता है, चित् क्षी फुलकी जगत् सुगन्ध है। चित् क्षी छताका जगत् फळ हे, चित्की संचा जगत्की संचा हे, और जगत्मी संचा चितकी सचा है। चित् सचा ही चेत्यके आकारमे विकल्पको माप्त होती है ओर अपने भीतर ही विकार ही धारण करती है, वही सारे जगत्का सार हे इसिंटिये जगत् उससे भिन्न नहीं हे। जैसे पत्ते, कॉपल ओर फूछ आदि एतासे अन्य नहीं हैं येसे ही चितिसे, दित्य, एकरा, जगत्, तुम और[में बादि अलग नहीं हैं।

(५) ईश्वरकी सत्ता जगत्के विना नहीं है :— सब्दिन्दी विना समा वया हमी न विद्यते । (३।९६।४३) तथा जगद्दीमान विना नेतस्य सस्थिति ॥ (३।९५।४४) विस्सचैव जगत्सत्ता जगत्सत्तव चिद्वयुः। (३११४७५) श्रद्र भेदविकारादि वसे मरुमिय स्थितम्॥ (३।१४१७६)

जैसे किसी आकारके विना सोना नहीं रहता वैसे ही ईंश्वर भी विना अहंभाव और जगत्के नहीं रहता। चित्की सत्ता जगत्की सत्ता है और जगत्की सत्ता चित्की सत्ता है। भेद और विकार अदि इंश्वरमें रस प्रकार स्थित हैं जैसे कि आकाशमें मछ (नीछापुन)।

### (६) सप कुछ ब्रह्म ही है :—

करणे कमें कर्तों च जनने सरणे स्थिति:। सर्व मधीप नदास्ति तदिना कल्पनेतरा॥ (३)१००।३०) महाम्योम जगजालं बहाव्योम दिशो दश। कलाकालदेशहरूमिकपादिकम् ॥ (५।६०।२८) पदार्थजातं शेकादि यथा स्वमे प्रसदि च। चिरेंपैकं परं भ्योम तथा जाग्रलदार्थसुः॥ (ई।५६१३) परमार्थंघनं पृथ्वी परमार्थंचनं नमः। परमार्थंचनं शैलाः परमार्थंघनं हुमाः॥ (३१५५१४५) यदिदं किञ्चिदाभोगि जगजालं प्रदश्यते। त्तासर्थममणं महा भवत्येतद्व-चवस्थितम्॥ (५११ १११ ६) पाताले मृतके स्वर्गे तृणे शाण्यम्बरेअपे च । प्रस्पते सत्परं ब्रह्म चित्र्पं नान्यदक्षि हि ॥ (ई।२।२८) करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति-सथ कुछ प्रक्ष ही है: इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जगत्का जाल ब्रह्मकाश है, .शों दिशायें ब्रह्माकाश हैं; कला, काल, देश, इब्य, किया आदि सय ही प्रश्लाकाश हैं। जैसे खत्रके पदार्थ पहाड़ और नगर आदि सय ही चिदाकाश हैं चेसे ही जायत् जगत्के पदार्थ भी चिदाकाश ही । पृथ्वी, आकाश, पहाड़ और वृक्ष सब ही परमार्थ तस्व हैं। जो छ भी इस जगत्में दिखाई पड़ता है वह सब गुद्ध ब्रह्म ही इस मकार स्थित दिखाई पड़ता है । पातालमें, पृथ्वीपर, स्वर्गमें, प्राणियोंमें भीर आकाशमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है यह सब चित्-रूप परम महा हो है। और कुछ भी नहीं है।

# १९—जगत्का मिथ्यापन

ऊपर यह बतालाया जा चुका हे कि योगवासिष्ठके अनुसार जगत्में नक्षके सिवाय और कोई दूसरा तहर नहीं है। जगत्के सारे पदार्थ नक्षमय है, जगत्की मानाता नक्षसे ही उत्पन्न होकर प्रक्षमें छीन हो जाती हैं। यहापर हमको जगत्के ऊपर पन हिए जालकर यह विचार करना है कि जगत् स्वय स्थाय है अथया निथ्या। अद्वैत वैदालका यह निख्य सिद्धाला है कि—

"ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या"

अर्थात् त्रहा सत्य हे और जगत् मिथ्या है। योगवासिष्टका भी सिदान्त इसी प्रकारका हे —

मायय स्वमयद्भान्तिमध्यारवितयकिका । मनोराज्यमियाटोकसब्दिकावतसुन्दरी ॥ (

मनोराज्यभिगळोक्सब्लिजवतसुन्दरी ॥(४१४०)४१) यह ख्षि माया ह, स्प्राके समान भ्रम हे, मिथ्या रचे हुए चकके समान ह, मनोराज्य (पन्दरना) के समान चज्रल है, जल्के भॅयरके समान सुन्दर दिखाई पहनेवाळी हे।

यहापर हमें यह देगना है कि योगवासिष्ठके अनुसार इन सन कवर्नोंने का अर्थ है। जगत्को मिथ्या, धम, माया, और असत् क्यों और किस अर्थमें कहा है।

#### (१) सत्य और श्रसत्यका शर्थः—

आहायन्ते च वश्चिय कास्य नाम नतरत्। (५।५।६) आहायन्ते च वास्यय वर्तमाने सदैव तत् ॥(१।४५।४६) आहायन्तं च वश्चास्ति वतमानेऽपि तत्त्रपा । (१।४५।४५) आहायन्ते च वश्चास्ति कीदती तस्य सत्त्वता ॥ (५।५१९) यहस्ति तस्य मातीरितित म कहायन राचर । (१।४।६९)

दर्शन्त वस्त्र जानाश्रम् न क्रांचन वस्त्र (१११९) आदि और अन्तर्म जो नित्य द वहीं 'सत्य' हे, दूसरा नदा, जो आदि और अन्तर्म सत्य हैं वही पर्चमानमें भी सत्य हैं। जो आदि और अन्तर्म नहीं रहता वह पर्चमानमें ना सत्य नहीं यहा जा सकता जो आदि और अन्तर्म नहीं है उसकी सत्यता कैसी ! जा (सत्य ) है उसका नारा कभी नहीं हो सकता ( अर्थात् जिसका नारा हो जाता है यह सत्य नहीं कहा जा सकता )।

इस कथनका वर्थ यह है कि जो वस्तु उत्तव और नष्ट होती है वह तित्य नहीं हो सकती; अतएव वह सत्य भी नहीं हो सकती।सत्य वही वस्तु है जो तीनी काळ—भूत, वर्त्तमान और भविष्यमें वर्त्तमान रहे। जिसका आदि ओर अन्त हो वह तो क्षेत्रळ एक ही काळमें रहती है। अतएव वह सत्य नहीं कही जा सकती।

जगत् और जगत्के स्व पदार्थ सादि और सान्त है। अतप्य सत्य नहीं है। लेकिन उनको सर्वया व्यस्त्य भी नहीं कह सकते, फ्योंकि जो पस्तु किसी कालमें भी प्रतीत हो सकती है वह सर्वया असत्य नहीं है। सर्वया असत्य तो यह पदार्थ हे जो कभी भी प्रतीत न हो। अतप्य जगत् न सत्य हो थोर न असत्य। जो न सत्य हे न सत्य, उसे मिथ्या फहते है। यह अमकी नाई वास्तवमें सत्य न होता हुआ भी प्रतीत होता है। अप्तव उसे सत्य और असत्य दोनों भी कह सकते हैं।

### (२) जगत् न सत्य है, न असत्य :--

न सद्यासच्य सञ्जातक्षेत्रस्तो अगतो अगः. १ भयः श्रीसमनायानामिन्द्रसालमिनोरियतः ॥ (२१६५१६) मातः सस्त्रमिनं दर्यतं न चासत्यं कृत्यत्व । (१४७४१६) म सःस्त्रपः न चासयः रमुसर्यक्रमीः यथा ॥ (१४७४१४) न सर्त्यं न चासिय्ये स्वयन्त्रालमिनोरियतम् । (५११४४१४)

न सर्व न च सिध्येव स्वय्नजाङिसवोधितम् । (ई।११४।२०) एवं न सन्नासदिवं भ्रान्तिमात्रं विभासते ॥ (३।४४।२७)

जगत्का दृश्य न सत्य है, न असत्य, यह चित्तमें इस प्रकार भ्रम इपसे उदय हुआ है जेले कि वृद्धिमें इन्द्रजालका दृश्य उदय हो जाता है। यह दृश्य जगत् न सत्य है और न असत्य। रस्लीमें साँपके भ्रमकी नाई न वह सत्य है और न सर्वया असत्य हो। स्वम्न जगत्की नाई वह उत्पन्न हुआ है, न वह सन्या है और न झूड़ा। केवळ भ्रान्तिमान है, केवळ दिखाई पड़ता है।

#### (३) जगत् सत् और असत् दोनों ही है :— सवी वाष्यसती वापनवेन उदरी वडा।

सवा पाण्यसवा वायमध्य एवस सनसेहेन्द्रजाकश्रीर्जागती प्रवि

भवितन्यते ॥ (३।१।२९)

असत्यमर्श्वयंवदातस्त्य समितमा सत.। यया स्वप्नस्त्या विच जगत्स-सदारमकम्॥ (३१९५१०) यया नमस्ति सुद्याळीपिरप्रकेशीप्रकृतद्य । असत्या सत्या याता भारवेव दुर्दद्या जगत्॥ (३१५४१०) असत्यामेव सत्यामं मितानामिद स्वितम्। (३१५४१०) अञ्चतं चानुमूतं च व सत्य सत्यवस्त्यम्॥ (३११३४२)

जमत् सत्य ओर असत्य दोनों हो हे, जेसे कि मृगतृष्णाकी यहती हुई नदी। मन द्वारा ही यह जमत् स्त्री हन्द्रजालनी शोभा रची गई है। जमत् सदा स्थिर न होनेके कारण असत्य कहलाता हे और मतीत होनेके कारण असत्य कहलाता हे और मतीत होनेके कारण सदय क्याना हो अत्य स्वयन्त माई जमत् सत्य और असत्य दोनों हो है। जेले अमनदा आकाशमें मोतियाँकी लड़ियाँ, मोरकी पूंछ ओर केटाँकि गुण्डे आदि दिलाई एक्ने छाते हैं, और यास्त्रमम् असत्य होते हुए भी सत्य मतीत होने खगते हैं, से ही सामत् भी दिलाई एक्ना है। असत्य होता हुमा भी स्वान् सत्य सामतीत होता ह, न होता हुमा भी अनुमयम आता है, सत्य न होता हुना भी सत्यक समाम स्थित है।

(४) जगत् केवल भ्रम है, वास्तवमे सत्य नहीं है:---एव तावदिद विदि दृश्य जगदिति स्थितम्। अह चत्याद्यनाकार आन्तिमात्रमसन्मयम् ॥ (४।६१२) स्रगतन्न्यास्थितासस्य सत्यवद्यस्यमप्रदम् । (४।१।७) अनाराज्यमिकासत्यमधास्तवस् ॥ (४।१।१२) शन्ये प्रकृषित नानावर्णमाकारितारमकम् । अपिण्डगृहमानुन्धमिन्द्रचापभिवोरियम् n (siniss) जगदादावनत्पन्न यण्चेदमनस्यते क्रसविद्वयोमकचन स्वप्नक्रीसुरतं यथा ॥ (३१५४।२०) मगतपा बधा नापान्यनमोऽनिश्चपाचया । असन्त इव दश्यन्ते सर्वे ब्रह्मद्योऽप्यमी ॥ (४१४५११०) मिष्याञ्चानधना सर्व जनस्याकारशद्य । वया नीयाविनो भिष्या स्थाणुस्पन्दमविस्तवा ॥ ( ४।४५।१८ ) भनोभ्यामोह एवेद रज्जानहिभय यथा। भावनामाथवैचित्र्याच्चिरमावतते जगत् ॥ ( ४।४५।२९ )

भिष्यात्रिकेत सर्गधीर्भवनीह महामरौ । तरङ्गिणी॥ (३।६२।४) तीरदुमकतोन्मुक्तपुष्पालीव स्वप्नेन्द्रजालपुरवत्संकथेडापुरादिवत संबर्धवदसर्येव आवि सर्गानुभृतिभूः॥ (३१६२।४) समस्रस्याप्रबुद्धस्य मनोजातस्य बस्यचित्। धीजं विना सूर्पेवेयं सिध्यारूढिसुपागता ॥ (३।५०**।**९९) स्वप्रोपसम्भं सर्गाव्यं स सर्वोऽनुभवन्स्यितः। विरमानुत्तदेहारमा भूचकश्चमणं यथा ॥ ( ३।५७।२० ) सिध्यादृष्ट्य व्येसाः खृष्ट्यो · मोहदृष्ट्यः। मायामात्रं दत्तो आन्तिः ज्ञून्या स्वप्नानुभूतयः॥ (३।५०।५४) प्रतिभाससमुत्थानं प्रतिमासपरिक्षयम् । यथा गुरुवर्वनगरं तथा संस्विविभ्रमः॥ (६।३३।४५) स्वप्नार्थसृगत्प्णाग्युद्दीन्दुसङ्घादिवतार्थवत् । मिय्या जगदहं स्वं च भाति केशोण्ड्रकं यथा ॥ (१।१९०।१३) सावामात्रकमेबेदमरोधकमभित्रिमत् इदं भास्वरमाभातं स्वप्नसंदर्शन स्थितम्॥ (३।६०।३६) भ्रान्तिरेयमनम्तेऽवं चिद्वयोमन्योग्नि भासुरा। अपकुरुये जगन्नाम्नी नगरी कस्पनारिमका॥ (३।२१।४) एसजालमसद्भं चिन्हानीः समुपस्थितम्। स्वन्तमुहुर्नेडन्तः सम्बत्सरत्रतस्रमः ॥ (३।४१।५०) वया यथा सङ्करनिर्माणे जीवनं सरणं पुनः। यथा गन्धर्वनगरे कुक्तमण्डनवेदनम् ॥ (३।४१।५१) यथा नीयानसंस्मे बृक्षपर्वत्रवेपनम्। स्वधातुसक्षोभे वूर्ववर्वतनर्वनम् ॥ (३।४१।५२) द्यधा समझसं स्वप्ने स्विधार प्रविकर्तनम्। यया भिच्चेवैवसियं प्रौढा भान्तिराततरूपिणी ॥ (३।४९।५३) मरी बलं धुद्धं कटकरवं च हेमनि । असत्सदिय भातीदं तथा दृश्यक्षमात्मनि ॥ (३।२८।१५) ससर्वावरणा एते महत्त्वन्तविवर्धिते । मह्यावडा भान्ति दुर्देष्टेम्बॅरिन केशोण्ड्को यया ॥ (३१३०१३०) यया द्विष्वं चासाङ्कादी पश्यत्यक्षिमकाविखम्। तथंव परमारमनि ॥ (३।६६।७) चित्रेतनकलाकान्ता

यथा मद्दशाव्भान्तान्श्रीय पद्यति पाद्रपान् ।
सभा चेतनपिद्धन्धान्तांश्रीयाणद्यति ॥ (३।६६१०)
यथा ळीळभस्रवाद्राळाः कृम्भकुषकवस्तवः।
स्रानां पद्रपन्ति पित्रापु विद्वि इत्यं सर्पन् दि ॥ (३।६६१०)
पप्रमाश्रादते नान्यस्त्रद्वा विद्यते सथा ॥ (३।६६१४)
भलीक्षमिद्युएपयमळीर्कं च विचर्पते ।
अलीक्षमिद्युएपयमळीर्कं च विचर्पते ।

जी हदय जगत् और अहं आदि पदार्थ स्थित दियाई पड़ते हैं उन्हें केवल भ्रान्ति मात्र भार असत्य समझो। मृगरूष्णाके जलके समान, अनुभवमें आये हुए कल्पना जगत्के समान, यह जगत् सत्यके समान प्रतीत होता हुआ भी अवास्तव और असत्य है। इन्द्रधनुपकी नाई यह शुन्य पटपर भाना रहीं द्वारा रचा हुआ विना किसी पास्तविक परार्थके सर्वथा शून्य है। जगत् कभी सर्व उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ दियाई पड़ता है यह केवल चिवाकाशकी ऐसी काह्य-निक रचना है जैसा कि स्वप्नकी खीके साथ सस्तोग। जैसे सूर्वकी गरमीसे मृगद्याकी नदीकी दृष्टि उदय हो जावी है वैसे ही मनके चिचलित होनेसे ब्रह्मा आदि असत्य होते हुए भी अनुमयमें आने लगते हैं। जैसे नायमें बैठे हुए मनुष्यको स्थिर वस्तुयें भी चलती हुई विद्याई पड़ने हमती हैं वैसे ही जमत्की सब बस्तुपँ मिश्या झानसे उत्पन्न होती हैं। आयनाकी विचित्रतासे ही जगत्का विकार उत्पन्न होता है, जैसे मनके धमसे रस्सीमें सांपका धम उदय हो जाता है। जैसे महामरस्यलमें तीरपर पेड़ लता और पुष्पवाली मृगातृष्णाकी नदी विखाई पड़ने लगती है वैसे ही मिथ्या खिए भी विदाई पड़ने छमती है। साम, इन्द्रजाल और सद्बरपके नगर और पहाड़की नाई स्रिका अनुभव मिथ्या ही होता है। यह स्रिष्ट खब अज्ञानी मनोंके भीतर विना किसी बीजके मिथ्या ही उत्पन्न हो गई है। जैसे घुमता हुआ व्यक्ति सारी पृथ्वीको घूमता हुआ देयता है येसे हो समके समान इस सृष्टिका अनुभव हो होता है। ये सब सृष्टियाँ मिथ्या दृष्टियाँ हैं, और मोहसे उत्पन्न होती हैं। ये सब खाकी अनुभूतियाँके समान शुन्य हैं और दृष्टिकी आन्ति होनेके कारण मायामात्र हैं। स्रष्टिका उदय भ्रान्ति है, स्रष्टिका उप भ्रान्ति है, जैसा गन्धर्य नगर

( भ्रमका रूद्य ) चैसी ही जगत्की सृष्टि । जगत्, में, तुम और सव कुछ, स्पन्नके पदार्थ, मुगतृष्णाको नदीके जळ, दूसरे चान्द, सङ्करपको वस्तु और भ्रमके केशोण्डुककी नाई मिथ्या है। जैसे खप्रके दृश्य होते हैं वैसे ही ये हैं। यह जगत् मायामात्र है; इसमें न ठोसता है और न स्थृतता, यद्यपि इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। यह जगत् नामवाली करपनाकी नगरी आकाशमें शून्य रूपवाली अनन्त आन्ति है; इसमें कहीं भी ठोसपन नहीं है। जैसे एक घंटेके खप्तके भीतर सैंकड़ों धरसोंका भ्रम पैदा हो जाता है वैसे ही असत् रूपवाला यह जगत्-भ्रम चित्त-रूपी सूर्यके आगे उपस्थित हो गया है। जैसे सद्धरपके संसारमें जीना और मरना होता है; जैसे गन्धर्यनगरमें दीवार आदिकी रचना होती है। जैसे नायमें येठे हुए पुरुषको नायके हिलनेपर बृक्ष और पर्वत हिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अपना जी घयरानेपर पूर्वका पहाड़ डोलता दिखाई देता है; जैसे स्वप्रमें अपना सिर कटता अनुभूत होता है, उसी प्रकार यह संसारकी विस्तृत भ्रान्ति भी मिथ्या उदय होती है। जैसे महस्थलमें झूठा जल दिखाई पड़ता है, जैसे स्वर्णके स्थानपर कड़ा ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार आत्मामें यह असत्य दश्य दिखाई पड़ता है। जैसे मैलसे आकान्त होनेपर आँखँ एक चन्द्रमाके स्थानपर दो चन्द्रमा देखती हैं, येसे ही चेत्यकी फलनाके वशीभूत होकर चिति परमात्मामें जगत्को देखती है । जैसे नदोवाज दाराव पीकर वृश्नोंको घूमता और हिलता देखता है वैसे ही आत्मा भी संसारका अनुभव करतो है। जैसे खेळते समय वसे घूम फर जगत्की कुम्हारके बाककी तरद धूमता हुआ देखते हैं वैसे ही बिश्त इस दृश्य जगत्का अनुमव करता है। जैसे फेलेमें पनांके सियाय और कुछ भी नहीं है वैसे ही जगत्में अमके सिवाय और कुछ भी नहीं है। जगत्की उत्पत्ति झुठी है, जगत्की चुद्धि झुठी है; जगत्का स्वाद ( अनुभव ) झूटा है; और जगत्का छय होना भी झूटा ही है।

### (५) जीवका मिथ्यापनः—

आत्मेवानातमबिह जीवो वसित राजते । ह्रीन्दुत्वभिव दुर्देष्टेः सवासच समुत्यिवस् ॥ (२।१००१३५) विच्छक्तेः सम्बद्धान्देश सम्बन्धः करूपते मनः । भिर्म्यत् वत्समुलावं भिष्याञ्चानं वदुष्यते ॥ (५)१२।८८) पृथा द्वाविद्या कथिता माथैपा सा निगचते । परमेतत्तव्यान ससाराविविषमदम् ॥ (५।१३।८९)

जैसे रोपयुक्त दृष्टियालेको दूसरा चन्द्रमा दिराई पद्मता है वैसे ही जीय भी सत्य और असत्य रूपसे आत्माम अनातम प्रपक्त भ्रम उत्पन्न हो गया है। जित्त शक्ति और स्पन्न शक्ति हुई और कदिवत सम्मन्ध्या ता मत्म मन है। यह मिक्या ही उद्य हुआ है और मित्या सान फहलता है। इसीको अधिया कहते हैं, इसीको माया कहते हैं, यही एमा अधान है जो कि समार आदिके थियको उत्पन्न करने चाला है।

#### (६) अविद्याः--

संसारबीजरुणिका येपा विद्या स्पृहद् । एवा डाविद्यामानैव सतीव स्फारतो गता ॥ (१:112:11) दृश्यते प्रकराभासा सर्वर्थे नोपयुत्रवते। (३।११३।१५) अत शुन्वापि सर्वेत दृश्यते सारसुन्वरी ॥ (३१९९३११७) न छिस्तस्थितापीह सर्वत्रेवीपळश्वते । (३।११३११७) निमेचमप्यतिष्टन्ता स्थैयनिङ्का प्रयच्छति ॥ (३।११३।१८) प्रतिसासवद्यादेवा त्रित्रगन्ति सहान्ति च। सहर्तमानेकोरकाच भन्ने ब्रासीकरोति व ॥ (३१) १३।२७) मभोगद्यक्रियाकारभासस सत्यवर्शिता । सहस्रहातद्यासापि व किश्चित्परमार्थेत ॥ (३१११३३३) इय दृश्यभरभ्रास्तिर्वस्वविद्येति चोश्यते । बरनुती विद्यते नैया सापनदी यथा पय ॥ (६।५२।५) भविद्यति एता सविद्वस्थासमि सत्त्वा। तद्वभ्रमेणासद्यस्याः सद्द्रभिष सह्यते ॥ (ई।१६०।११) अधन्त्रयमविधाया स्पमेव तदेव हि। यहोक्षितासती नूर्व नश्यत्येय न दश्यते॥ (६१५१११३)

सत्तारके भेजको अविद्या कहते हैं। यह अविद्या न क्षेते हुए भी होती हुग्ले समान विस्तारको प्राप्त को जाती है। यथिए यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हे तो भी इसको सत्य नहीं कह सकते। भीतर शृत्य क्षपवाली होनेपर भी देखनेमें सारवाली सुन्दर मालूम पढ़ती है। कहींपर सत्य न होते हुए भी यह सब जगह दिखाई पड़ती है। निमेप मात्रके छिये भी स्थिर न होती हुई ऐसी जान पड़ती है कि वह स्थिर है। तीनों महान जगतांको यह प्रतिभास (भ्रम) द्वारा महुर्त मात्रमें उत्पन्न करके धारण करती है और ग्रासकर जाती हैं। मनोराज्य (फल्पना) की नाई प्रकट आकारवाली, सहस्रों शाबाओंवाली होती हुई भी वह सत्यसे रहित है और परमार्थतः कुछ भी नहीं है। यह दश्य जगत्की भ्रान्ति अविद्या कहलाती है क्यों वह वस्तृतः पेसे विचमान नहीं है जैसे मृगतृष्णाकी नदीमें जल नहीं होता । ब्रह्मने अपनी सत्ता द्वारा अपने भाव अविद्याको धारण फर रफ्ता है। इसी फारणसे असत्य होते हुए भी वह सत्य सी जान पड़ती है। असत्यरूप अधिद्याका यह स्वमाय है कि जब उसका धान हो जाता है तय ही यह नष्ट हो जाती हे और फिर दिखाई नहीं पडती।

## ( छ ) चिस्त ही अविद्या है :—

चित्तमेव सहलाहम्बरकारिणीमविद्या विद्यि। विचित्रकेन्द्रजालवद्यादित्रम्स्पाउपवि । अधिद्याचित्रजीववृद्धिशब्दानां भेदो नास्ति

(\$111416)

मुक्षतक्षाब्दयोरिव ॥ वित्तको ही सारे आडम्बरको उत्पन्न करने वाछी अविद्या समझना चाहिये। यह ही विचित्र इन्द्रजाळ शक्ति द्वारा इस जगतको उत्पन्न करती है। जैसे बृक्ष और तरु शब्द एक ही वस्तुके नाम है. दोनों में कोई मेद नहीं है, वैसे ही अविद्या, चित्त, जीय और वृद्धि आदि में कोई भेद नहीं है।

## ( आ ) अविद्याकी असत्ताः--

क्रता द्वाचै: प्रवोधाय । ( \$143130 ) अममात्रमसद्विद्यः । नामेचेदमविद्येति . न विद्यते या सा सत्या कीदप्राम भवेत्किक ॥ (६।४९।१४) ब्रह्मतत्त्वसिद सर्वसासीदस्ति भविष्यति । तिर्विकारमनाचन्त नाविचास्तीति निश्रयः ॥ (६।४०।११) कुत युपा कथं चेति विकल्पाननुदाहरन् । मेदमेपा न चास्तीति स्वर्थ ज्ञास्यसि वोधतः ॥ (१.५२।७)

'अविद्या' शब्दकी रचना शाखाँने बोध करानेके छिपे की है। अविद्या बसत्य और भ्रममात्र है, कैवल नाममात्र है। जो वास्तवमें दे ही नहीं वसका नाम ही क्या होगा। केवल वहा तत्त्व ही सब कुछ है, था और होगा। यह निर्धिकार और अजादि और अनन्त है। अविद्या नामका ओर कोई तत्त्व नहीं है-यह निश्चय है। अविद्या कडाँसे आई ? फैसे आई है इन प्रश्लोंके करनेकी आवद्यकता नहीं है। क्योंकि दान द्वारा यह जान लोगे कि न यह है और न और फुछ है।

#### (७) माया:--

ı

इति मायेव बुष्पारा चिच्छक्तिः परिज्ञमते। इत्यमाचन्तरहिता माग्री शक्तिरनामया॥ (ई।००११८) . इंदशी राम मायेवं वा स्वनादोन हर्पंदा। म कहवते स्वभायोऽस्याः प्रेक्षमाणैव सहवति ॥ (४।४१।१५) विवेकमाच्यादयति जगन्ति जनवस्यकम् । न च विज्ञायते कैया पश्याश्रयंतियं जगरा ॥ (४।४३।१६) अन्नेदयमाणा रक्तरति पेक्षिता सु विनदयति । मायेयसपरिशायमानरूपैव वस्तति ॥ (४।४१।३०) मनं स्थितिमपायाता समासाच परं स्थिता। क्रवी जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा ॥ (भाभा।३२) इमां कथमई इन्मीखेया तेऽस्तु विचारणा । अन्तं गताया श्रीणायामस्यो ज्ञास्यसि राघव ॥ (४।४१।६३) सत द्वा यथा चैपा यथा बहेललिंडतम् । बस्तकः किछ नास्त्येपा विभाग्येपा न येक्षिता ॥ (४।४१।३४) जपदेश्योपदेशा**र्थं** शास्त्रभंपविपत्तये। इन्दार्थवाक्यरचनाभ्रमी मा सम्मयो 'भव ॥ (४।११।६) श्चन्द्रार्थवाक्ष्मपञ्चोऽयमुपदेदोपु करियसः । सदाऽक्षेत्र न तडक्षेत्र विद्यते पारमार्थिकः ॥ (४।४५।९) क्छनासलमोहावि किञ्जिहारमनि विद्यते। नीरागं ब्रह्म परमं सदेवेदं अमलियतम् ॥ (४।४९**।**९०) ब्रमाकी अपार आदि और अन्त रहित चित्र-शक्ति ही मायाके रूपमें प्रकट होती है। मायाका खभाव कोई नहीं जानता, झान होते ही यह नए हो जाती है और नारा होनेपर यह सुख देती है। माया

क्या है यह नहीं जाना जाता; यह विवेकको नष्ट करके जानके अनुभयको उत्पन्न करती है। यह जब तक नहीं जानी जाती तभी तक
स्विष्ट करती है; जब इसका ब्रान हो जाता है तब यह नष्ट हो जाती
है। कैसे और कहाँसे यह उत्पन्न हुई है इस प्रकारके विचार करनेकी
आवश्यकता नहीं है; विचार यह होना चाहिये कि मैं इसे किस
अकार नए करूँ। जब यह अस्त होकर क्षीण हो जायेगी तब इसका
स्कर्ण समझमें आजायेगा। तब यह समझमें आजायेगा कि यह
कहाँसे आई और क्या है और कैसे नष्ट हो जाती है। वस्तुतः मापा
कोई घस्तु नहीं है; केवल दिखाई ही पड़ती है। अधिकारीको
उपदेश देनेके लिये और शासका हान करानेके लिये यह शब्द, अर्थ
और वाक्योंका अम बड़ा किया गया है। उसमें नहीं फँसना चाहिये।
यह सब वातें उपदेशके लिये रखी गई हैं और अहानी जानिके लिये
ही हैं; वस्तुतः शानियोंके लिये नहीं हैं। आरमामें माया और मोह
आदि कुछ भी नहीं हैं। परम ब्रह्म तो रागरहित है; और वही जगत्के
करमें रिका है।

।स्यत है। ( ८ ) मूर्खोंके लिये ही जगत् सत्य हैं :— यस्वव्रद्धमतिमंदी रूढो न विसते परे। बज्रसारमिदं 'तस जगदस्यसदेव सन् ॥ (३१४४)) यथा बाळस्य बेताको मृतिपर्यन्तदःसदः। असदेव सदाकारं तथा मृदमतेर्जगत्॥ (३।४२।२) ताप एव यथा वारि मृताणां भ्रमकारणम्। असत्यमेव सत्याभ तथा मृढमतेर्जगत्॥ (३।७२।३) यथा स्वाम्यतिर्जन्तोशसत्वा सत्यरूपिणी। भर्यक्रियाकरी भाति तथा मृहधिया जगत्॥ (३।४२।४) भन्यापद्मस्य कनके कानके कटके यथा। कटकज्ञप्तिरेवास्ति न मनागपि हैमधी-॥ (३।४२।५) तथाऽज्ञस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा । इयं दश्यदमेवास्ति न ध्वन्या परमार्थदक् ॥ (३।४२।४) येन बुद्धं तु तस्येतदाकाशादपि श्रन्यकम्। न दुर्द येन तस्यंतद्वसाराचळोपमम् ॥ (१।२८।१३) वीर्धससारमायेयं राम राजसवासरी: । धार्यते अन्तुभिर्नित्वं सुस्तम्भैरिव सम्बदः॥ (५१५।२)

ः सप्तस्यञ्जातिभिर्धारिस्वादत्तीर्गुणबृहितौः । / १ हेकया स्वस्यते पक्षां भाषेयं स्वशिवोरगीः॥ (५।५।३)

ं यह झूंश जगत् उस पुरुपके लिये वजके समान रह सारवाला है जिसकी बुद्धिमें छान उत्पन्न नहीं हुआ है और जो परम पदमें स्थित नहीं हुआ है। जैसे वालको वास्तवमें न होता हुआ भूत मौत तकका दुःप देता है वेसे ही मृद्र वुद्धि वालेके लिये यह जगत् दुःप वेनेवाला है। जैसे असत्य मृगतृष्णाका जल मृगोंके चित्तमें भ्रम पैदा कर देता है थेसे ही यह जगत् मृखाँके लिये हैं। जैसे स्वामकी झूटी मौत सत्य सी अनुभय में आकर दुःप देती है येसे ही मुखेंके लिये यह जगन् है । जैसे नासमझ आदमी है लिये सोनेके गहनॉर्मे सोने-का भाव न होकर केवल गहनेका भाव ही रहता है, वैसे ही मूर्यको इस दृदय जगत्में शहर, महल और पहाड़ वादिकी भाषना होती है। परमार्थ की भावना नहीं होती। जिसको बान हो गया है उसके छिये तो यह जगत् आकाशसें भी शून्य है, और जो अधानी है उसके लिये यह वज्र और पहाड़के समान कठोर है। जैसे मण्डप मज़बूत धम्मोंके ऊपर पड़ा होता है वेसे ही यह संसारकी माया रजोगुण और तमी-गुणवाले पुवर्गिके ऊपर टिकी हुई है। हे राम! तेरे जैसे सत्त्व गुण-वाले पुरुष इस मायाको सहजमें ही इस प्रकार त्याग देते हैं जैसे कि साँप अपनी फेंचुळीको त्याग देते हैं।

(६) जब तक अज्ञान है तभी तक जगत्का अनुभव है:—

**या**यदङ्गानक्छना याबद्रमहाभावना । वावश्चित्तादिकस्पना ॥ (६।२।३०) यायदास्था जगजाके याववहंभावो **१**इयेऽसिन्यावदात्मता । 55 वावधिचादिविभ्रमः ॥ (११२१) यावन्म मेदमित्यास्था यावचोवितमुचैस्वं सञ्जनसङ्ग्रसङ्गतः । थावन्मीवर्यं न संक्षीणं तार्वाचनादिनिम्नता ॥ (१।२।६२) यावच्छियकतां यातं नेदं स्वनमावनम्। सम्यग्दर्शनशक्त्यान्तस्तावश्चित्तादयः स्प्रद्धाः ॥ (ई।२।६१) थावदशसम्भवं वैवडवं विचयात्राया । भौक्यां भोहसमुच्छा वस्ताविष चादिकस्पना n \$13128) यावदाशाविषामोदः परिस्कृति इद्वने । पविचारचकोरोञ्चर्न स्वस्माविकायकम् ॥ (६।२१३५)

जव तक अक्षान है, जय तक ब्रह्ममायनाका उदय नहीं हुआ, जव तक जगतमें आस्था है, तभी तक चित्त आदिकी करणना टढ़ रहती है। देहमें जब तक अहंमाय है, हदय जगत्के साथ जब तक आरमाय है, जब तक "यह मेरा हैं" इस प्रकारकी माथना है, तब तक यह अम रहता है। जब तक सज्जोंकी सहतते उच्च माथनायें उत्यत्न नहीं हुई, जब तक मूर्यता शीण नहीं हुई, तब तक ही नीची अपस्था रहती है। जब तक कि सम्यक् दर्शनकी शक्ति अपने भीतरसे जगत्की भावना मन्द नहीं पड़ गई है, तभी तक जगत्का अभुभव स्पष्ट है। जब तक कि सम्यक् दर्शनकी शक्ति अपने भीतरसे जगत्की भावना मन्द नहीं पड़ गई है, तभी तक जगत्का अजुभव स्पष्ट है। जब तक अज्ञान, अन्यापन, विवश्रता, विपयोक्षे कर्पर निर्मरता और भूवताके कारण मोहका प्रसार है तभी तक जगत्की कर्पमा है। जब तक हदयक्षी वनमें आशाक्ष्पी विपक्षी गम्ध केली हुई है तब तक विचारक्षी चक्षीरका वहाँ प्रवेश नहीं होता।

#### (१०) ज्ञानसे अविद्याका नाश:--

स्रविधेवनिद्याता विसावन्तावभासते।
परिज्ञात तु नारुपेव सृत्युष्णावदी प्रथम ॥ (ई।१६०/८)
प्रधीदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी।
स्रथा निवेकेन्द्रपृतिने क्याप्यविद्या निर्कायते॥ (६।११४९)
वर्षा महारिककेवयमविद्या नेत्रारिकका निर्वादी ॥ (ई।१६०/१२)
प्रवास्त्रप्रकारिका परिद्याता ने विद्यते॥ (ई।१६०/१२)
प्रवास्त्रप्रकार्मप्रवा कालि पाति प्रवास ॥
सहद्वा स्वत्सुत्याव्यस्त्रते स्रविष्यस्यात्॥ (ई)१०/६६)

श्रम्भात अविद्या हो बहुत और अनन्त काल तक अनुमुबमें आती है। ग्रात अविद्या मृगलुष्णाकी नदीकी नाई तुरम्त ही नए हो जाती है। जैसे स्पूर्वे उदय होते ही रात ग्रायब हो जाती है येंसे ही विवेकके उदय होते ही अधिद्या नए हो जाती है। अविद्या अहारमक हे और किसी दुसरे तत्यके आश्रित नहीं है; इस लिये जब तक इसका ग्राम्म नहीं होता तभी तक यह है। जब ग्राम हो जाता है तब उसमें प्रकास भित्र कुछ नहीं रहता। असत्य और अवास्तविक होनेके कारण यह अविद्या विचारके विना अनुभवमें आती है; झान होने पर कहीं भाग जाती है।

#### (११) जगत्के अमका च्य:--

भोगेजनास्थमनसः द्वीतछामळनिष्ठृतेः ।

छिप्रात्मापाद्माळल्लः श्रीयते चिचनिक्षमः ॥ (५१२१६६)
गुण्यामोह्परित्यागाधिव्यशीतळसपिदः ।
पुतः मद्यान्यविच्यस्य अद्भवः त्वक्षविच्यम्, ॥ (५१२१६७)
भागिनानन्विच्यस्य अद्भवः त्वक्षविच्यम्, ॥ (५१२१६७)
भागिनानन्विच्यस्य अद्याद्यस्य ॥ (५१२१६९)
भागिनान्विच्यस्य वस्यम्यकरासमि ।
वस्ति परमावित्ये वस्यार्थस्यक्रितासमः ॥
वस्यस्यम्यकरासमि ॥ (५१२१७)
अपुनर्वानाय्य वस्यस्यस्यव्यव्यवस्य ॥ (५१२१४)
भाग्रद्यक्षेट्रस्थिने विद्ये वद्यी प्रवळ्यं वपा ॥ (५१२१४)

जिसके मनमें भोगों के यति ठाळसा नहीं हो जो शीतळ, मळ रहित और विरक्त है, जिसने आया रूपी पार्यों के जाळको तोड़ दिया है, उसके लिये यह अम सीण हो जाता है। जिसका मन क्षणा और मोहको तथाग देनेसे सदाके लिये शीतळ और शान्त हो गया है, उसकी हुयि विचकी भूमिको त्याम कर मुद्ध हो जाती है। जिसने अपने भीतर अपने अन्तरात्राके अनन्त स्वरूपको भावना कर ठी हे और उसमें जात हो। कि सने अपने भीतर अपने अन्तरात्राके अनन्त स्वरूपको भावना कर ठी हे और उसमें जात हो। मिथ्या अमको उत्पन्न करने गछे असत्य विम्यासके लीन होनेयर, परमार्थ मानके दर्शन करने गछे असत्य विम्यासके लीन होनेयर, परमार्थ मानके दर्शन करानेया है जेसे योकी वृद्ध आगापर एइनेसे, और फिर उसका अनुभव ऐसे नहीं होता जैसे कि सुने पने जळ जानेयर दिगाई नहीं पहने। म्यासे लेकर की होते तक है। इसमें विमार करारी होता है।

(१२) अविद्याके विलीन होनेका नाम नारा नहीं है:—

यद्खि नाम तत्रैव नामानाशकमो भवेत्। वस्तुतो यख नास्त्येव नामः स्याक्तस्य कीदशः ॥ (३।२१।५८) रज्वो सर्पश्रमे नहे सत्यवोधवद्यास्तुत । सर्पा न नष्ट उद्यक्षे चेत्वेष केव सा कथा ॥ (३।२१।५९) न विवदयव एवेद् ततः पुत्र न विवते । नासतो विवते भावो नामाची विवते सतः ॥ (५।२१३।११) यस् यस्तुत एवास्ति न कदाचन किञ्चन । यदभावास्त वद्यास कर्य नाम विनश्यति ॥ (६।२१३।१२)

जो चास्तवमें मोजूद होता है उसके छीन होनेपर 'नाहा' हान्द्रफा प्रयोग उपयुक्त मालूम पड़ता है। जो वास्तवमें है ही नहीं उसका नाहा फिसा है सत्य झान हारा जब रस्सीमें दिखाई देनेवाला लाँप विलीन हो जाता है तो यह फहना फि सप् नष्ट हो गया कुछ अर्थ नहीं रखता। जो मौजूद ही नहीं है वह नष्ट भी नहीं होता। और जो नहीं है (असत्य है) उसकी मौजूदगी (भाव) नहीं हो सकती, धौर जो सत्य है उसका अमाब फभी नहीं हो सकता। जो सत्य वस्तु है उसका कभी भी फिसी प्रकारसे अभावात्मक नाहा नहीं हो सकता।

(१३) ज्ञान द्वारा जगत् आत्मामें विलीन हो जाता है:—

> स्वप्रश्चमेऽस्य सङ्क्षे पद्मार्थाः पर्यवादयः। संविदोऽन्विमेष्टन्येते स्पन्दनान्यनिके यथा ॥ (३१५०।४४) अस्पन्दस्य यथा वायोः सस्पन्दीऽन्वविद्यायकम् । अनन्यात्मा वर्षेवायं स्वप्नार्थः सविदे मकुम् ॥ (३१५०।५५) स्वानाययंवभादेन सविदेव स्कुत्यकम् । अस्पुरन्ती तु तेवेव यायोकस्यं वदात्मिस्यः॥ (३१५०।४६)

जैसे धायुके झांके बायुमें टीन हो जाने हैं वेसे ही स्वम, श्रम और संकल्प के पर्यंत जादि पदार्थ संवित्तमें ही खीन हो जाते हैं। जैसे जब वायु शान्त हो जाती है तो चळनेवाटी वायु उक्षीमें टीन हो जाती है वेसे ही स्थमके पदार्थ संवित्तमें टीन हो जाते हैं। स्थम आदि अनुमवींमें संवित्त ही पदार्थोंका रूप धारण कर लेती है। जब संवित्तक स्पन्दन शान्त हो जाता है तो वे सब पदार्थ तदूप (संविन्द्रूप) हो जाते हैं।

# २०—सवसे ऊँचा सिद्धान्त

ऊपर यह वतत्राया जा चुका हे कि जगत् मिथ्या है, केवल शहा ही सत्य है। यहाँपर योगवासिष्ठका इससे भी ऊँचा सिद्धान्त वर्णन किया जायेगा जिसका नाम अजातवाद है। अजातवाद, जिसका कि वसिष्ठ, गोन्याद और नामार्जुनने विद्यापतासे अतिपादन किया है, दर्दोनका सबसे ऊँचा और किरनतासे समझमें आनेवाला सिद्धान्त है। इसके अनुसार जगत्की उन्पत्ति कभी न हुई और न होगी। वास्तव में अगत्त है है नहीं, जो है, वह नहा ही प्रस्त है। संस्तेणत यह सिद्धान्य योगवासिष्ठके अनुसार इन द्वार्दोंमें प्रकट किया जा सकता है!—

जनग्डम्दरय मामार्थे ननु नारत्येव कश्चन । (३।४.६७ ) वस्तुतस्यु जगम्रास्ति सर्वे शक्कीर क्षेत्रसम् ॥ (४।४०।३०)

जगत् नामरी कोई वस्तु ही नहीं हैं। वास्त्रामें जगत् हे ही नहीं। सन ऋछ कैवल नटा ही है।

अव इम अजातवादकी योगवासिष्ठके अञ्चलार विशेष ब्याख्या पारेंगे।

(१) भेदको मान लेना केवल अज्ञानियोंको ब्रह्म-ज्ञानका उपदेश करनेके लिये है :—

अमुद्धदेशी पक्षे वामयोगाय केवलम् । बाध्यवाधकम्बन्धम्तर्गते भेदः महरूपते ॥ (१११००१४) अभिद्धम्मयोगाय कवित्रते व्यवस्थाने वरे ॥ (११४९११०) अभुद्धम्मयोगाय कवित्रते व्यवस्थाने वरे ॥ (११४९११०) काचित्र कत्रता यावय तीता साम्य म्याम् । उपरेश्योपदेशम्मीलातात्रेके न सोमये ॥ (११९५१५) अतो भेद्दास्तिनानक्षेत्रस्योगदिस्यते ॥ मह्मस्योगे जीवा ये वेति वायमम् क्रमा ॥ (११९५१६) अभुद्धमनावारो यत्र सम्बत्न ।

उपदेशाय शास्त्रेषु जातः शब्दोऽयवाऽर्यंजः। ं प्रतियोगिन्यवच्छेदसंख्याखक्षणपक्षवान् <sup>र</sup>ा। (१।८४। १९) भेतो दृश्यत प्रवायं व्यवहाराज वास्तवः। चेताळो चालकस्येच कार्यार्थं परिकल्पितः॥ (३।८४)२०) कार्यकारणभावो हि सथा स्वस्वामिष्ठक्षणम् । हेतुमांश्रीवाषयवायचिविकमः ॥ (३।८४।२२) स्यतिरेकाव्यतिरेकी परिणामादिविश्रमः । तथा भावविकासादि विद्याविधे सुखासुखे ॥ (३।८४।२३ ) प्रदमाहिमयी मिथ्यासङ्कलका मिता। अज्ञानमवबोधार्थं न तु भेदोऽस्ति वस्तुनि ॥ (३।८४।२४) श्रहानियोंकी दृष्टिका पक्ष लेकर केवल उनको शान करानेके लिये भेदफी करपना की जाती है। विद्वान् लोग अज्ञानियोंको उपदेश देनेके लिये ही इस प्रकारकी वार्ते मान लेते हैं कि यह अविद्या है. यह जीय है। जब तक किसी प्रकारके भेदकी कल्पना नहीं की जाती तथतक उपदेश भी नहीं किया जा सकता। इसिंखये यह ब्रह्म है, ये जीय है, इस प्रकारके भेदको मान कर ही उपदेश किया जाता है। जहाँपर अज्ञानका व्यवहार दिखाई पड़े वहाँपर इस प्रकारकी भाषाका प्रयोग होता है कि ब्रह्मले जीव उत्पन्न होते हैं। शास्त्रीमें "उत्पत्ति" दाव्य उपदेशके छिये ही प्रयुक्त होता है। जैसे वालकको समझानेके

िल्पे "भूत" की करपना की जाती है वेसे ही व्ययहारके लिये ही भैदकी करपना की जाती है। कार्य-कारण, स्व-स्वामी, हेतु-हेतुमान, अथयवध-अथयवी, व्यतिरेक-अन्यतिरेक, परिणास-परिणामी, भाव-अभाव, विद्या-अथिया, सुक्ष-दुःस्त्र आदि भेदोंकी मिथ्या करपना अद्या-सभाव, विद्या-अथिया, सुक्ष-दुःस्त्र आदि भेदोंकी मिथ्या करपना अद्या-तिर्योको उपरेदा देनेके लियोही की जाती है, वास्तवमें भेद है ही नहीं।

## (२) परम सिद्धान्तः—

सिदान्तीऽध्यासम्भाष्काणां सर्वापहृद एव दि ।
मृद्धिमासतीद्द नो माया भान्तं ब्रह्मेदमकमस् ॥ (५।१२५१) )
सर्वं प स्तिवरं ब्रह्म निष्यं चिद्रपनमक्षतम् ।
कृद्धवान्या मनोनाम्नी विषये विद्रपनमक्षतम् ।
परं ब्रह्मेव सासर्वमन्नामस्ययम् । (१।११४)
सर्वमेकमनाधन्तमविभागमक्षण्डतम् ॥ (१।८५।२६)

केवर्ज केवजामार्स सर्वसामान्यसक्षतम् । , चेत्यानुपातरहितं चिन्मायमिह विद्यते ॥ (३।११४।१६) चेत्याञ्जपातरहितं सामान्येत च सर्वगम् । यश्चित्तत्त्वमनास्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥ (३।११४।१२) तसाबैवाविचारोऽस्ति नाऽविद्यास्ति व बन्धनम् । न मोक्षोऽस्ति निरावार्ध शुद्धबोधमिदं जगत्॥ (३।२१।७२) युधानामस्पदादीनां न किंचिद्याम जायते । न च नश्यति वा किञ्चित्सर्व शान्तमजं च सत् ॥ (ई।१४६।११) परे शान्ते परं नाम स्थितमिरथमिदन्तया। नेह सर्गो न सर्गांस्या काश्विवस्ति कदाचन ॥ (३।११९।२५) न जायते न श्चियते किंचिद्ध जगरत्रये। न च भावविकाराणां सत्ता कवन विव्यते॥ (३।११४।१५) न जगन्नापि जगती शान्तमेवासिलं स्थितम् । यहीव कचित स्वच्छमित्यमारमारमनस्थवि ॥ (३।१३।५१) माधेयं सत्र माधारो न दश्यं न च द्वष्टता । मह्माण्डं नास्ति न मह्मा न च वैतिण्डिका कचित् ॥ (३।१३।५०) तेन जालं तती जातमित्रीयं रचना गिराम् । शास्त्रसंग्यवज्ञारार्थं च शस परमार्थेतः ॥ (४।४०।१७) न दश्यमस्ति सद्भं न द्रष्टा न च दर्शनम्। न द्वान्यं न बढ नी विच्छान्तभेवेदमावतम् ॥ (१।४।७०) जामस्बमसुपुप्तादि परमार्थविदां विदास्। न विद्यते किम्बिद्यि यथास्यितमवस्थितम् ॥ (ई।१४६।२१) वस्ततस्वस्ति न स्वज्ञो न जामच सुपुसदा। न तुर्यं न सतोऽतीर्वं सर्वं शान्त परं नभा ॥ (६११६७१३८) अध्यातम शास्त्रीका सबसे ऊँचा सिद्धान्त यही है कि न अधिया है, न माया है, केवल शान्त बहा ही सब कुछ है। सब कुछ नित्य चित्रप ब्रह्म ही है; मन नामकी कोई कल्पना नहीं है। सब कुछ अजर, अमर, अन्यय, जनादि, अनन्त और खण्ड और विमाग रहित परम ब्रह्म ही है। सर्व सामान्य छक्षणवाला, चेत्यकी भावना रहित, प्रकाश-मय, चितमात्र ब्रह्म ही है। और कुछ नहीं है। सामान्य रूपसे सब जगह रहनेवाला, चेत्यता रहित, अवर्णनीय चित् तत्त्व ही परमात्मा र्श्यर है। न अदान है, न अविद्या है, न बन्धन है, न मोक्ष है। जो है वह

विरोध रहित, गुद्ध योघ ही प्रकाशित ही रहा है! (विसप्ट जी कहते हैं) हम जैसे ग्रानियोंकी दिएमें न फुछ उत्पन्न होता है, न फुछ नप्ट होता है। न फुछ है ही। जो है यह शान्त और अजन्म श्रम्र हो हो। परम शान्त श्रम्रमें श्रम्र ही है। विरा दिन न फ्रिंट के न स्पष्टि है और न स्पष्टि ने नामकी ही कोई यहतु है। तीनों ठोकों में न फुछ उत्पन्न हुआ है और न फुछ नए ही होता है। यहाँपर किसी भी विकारका असित्तव नहीं है। जगत नाम की कोई यस्तु नहीं है; आतमा ही आतमों प्रकाशित हो रहा है। न आधार है न आपेय है, न हर्य है और न हुए है न अम्रा है जोर न एक है न अपेय है, न कार किसी प्रकारका हमाइ है। "जगत् उसने पेदा किया है, उससे उत्पन्न हुआ है" इस प्रकारको वार्ते शाल और अपवार है हिं पारन हुआ है" इस प्रकारको वार्ते शाल और अपवार के छिये ही हैं। पारन हुआ न हुई। न हुए तार है न इप्र तार है न इप्र न हुई। न इप्र तार है न हुए, न इर्जन। न हुस्पता सत्य है, न जुनता, न जेतनता। जो फुछ है यह सब वाल्त महा ही है। परमार्थ जानते हो छैये जामत, सम, सुपुति आदि कुछ नहीं है। जो है सो है। वास्तवमें न स्वम्न है, न जामत, न सुपुति, न तुर्यों और म तुर्योतीत पद। जो फुछ है वह सब वाल्त महा ही है।

(३) झहाको जगत्का कर्ता नहाँ कह सफते :—

अनास्योऽप्रविद्या स्तात्मा निराकारी व ईसरः।

स करोति वापिति हासायैव वर्षोऽपियाम्॥ (६१९८८)

नेदं कर्रहर्त किविज्ञ वा कर्त्रकृतकमम्।
स्वरमाभावते चेदं कर्यंकर्रुपदं गतम्॥ (११५६॥)
अकर्त्रकर्मकरणसम्बद्धान्यम्॥

अम्रतक्षंमिणज्ञेषं महा कर्त्र इसं अवेत्॥ (६।९५।१३) निराकार ईश्वर जो कि विरोध रहित अपना आतम है और जिसके स्वरूपका वर्णन नहीं हो सकता खगत्की उत्पत्ति करता है, यह उक्ति हास्यजनक है। यह जगत् किसीका बनाया हुआ नहीं है, न इसमें किसीके बनानेका कम दियाई पड़ता है। स्वयं वही प्रकारित

न इसन मिलान बनावान का स्वादित करते केसे हो सकता है जो हो रहा है। वह बहा महा जमत्का करते केसे हो सकता है जो हात और तर्कासे परे है और जिसके लिये कर्ता, कर्म, करण, कारण, और बीज आदि शर्व्योका प्रयोग गर्ही हो सकता?

# (४) ब्रह्ममें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता :--

प्रागवस्थानं यरस्यस्त्वविषयंगः । रादिकासिके सात वस्त्रीसिद्य 'वर्तते ॥ (५१४९१२) पयस्वां पुनशभ्येवि द्वित्वास पुनः पयः। पुद्माचन्तमध्येषु महा महीव निर्मेटम् ॥ (६।४९।३) धीरादेरिव तेनास्ति प्रदाणो न चिकारिता। अनाद्यन्तविभागस्य न चैपोऽप्रयनिक्रमः॥ (६।४९।३) आसा खाद्यन्तमध्येषु <sup>'</sup>समः सर्वत्र सर्वदा। स्वमण्यन्यावमायाति नात्मतस्वं कदाचन ॥ (६१४९१८) अरूपरवात्त्रयेकत्वाद्यित्यत्वाद्यमीश्वरः मर्श भाषविषातामां न खदाचन गच्छति ॥ (ई।४९।९) चाविकारमञर सथिकार क्षयाद्वे। वविषदेवेह किविज्ञवितुमहीति ॥ (है।१९५।१४) न जन्यजनकाचास्ताः सम्भवन्त्युक्तयः परे। पूरुमेव ग्रानन्तरवार्तिक कर्थ जनविष्यति ॥ (४।४०।२६) मधैसाःसर्वगाचयादनन्ताद्वस्यणः पदाद्। मान्यत्किञ्चित्सभववि वदुत्य यसदेय वन् ॥ (४।४०।३४) बाहगाश्चन्तवीर्वस्तु लाहगेव तहुच्यते ! मध्ये यस्य बदन्यस्य सदयोधाद्विजृत्भितस् ॥ (६।४९।७) समस्याचन्तयोर्थेयं इत्यते थिकृतिः क्षणाद् । सविदः सम्भ्रमं ।वद्धि नाऽविकारेऽस्ति विकिया ॥ (५।४९।५)

इस प्रकारकी रूपको तयवीलीको जिसमें वस्तु फिर अपने पिहले रूपको न प्राप्त द्वां सके विकार कहते हैं, जैसे दूधसे दृदी यन जाता। जय तूथ दृढ़ी यन जाता है तो फिर यह दूध नहीं यन सकता। ठेकिन ब्रह्म तो जात्के आदि, मध्य और अन्तमें भी ब्रह्म हो रहता है। इ किये जिसमें आदि और अन्तका विभाग नहीं हो सकता और जिसमें अयययोंकी विकिथा नहीं हो सकती उस प्रक्षमें उस प्रकारका विकार जो दूधसे तृद्धी वननेमें होता है, नहीं हो सकता। ईश्वरमें किसी प्रकारको तयदीली (उत्पत्ति, शृद्धि, नावा आदि) सम्मय नहीं हो, प्रकारको तयदीली (उत्पत्ति, शृद्धि, नावा आदि) सम्मय नहीं हो, स्कारकों कि यह रूपरहित है, पक है, और निदय है। अधिकार और अडर कारण विना नाहाजो प्राप्त हुए कैसे विकारवान हो सकता है! इस लिये परम प्रक्षको सम्बन्धमं उत्पन्न और उत्पादक आदि राज्यंका प्रयोग नहीं हो सकता; क्योंकि वह एक और अनन्त होनेंसे किसी यस्तुकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। वस्तुका मध्यमं भी यही रूप होना चाहिये जो आदि और अन्तमं होता है। यदि मध्यमं कोई दूसरा कप विद्याई पड़ने लगे तो उसे ध्रममात्र समझन चाहिये। सदा एक समान रुपाले प्रकृती जो शिक्क विद्यति दिलाई पड़नी है उसे अझानजनित भ्रम समझना चाहिये, फ्योंकि वास्तवमं विकार रहित वस्तुमं प्रकृता होना असममव है।

(५) ब्रह्मको जगत्का कारण कहना ठोक नहीं है :-

नित्यानन्दतवाऽत्रस्य कारणं नास्ति कार्यकृत्। ( ु।१०।१० ) स्वसत्तायों स्थितं ब्रह्म न बीजं न च कारणम् ॥ ( ई।९७।२ ) संस्थितं सर्वेदा सर्वं सर्वाकारमिवोदितम्। अदृश्यावाद्वस्याचा सरकार्यं न कारणस् ॥ ( ६।९६।२६ ) निराभासप्रभादशः । **आ**ख्यानाख्यास्य स्त्यस्य सतो वाष्यसतो वाथ कथं कारणता भवेत्॥ (६।९६।२८) यदि कारणसापत्तियोश्यं शान्तं पर्द भवेत् । (है।९७।८) अनिङ्गितमनाभासममतनयं कथं भवेत्॥ (६।९७।९) न च जून्यमगाचन्तं जगतः कारणं भवेत्। हरवस्याब्रह्मरूपियः ॥ (ई।५३।१७) ब्रह्मामृतं समृतंस्य न चाविकारमगरं सविकारं क्षवादते। दारणं नथसिदेनेह किञ्चित्रवितुमहेति ॥ (६।१९५।१४) न हि फारणतः कार्थमुदेत्वलद्दर्श कवित् । (३।१८।१८) भागस्य भ्रेथता नास्ति केवलं ज्ञानसम्ययम् ॥ (६।१९०।५) सम्पदाते हि यत्कार्यं कारणैः सहकारिभिः। मुख्यकारणवेधिन्यं किञ्चित्तत्रावस्रोक्यते ॥ (३।१८।२०) बदावगतामस्ति कार्यंकारणतोदयः । कारणानामभावेन सर्वेषां सहकारिणाम् ॥ (३।२१।३७)

अजनमा परमात्मा नित्य ही आनन्दसं परिपूर्ण हे। इस स्वियं वह जातक्त्रपी कार्यका कारण केसे हो सकता है? अपनी हो सचामें खित यस न किसीका कारण है और न बीज। वह सदा ही सर्व आकारोंमें खित है, लेकिन न दिखाई देता है और प्राप्त होता है।

इस लिये न यह कारण है और न कार्य ( कार्य और कारण भिन्न होते हैं, फिन्तु प्रस तो सब ही आकारोंमें समान ऋपसे मोजूद है। इस लिये न यह कारण है और न कार्य)। जिसका रूप ऐसा है जो वर्णनमें न या सके और जिसका प्रकाश किसी दूसरे प्रकाशके आधीन नहीं हैं, जो सत् ओर असत् दोनों ही है, भला वह कारण कैसे हो सफता है ! यदि यह कारण हो सकता है तो अवर्णनीय, स्वयंप्रकारा और अतपर्य फैसे रह सकता है? आदि और अन्त रहित, निराकार व्रष्टा भटा अवहा रूप, साकार, दृदय जगत्का कारण केसे हो सकता है ? अविकार और अजर ब्रह्म विना क्षयको ब्राप्त हुए विकार वाले जगत्का कारण की हो सकता है ? जैसा कार्य होता है येसा ही उसका कारण समझना चाहिये। छेफिन हान रोय कैसे हो सकता है ? जो कार्य सहकारी (कार्यके उत्पादनमें कारणकी सहायता फरनेवाले) कारणोंकी सद्दायतासे उत्पन्न होता है वही मुख्य कारणसे भिन्न कपका हो सकता है। लेकिन ब्रह्मके साथ दूसरे सहकारी कारण न होनेसे प्रहासे भिन्न जगत् रूपवाला कार्य कैसे उत्पन्न हो संकता है ?

(६) ब्रह्मको जगत्का थीज भी नहीं कह सकते :—

इदं वीजेऽकुर इत वहपमास्ते महायाये।

मृते य प्रवम्मध्यमेतपस्यास्त्रि धीतवस्य ॥ (४।११२)

मनः पर्यन्त्रियातीतं वस्त्यादितसम्य ।

योनं तन्नवित्तं तार्षे स्वयंपूर्णनातं कम्पर ॥ (४।११२५)

मानः पर्यन्तियातीतं वस्त्यादितसम्य ।

योनं तन्नवित्तं तार्षे स्वयंपूर्णनातं कम्पर ॥ (४।१११५)

सावाद्याद्यप्टंभस्य कीदसी बीजता कम्पर ॥ (४।१११६)

यमानाञ्चादि स्वप्छे झून्ये तत्र परे परे ।

कर्षं सन्ति जम्मस्त्याद्वसम्बद्धार्मनाद्यः॥ (४।१११६)

मेरास्ते कम्मणी कुतः किश्चिरनाकृती ।

नाकारे जम्मदाकारं व्यादस्तीव्ययुक्तिकस् ॥ (४।१११६)

नाकारे जम्मदाकारं व्यादस्तीव्युक्तिकस् ॥ (४।१११६)

पद्म परं तान्तं महा का वानकारकस्त्रना ॥

रमाण्यव्योगेपरं मान केवार वीजवा ॥ (५।४१२२)

जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्। सापंषे कमडे मेहरास्त इत्यज्ञकरूपना ॥ (५।५४।२४) स्रति बीजे प्रवर्तन्ते कार्यकारणदृष्टयः। निसकारस्य कि बीजं क जन्यजनकक्रमः ॥ (६।५४।२५) यत्रास्ति वीनं तत्र स्वाच्छासा विस्तरूपिणी। जन्यते कारणैः सा च नितता सहकारिभिः॥ (ई।५४।२०) सहकारिकारणानामभावे स्वद्धशेहतिः । धन्ध्याकन्येव दष्टेह न कदाचन केनचित्॥ (४।२।३) समसभवप्रस्य बीजमाञारि कि भवेत । सहकार्येज किं तस्य जायते यहशाजनत्॥ (५।५४।२१) बीजं जहदीजवपुर चलीभूतं विलोक्यते। ब्रह्माजहत्तिजवयुः फर्लं बीजे च सरिधतम् ॥ (४।१८।२४) धीजोदरे तथा सन्ता योजमेव हिसा भवेत । श्रीजेऽहरीऽहरतया संधितो गोपङम्पते ॥ (ई।१९५।३४) प्रप्राणोऽन्तर्वं स्वर्तेयोगस्यते । थस्ति चेत्तद्रवेषिस्यं सा महौवाविकारि धत्॥ (६।१९५।३५) अविकासदनाकाराद्विकार्याकृतिभासरम् । उदेशीति किछासाभिनेंव इष्टं न च श्रुतम् ॥ (र्व।१९५)३६) धनाकृतावाकृतिमञ्च चेतःस्थातुमहाति । परमाणी न चैवान्तरिव सम्भान्ति मेरवः॥ (५११९५१३७) समुद्रके रत्नीमव जगद्वहाणि तिष्ठति।

समुद्रके स्त्रमिव जगद्भाक्षणि तिष्ठति । महाक्रारं निराकारे हत्युन्मचवची भवेत् ॥ (ई।१९५१३८) शान्तं परं च साकारस्याधार इति राजते । म वक्तुं रातते व्येव साकारस्याविनासिता ॥ (ई।१९५१३९)

जो व्यक्ति यह कहता है कि यह इदय जगत शहामें इस प्रकार रहता है जेसे वीजमें अंकुर रहता है वह अपने अझान ओर शैदायका परिचय देता है। जो स्वयम्भू बहा मन और इन्द्रियोंसे भी अतीत हैं, जो सुक्ष्म के पान अगत अगत बीज के तेसे हो सकता है? आकारासे भी सहस और संस्था आदिसे अतीत शहा भछा जेसे वीज हो सकता है? आकारासे भी सहस और संस्था आदिसे अतीत शहा भछा जेसे वीज हो सकता है? जगत सुमेद पर्वत, आकारा आदि भछा आकारासे भी सहस परम शहामें केसे भीजूद रह सकते हैं। आहति रिवेत परम सहस बहामें जगत, जो उससे इतना भिन्न है

जितनी धृपसे छाया, कैसे रह सकता है ? याकारवाले चड्के वीजमें बढ़का अंकुर रहे यह तो युक्तियुक्त भी जान पड़ता है, लेकिन परम शान्त ब्रह्ममें आकारवाला जगत् रहे यह समझमें नहीं था सकता। ज्हामें किसी आकारको करपना करना ठीक नहीं है। इस छिये वह योज नहीं हो सकता । ज़मत् परम अणु ( सूहम ) ब्रह्मके मीतर रहता है यह पेसी ही अज्ञान जन्य कल्पना है जैसे यह कहना कि सरसोंके कणके मीतर सुमेर-पर्वत । जब वीज ही मीजूद हो तब ही कार्य कारणको परिभाषाका प्रयोग होता है। निर्विद्वार न किसीका बीज हां हो सकता है और न उससे किसीकी उत्पत्ति हो सकती है। जब बीज मौजूद होता हे तभी सहकारी कारणों द्वारा अंक्रुर और शासा आदि फेल्टे हैं। सहकारी कारणोंके विना भी वीजसे अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती। यह कहना कि होती है पैसा कहना है कि वाँछ स्त्रीके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई हे-जो कभी देखी न सुनी। जब सब प्राणियाँ की प्रस्य हो गई तो उस समय बाकारवाला कीन सा बीज रह गया थार कोनसे उसके सहकारी कारण रह गये जिनसे जगतकी उत्पत्ति हो जाये ? ( हुसरी बात यह है कि ) बीजसे जब अंकुरकी उत्पत्ति होती है तो योजका पूर्वकप नष्ट हो जाता है: लेकिन ब्रह्मका रूप तो सदा ही एक समान रहता है। बीजके भीवर जो सत्ता होती है वह वीजके ही आकारकी दोती है, अंकुरके आकारकी नहीं । वीजमें अंकर कहीं दियाई नहीं देता। लेकिन ब्रह्मके भीतर रहनेवाला जगत् ना जगत ही दिखाई पबता है। लेकिन यदि बहामें जगत सदा ही ग्हें तो यह ब्रह्मके समान नित्य ओर विकाररहित होगा। अविकार ओर अनाकारसे विकार और आकारवालेकी उत्पत्ति होना न देखा है और न सुना । यदि अकाररहितमें आकारवासा रह सकता ह तो परमाणुके भीतर भी सुमेद रह सकता है। जो यद कहता है कि जगन् ब्रह्ममें इस ब्रह्मार रहता है जैसे कि दिवियामें रज यह उन्मच है। परम शान्त बहा आकारवाले जगत्का आघार हे यह भहना उचित नहीं है। आकारवाटा कभी नाशरहित नहीं हो सकता।

> (७) कारण रहित होनेसे जगत अममाञ्र हैं :— कार्ण यस कार्यस जूमियाङ न विचते। निषते नेद कडार्य रास्तिविस्तु विभयः ॥ (११९१५)

स्वकारणं हु यत्कार्यं संदिवाप्रेऽनुभूवते ।
तत्त्वपुर्विभ्रमादिदिः स्ववृत्त्व्यात्वात्वातः कार्यमगृत्वा भववीति यद ।
सिम्पाञ्चानारतः तस्य न स्वयुप्पपति ॥ (५१९५१५९)
कारणायावतः कार्य न स्वयुप्पपति ॥ (५१९५१५९)
कारणायावतः कार्यं न कस्यचिदिदं कारद ॥
कारणायावतः कार्यं न कस्यचिदिदं कारद ॥
(६१९५११९)
कारणेन विना कार्यं डिक कि नाम विद्यते ।
यदप्पत्रस्य सत्युवदर्शनं स स्रममे म सत्र ॥ (६१५४११५)
सस्यकारणको भाति च स्वमाचो विकृत्यते ।
सर्वेक्षणेण संकर्यमण्यविनारादिवद् ॥ (६१५४११६)
स्वस्यमजङ्गवेष सारकोद जास्ववद् । (६१५४१०)

जिस कार्यका कोई कारण नहीं यह कार्य वासाधिक नहीं होता, यह फेवळ दृष्टिका अम है। जो कारणरिहत कार्य प्रस्यक्ष कपसे दिखाई एवे उसे स्वनतृष्णाके जठके समान देवनेवाले तो दृष्टिका अम समझो। विना कारणके जो कार्य होता है उसका स्वक्त अमसे अति-रिक्त कुछ नहीं होता। इसिलिये कारण न होनेसे जगत् वास्तविक कार्य नहीं है। अभमात्र है। विना कारणके कार्य कैसे हो सकता है? यदि कहीं दिखाई पढ़े तो उसे अम समझे निक्त विना पुत्रवालेको पुत्रका वर्षोन । जो कारणरिहत जगत् विवाई दे रहा है वह आत्मा होने अतिर संकल्य और मध्ये नारके समान विभाग दिखा रही है। महत्त कार्यकार्य विवाद हो है। महत्त जानकार्य विवाद (अम) है। वास्तवमं जात् और महा पक्त हो हैं।

## (=) जगत्का दस्य स्वमके समान है :--

स्वमे चिन्माग्रमेवार्च स्वयं भाति व्यवस्या । यया तमेव सर्गादेशे नाग्रान्यतुपपदावे ॥ (ई।२०६१५) सस्मारस्वमवदाभासः सविदासमि संस्थितः । सर्गादिवानाकृतिना परमारमा निराकृतिः ॥ (ई।१९५॥४४)

जैसे स्वममें चिति जगत्का आकार घारण कर लेती है जैस वैसे हो स्टिके आदिमें भी चितिमें जगत्का हश्य जस्य होता है। इसलिये संवित् रूप आत्मामें स्थयं निराकार परमात्मा हो जगत्के रूपमें प्रकट हो रहा है।

#### ( E ) अजातवाद :---

न घोरायं न च घ्यसि यरिस्टारी न विस्ते । उत्पत्तिः कीरमा तस्य नाममन्दरस्य का कथा ॥ (३।११।५) यया स्वप्नेध्यनिर्गास्ति स्थानुभूताःपि कुत्रचित् । वर्षेयं दरपता मास्ति स्वानुभृताप्यमन्त्रयी ॥ (ई।१६१।२२) न किञ्चिद्रपि सम्पर्धन च जातं न दश्यते। (१।१३।३०) न मिष्याच न सत्पत्वं किमपीइमर्ज वतम् ॥ (५११९५)३३) क्त्यर्थे कारणामायाच्च जातं न च विद्यते। (कृषशाप) यदकारणकं वस्त्र सत्ता नेहीवपचते ॥ (ई।५३।१६) यथा सीवर्णकरके दश्यमानमित्रं स्फुटम्। करबार्व स नैपास्ति जगस्य न तथा परे ॥ (३११११८) हेम्न्युमिकारूपधरेऽप्यमिकाख न विद्यते। यथा तथा जगद्ये जगवान्ति च ब्रह्मणि ॥ (३।२)।३३) भनभवाम्यपीमानि जान्ति ध्योगसविधि । गुप्पयार्थनि न सन्येव स्वप्नसङ्ख्यमेरिव ॥ (३।१५/६) विष्टप्रहो जगत्वसिन्विशानासम्बर्गणि । मरनदां जलमिय न सम्मवति कुत्रचित्॥ (३।१५।०) जाग्रत्वप्नमुपुष्ठादिपरमार्थविदाः विदास्। न विद्यते विज्ञिद्दपि वयास्थितमवस्थितम् ॥ (ई।१४६।२१) स्वद्रसद्भवप्रयोगंस्यप्रनुभवस्ययोः मनागपि यया रूप सगौदी जगतस्तथा ॥ (१।१४६।२२) जनस्मिति जातायामपि बार्स न किजन। (१।१३।४८) वामाकातामामान्यमध्यमेव व्यवस्थितम् ॥ (३।१३।४९) शतहारको हि सन्माजपर्यायः शूपतां क्यम्। ब्राहमांबे अनिस्तकः ब्राहमांबस्य मुर्वेषुः ॥ (ई।१४६)१६) सत्तार्थं एव मृः प्रोष्टसस्रात्सनातमुच्यते । सगंदो जात इल्युके ससर्ग इति चन्दितम् ॥ (५।१४६।१७) एवं न किचित्रस्पत्नं दश्य चिज्ञगदायपि। चिदाकादो चिदाकादा बेवलं स्वात्मनि स्थितम् ॥ (३।२१,२४) रुसाद्रास जनवामीच चारित न मधिप्यति । चैतनाकाश्रमेवाद्य कचतीत्यमिवात्मनि ॥ ( शश4 )

जगत् नाम की कोई वस्तु न उत्पन्न हुई है और न नाश होती हे और न है हो। जब हे ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति और नाशका क्या फहना है ? जेसे स्वप्नमें अनुभूत होनेपर भी पृथ्यी कहीं नहीं है यैसे ही अनुभवमे आनेवाली देश्यता भी कहीं नहीं है। न फुछ उत्पन्न हुआ है, न फुछ है और न फुछ वास्तवमें दियाई ही पड़ता है। न मिथ्यात्व है, न सत्यत्व है। जो है वह अजन्मा है। कारणके अभावसे जगत् न उत्पन्न हुआ है और न है। जो अकारण है उसको सत्ता नहीं होती। जेसे सोनेके कड़ेमें कड़ापन दिखाई देने पर सोनेसे अतिरिक्त फड़ेकी कोई सत्ता नहीं है तैसे ही प्रहासे अतिरिक्त जगतकी कोई सत्ता नहीं है। जेसे अंगुठीके आकारवाले सोनेमें अंगुठी की कोई सत्ता नहीं है येसे ही ब्रह्ममें जगत नामकी कोई यस्तु नहीं है। जेसे स्वप्न और सकस्पमें अनुभूत होनेपर भी पृथ्वी आदि नहीं होती बेसे ही अनुभवमें आनेवाला जगत् भी शून्य ही है। इस शून्य, विद्यानथाकारवाले जगत्में स्थूलता तनिक भी नहीं है, जेसे मदस्थल-में उत्पन्न हुई मृगष्ट्रणाकी नदीमें जल नहीं होता । परमार्थको जानने वालोंके लिये जावत् स्वम और सुपुष्ति वादि कुछ भी नहीं हे-जो है सो है। जेसे स्वप्न भीर संकरपके जगत, अनुभवमें आनेपर भी असत् हैं यैसे ही दृश्य जगत् भी असत् है। जगत्का दृश्य दिखाई वेनेपर भी कुछ जत्पन्न नहीं हुआ है। परम आकाश शुद्ध रूपसे स्थित है। "जात" ( उत्पन्न ) होनेका अर्थ धातुके अनुसार वर्तमान ही है। कैसे ! सुनो ! जातका अर्थ हे "प्रादुर्भृत" । मादुर्भृतमें "भू" घातु हे । भूका अर्थ सत्तातमक है। इस छिये जात शब्दका अर्थ सत् ही है। इसलिये जगत् उत्पन्न नहीं नुआ। इस लिये जगत् नामकी कोई यस्तु न उत्पन्न हुई है ओर न है। केवल विदाकाश ही अपनेमें स्थित है ! है राम जगत् न उत्पन्न हुआ है न है और न होगा । चेतनाकाश हीं अपने आपमें प्रकाशित हो रहा है।

(१०) यह सिद्धान्त उसको नहीं बताना चाहिये जो इसका श्रविकारी नहीं हैं :—

> अर्धम्युलखदुर्वेस्तु नंतन्नफ हि द्योमते। दस्यानया मोगदता आवयश्रेष नश्वति॥(४१३९१२१)

ŧ

पर्ता दिष्ट प्रयावस्य भोगेच्छा नाभिजायवे । सर्वं महोवि सिदान्तः साक्षे नामास्य युग्यते ॥ (११३९१२३) चादी दमदममार्येगुंगः सिर्णः विद्योपयेत् । पश्चासार्वमित् मद्य ग्रद्धस्यमिति शोपयेत् ॥ (११३९१२३) अहस्यार्थमञ्जदस्य सर्वं महोवि यो वदेत् । महानरकालेषु स तेन विनियोनितः ॥ (११३९१२७) महुत्रदुद्धः महोजनोगेच्छस्य निसाविषः।

नास्यविधामङमिति शुर्छ वन्तं महायानः॥ (शाइशाःभ)
जिसमें सभी तुद्धिका पूरा प्रकारा नहीं हुना है उसको इस
प्रकारके सिद्धान्तको उपदेश करना उचित नहीं हैं, व्यांकि यह इस
सिद्धान्तको भोगभी दृष्टिसे काममें लाकर नाशकी ओर प्रवृत्त होगां।
जिसके विसमें भोगभी दृष्टिसे काममें लाकर नाशकी ओर प्रवृत्त होगां।
जिसके विसमें भोगभी दृष्टिस काममें लाकर नाशकी ओर प्रवृत्त होगां।
हो उसीको "स्वय कुछ प्रहा ही है" इस प्रकारका उपदेश देना चाहिये।
पित्रके दिग्यको शाम, दम आदि अच्छे गुणाँ द्वारा नृद्ध करना चाहिये।
यव उसको "यद गुज्र प्रहा हैं है" इस प्रकारका उपदेश करना चाहिये।
जो ध्वानी और अपशुद्धकों "सव कुछ प्रहा है" इस सिद्धान्तको
उपदेश देता है वह उसे नरककी ओर प्रवृत्त करना है। जिसकी
गुद्धि वेतन हो गई है, जिसके मनसे भोगकी इस्वार्य निकल गई है
और जिसको किसी प्रकारकी आशार्य नहीं है, उस महारमाको हो यद
उपदेश देना चाहिये कि न अविधा है और न पाय है। और को नहीं।

## २१--परमानन्द

द्रश्ल चिन्मात्र सत्ता ही नहीं है, आनन्द्र भी है। संसार और जीवनमें जो आनन्द्रभा छेश दिए।ई पड़ता है वह द्राम्मान्द्रभा ही भामास मात्र है। सारे प्राणी आनन्द्रभी खोजमें रहते हैं, किन्तु कोई भी आनल्दकी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह आनन्द्रकी भी अतन्द्रभी शांति करता रहता है। आनन्द्रभी शांति कमी होती है जा जीव वाहर के विण्योंमें उसकी खोज न करके अपने आनामें ही उसका अनुभव करने अगता है। संसारमें आनन्द्र कहीं नहीं है। जब तक मनुष्यकी दृष्टि वाहर के विण्यों-एर लगी रहती है तब तक वह दुःखी रहता है। विण्योंको त्याग कर जब वह आतामें स्थत हो जाता है तहीं है विण्यों हो योग्यासियका यह सिद्धान्त यहां पर विहोपतया प्रतिपादित किया जायेगा। योगवासियका यह सिद्धान्त यहां पर विहोपतया प्रतिपादित किया जायेगा। योगवासियका यह सिद्धान्त सब ही माणी आनन्द्रकी प्राप्तिके लिये प्रयक्त करते हैं:—

आनन्दायेव भ्तानि यतन्ते थानि कानिचित्। (ई।१०८। १०) सय प्राणी आनन्दफे लिये ही यत करते हैं।

लेकिन जीवनमें आनन्द कहाँ है ? (१) विषयोंके भोग दूरसे देखने मात्रको अच्छे

(१) विपयोंके भोग दृरसे देखने मात्रको अच्छे सगते हैं:---

> नाचातमात्रमधुरसावद्यकपरिक्षयम् । भीगोर्यभोगसावः से कि वामेर्यः सुखायदम् ॥ (भारशाह०) भाषातमधुरारम्भाः भद्वराः यबद्देवतः । स्रिचेण विकारिययो भोषणाः भोषणुरुषदः॥ (५।६।८)

विषयों का भोग कभी भी सुख देनेवाला नहीं है, वह तो दूरसे देखने मात्रको अच्छा लगता है और क्षणमध्में शीण हो जाता है। संसारके सभी भोग आरम्भमें ओर दूरसे अच्छे दिसाई पदने हैं, लेकिन वे सब स्रणिक हैं, संसारमें कॅसानेवाले हैं, भयके उत्पादन करनेवाले और अवपकालमें ही दुःसमें तबदील होजानेवाले हैं।

## (२) संसारके सय सुख दु:खदाई हैं :--

सर्वस्या एव पर्वन्ते सुसाशायाश्र संस्थितम् । (४१५९।६) मास्टिन्वं दुःसमप्येवं स्वासाया इव कन्नसम् ॥ (४।५९) । सतोऽमचा स्थिता मृजि मृश्वि सम्बेध्यस्यता । मुख्य मुच्चि दुःखानि किनेके संध्याम्बह्नम् ॥ (५।५।४१) रायेध्यस्यता इष्टा स्थिरेध्यस्थिताचि च । सत्येष्वसत्यवार्थेषु सेनेइ दिरसा वयम्॥ (ई।९३।९१) िएशा विपर्वपम्या वामाः कामविभोहदाः। रसाः सरसवेरस्या लुडावेषु न को इतः॥ (५।९६।३९) भापदः सम्पदः सर्वाः सुख दुःखाय केवळम् । कीवितं मरणायेव यत सायाविज्ञास्त्रम् ॥ (ई।९३।७३) भोगा विपदमम्भोगा भोगा पृत्र फ्यापतास्। द्शान्त्वेव समापस्प्रष्टा दशा नष्टाः प्रतिक्षणम् ॥ (६।९३।७५) सम्पद्रः प्रमदाक्षेत्र वरङ्गोल्मङ्गभङ्गताः । कस्तास्वहिष्कमाच्छत्रच्छायासु स्मते बुधः॥ (५।९३।७८) शरदम्बधरच्छा**यागलयों** योवनधियः । विषयाः पर्यन्तपरिवाचिनः ॥ (६।९३।८४) संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते। सन्मध्ये पतिवे देहे मुखनासाधवे कथन् ॥ (५।९।५२)

े असे अग्निकी ज्वालां के सिरपर पूर्णकी कालस मीजूद रहती है वैसे ही संसारके सभी सुआंकी आादाओंका अन्त दुःखमें ही होता है। भायका अन्त अभावमें, सीन्दर्यका अन्य कुकरातामें और सुखका अन्त दुःखमें होता है — किसके पीछे दौरूँ रै रम्य वस्तुओंमें अरम्यता । दिखाई पढ़ती हैं, स्थिप पदाधोंमें अस्पिताः सत्यमें असम्यता। दिखाई पढ़ती हैं, स्थिप पदाधोंमें वस्पिताः सत्यमें असम्यता। दिखार कारण मेरे लिये किसी वस्तुमें रस नहीं रहा। विपय विपक्ते समान दुःखदाई हैं, खियाँ कामके मोहमें फँसानेवाली हैं, स्वादोक्ता अन्त निरसतामें होता हैं, इनके चक्करमें पढ़ कर कोन नहीं मारा जाता? संसारकी जितनी सम्पचितां हैं वे सब आपस्तियाँ हैं, जिनने सुप हैं वे सब दुःख देनेवाले हैं, जीयन नरनेके दिखे हैं। विपयों में मोन संपारकी फज़ॉकी नाई विपक्षे हैं। चक्करमें पढ़ के देश है। किया किफ़ोरन सींपांकी फज़ॉकी नाई विपक्षे हैं। चक्करमें क्षिक हैं कि देखते देसते उनका ही ईस सेते हैं। विपय मोग हतने सणिक हैं कि देखते देसते उनका थन्त हो जाता है। सम्पत्तियाँ और छिषाँका सौन्दर्य तरज़ींके समान चटायमान हैं। कौन बुद्धिमान् आदमी इनके सहारे ऐसे रहेगा जैसे कोई साँपोके फणोंकी छायामें चेटकर सुची होगा ? यौवनका सौन्दर्य ऐसा अस्थिर है जैसा कि शरदकतुके वादटकी छाया; दूरसे रस्य दिखाई पढ़नेवाळे थियय जीवनके अन्त तक दुःख देते हैं। संसार तो दुःखोंकी अन्तिम सीमा है, उसमें पढ़कर सुख केसे प्राप्त हो सकता है?

## (३) संसारका सारा व्यवहार असार है:--

पातः पकण्ठस्येय सरणं दुर्भिवारणम् । (६/१८/१३)
आयुर्गेकायविश्तं वाणं करतकादिव ॥ (६/१८/१४)
हेन्द्रजालमियासस्य द्वयं सम्प्रयास्येयं योवनम् । (६/१८/१४)
हन्द्रजालमियासस्यं जीवमं जीर्लेसियति ॥ (६/१८/१४)
मुखानि प्रपक्ताको चारा इव ध्युरस्युद्धाः । (६/१८/१४)
वुद्दुद्धाः प्राप्तियास्यु सर्तियस्य ॥ (६/१८/१४)
वुद्दुद्धाः प्राप्तियास्यु सर्तियस्य ॥ (६/१८/१४)
हरस्यामं ह्वासारते स्ववहारो विचारसः ॥ (६/१८/१८)
सस्यः युवता पाति कान्तेवाभियकामिनः । (६/१८/१८)

जैसे पक्षे हुए फलका भीचे गिरना नहीं कक सकता, ( उसे अवस्य ही गिरना है), वैसे ही मौत भी नहीं रोकी जा सकती, ( एक न एक दिन अवस्य हो आती है)। प्रत्येक सण आयु पेसे सीण होती जा रही हैं जैसे कि हथेलीपर रमसा हुआ जल। योवन इस निहीं सी हो जा रहा हैं जैसे कि रहा हो नहीं। अस्थित र पीवन एक सुरा है जैसे हम हम के अस्था हुआ जल। योवन इस महीं से सी हम जाता है। इसे असे इन्द्रआलका इस्य। सुरा इतनी जन्दीसे भाग जाते हैं जितनी वन्हीसे पशुपसे हुट पुरा वाण। उप्त मनके ऊपर इस प्रकार आममा परते हैं जैसे गिन्द्र मोतके ऊपर भा गिरता है। दारी साना प्रता है। दारी इतना हो हो जी कि कि वर साना संगमहुर है जितने कि वरसावी नालों के उपर से वृद्धले। यिचार करनेपर संसारका सारा व्यवहार इतना सारहीन दियाई पढ़ाते अफर संसारका सारा जाता है जैसे किसी आमय कामीको छोड़ कर उसकी प्रिया दूसरे पुराकते साथ माम जाती है। सव विषयों नी नरसता उदय हो जाती है, जेसे फटे हुए पेड़का रससूत जाता है।

#### (४) सांसारिक अभ्युद्य सुख देनेवाला नहीं है:--

रम्ये घनेऽप दारादौ इपरशावसरो हि क । मृदावां मृपनुष्णायां किमानन्दो कर्णार्थनाम् ॥ (४।४६।३) धनदारपु चूर्वेषु दुःच युक्त न तुष्ट्य । मृदावां मोहमायायां क समाधासवानिह ॥ (४।४६।४)

धन श्रोर स्त्री पुत्र श्रादिकी वृद्धि होनपर द्वर्ष करनेका श्रवसर क्या है ! सृगन्द्रष्णाकी नदीमें यद्यपि वाढ़ भी श्रा जाए तो भी जलकी चाहना रप्यनेवालों ( प्यासों ) का क्या श्रानन्द द्वा मकता हे ! धन श्रार द्वी श्रादिके वहनेपर खुशी न होनी चाहिये, यहिक दु ख होना चाहिये। मोहकी मायाके अधिक होनेपर किसकी श्रानन्द हाता हू !

(५) सुप्त दु.खका अनुभव कय होता है :— यथा प्राप्तिक्षणे वस्तु प्रयमे तुष्टये तथा। न प्राप्येकश्रणाकुष्यमिति को नानुभूतवान् ॥ (ई।४४।२) थान्छादाखे यथा बस्तु तुएये नान्यदा तथा। (रे।४४।३) बाण्डाकाले तुर्वे यत्तत्र बार्क्डव कारणम् ॥ (६।४४।४) बद्धासनमधीं व सेन्यत सुधायत्वसी। य सुक्षाय वदेवाञ्च वस्तु दुःखाय गाधातः ॥ (ई। १२०। १८) अविनामावनिष्ठस्व प्रसिद्ध सुखरु खया । तनुषासनमर्था यः सेम्यते वा विवासनम् ॥ (ई।१२०।१९) नासी सुखायते नासी नाजकाके न दुखद । (ई।१२०।२०) यसर्खं व समेवाहः क्षणनाशानुभृतिभि ॥ (ई।६८।११) अकृतिममनाधन्त यामुख तामुख विदु ॥ (६१६८)३१) इच्छोत्यो यथा दु खमिच्यशान्तिर्यया सुखस् । तथा न वरके मापि ब्रह्मछोकेऽनुभूयते ॥ (ई।३६।२४) यत्र साम्युदित चिच तस्युखमकृत्रिमम्। न स्वगादी सम्मवति सरी हिमगृह यथा ॥ (६।४४।२६) चित्तोपद्यमञ स्कारमवाष्य वचसा सुखम्। क्षयातिशयनिर्मुक्त नोदेति न च शाम्यति ॥ (ई।४४१२०) आधापरिकरे राम नूनं परिद्वते दृदा । प्रमानागतसौन्दर्श हादमायाति चन्द्रवर् ॥ (५।०४।२४)

न तथा सुखयत्यक्रसङ्क्षा वरवणिनी।
थया सुखयति स्वान्तिमनुद्राधित निरासता ॥'(५१७४१४०)
अभि साञ्चादि स्वर्गाद्यीनदेविष्ठ साध्यनत्।
अपि काञ्चादि स्वर्गाद्यीनदेविष्ठ साध्यनत्।
इदश्चेणित्यद् आस्तु अस्ति हिंदू रक्षानाः
न वस्यास्ति तमात्मेश्चं तोळ्यन्ति कथं जनः॥ (५१०४१४०)

किसको इस वातका अनुसय नहीं है कि इच्छित वस्तुकी प्राप्तिने क्षणमें जो ख़र्सी किसी व्यक्तिको होती है वह ख़ुशी उस पस्तुकी प्राप्तिके क्षण है पीछे नहीं होती। जब किसी बस्तुकी कोई इच्छा करता हे तभी वह वस्तु उसको सुन्न देनेवाछी जान पड़ती है—और जेसी खुखबाई यह इच्छा रहते हुए जान पड़ती हे वैसी दूसरे समय ( जर कि उसकी इच्छा न हो ) नहीं जान पड़ती। अवयव हमारी इच्छा दी वस्तुने हुएका आमास अस्पन्न करती है। वासनाके रहते हुए जब किसी वस्तुका उपमोग किया जाता है तमी वह सुखदाई जान पहती है, और जो धस्तु सुखदाई जान पमृती हे उसके नष्ट होनेपर ही हमको दुःख होता है । जिस वस्तुसे हमको सुप्र होता है उसीसे हमकी दुःख भी होता है। विना वासनाके अथया अक्त यासनासे जिस वस्तुका सेवन क्रिया जाता है वह न तो भोग करनेसे सुख देती हे और न उसका नाश होनेसे हमको दुःख ही होता है। अनुभृतिके क्षणिक होनेके कारण सुख दुःखर्मे परिणत होता है। जो सुप किसी खास याद्य कारणसे उत्पन्न नहीं होता; जो अनादि और अनन्त है, यही भारमाका सुख असली सुख है—( क्योंकि वह सुख शणिक न होनेके कारण दुःपर्मे परिणत नहीं होता )। इच्छाके उदय होनेपर जो दःख होता है वह द.य मरकमें भी नहीं होता, और इच्छाके ज्ञास्त होनेपर जो सुख होता हे वह सुख ब्रह्मलेकमें भी नलीव नहीं होता। जसे मक्भूमिम कहीं पर भी वर्षका स्थान नहीं दोता वैसे ही जो अकृत्रिम सुख चित्त ( इच्छा, वासना )के न उदय होनेसे होता है वह सर्ग जैसे स्थानॉमें भी नहीं प्राप्त हो सकता। चित्तके शान्त हो जानेपर जिस सुसका अनुमव होता है वह सुख (आनन्द) इतना मदान् हे कि वचनोंसे पकट नहीं किया जा सकता। उसमें कभी और वृद्धि नहीं होती, और वह न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। जय ह्वयसे सय बाशाओं (श्च्हाओं) का त्याग कर दिया जाता है

तय मनुष्यको बड़ा आनन्द होता है और उसके मुसकी शोभ निवास नाई है जाती है। परम सुन्दर और जाती हैं। परम सुन्दर और जाती हैं। प्री आलिङ्गन करनेपर उतता आनन्द नहीं दे सकती जितना आनन्द अपने भीतरसे आशाओं (इच्छाआ) के निकाल देनेपर होता है इच्छारित होता राज्यसे, सम्मेंस, चन्द्रमासे, भगवान्तसे, प्रेमिकाक प्रासिसे भी अधिक सुखदाई है। "यह बस्तु मुझे मिले, यह वस्त्रमें दूर हों"—जिस पुरुषके ट्रियमें इस प्रकारको भावना नहीं रही, भन्न उस आरमों सामिक की जास सकती हैं। (अयोर इस कितना सक्षी कोई नहीं हैं)।

#### (६) आत्मानन्दः—

क्रायपंसहस्र या तत्र क्रव्यंत स्थितं सनः। इतिसीति न भोगीये दृष्टस्यां दृवावती॥ (पापशहर) तत्यद् सा गति शान्ता तस्र्ये साथव शिवस्। तत्र विश्रान्तिमासस्य भूयो नो यापते अस ॥ (पापशण)

तो महानन्दपदया चित्रादासाध देहिन । इत्य न यह मन्य ते राजानी दीनतामिय ॥ (५।५४।७२)

जैसे जिस आदमीने स्वर्गका सुरा देख लिया है उसका मन पृथ्मीपर नहीं रंग सकता वेसे जिसने कुछ समयके लिये भी आत्मा में खिति मात कर ली हे उसका मन भोगोंमें नहीं लग सकता। आत्मानुभव ही हमारा अन्तिम पद है, वही हमारी अन्तिम शान्त गति हे, वही हमारा परम, नित्य, और फस्याणमय थ्रेय है। उसमें

आत्मानुभय ही हमारा अन्तिम पद है, यही हमारो अन्तिम शास्त गति हो, वही हमारा परम, नित्म, और फल्याणमय श्रेय हो। उसमें विश्राम पाकर फिर हमको श्रामने नहीं पड़ना पबता। उस महा अनन्दभी पदाणि श्रास करके प्राणी हृदय जातृको कुछ भी नहीं समझता (उसकी ग्रदर नहीं करता), जैसे राजा लोग दीन अयस्था को चाहना नहीं करते।

# २२—बन्धन और मोक्ष

जपर वतलाए हुए आत्मानन्दका धनुमा फिली किली पुरुपको ही दोता है। जिसको आत्माका ग्रान ही नहीं है, ओर जो पुरुप आत्माको न जान कर विषयों के भोगोंमें ही आनन्दकी तलाश फरता फिर रहा है, ओर एक विषयमें उसे न पाकर दूसरे विषयों की हच्छा फरता हुआ एक जनमें दूसरे जनमें मन्दर हा है विश्व सहा हिता है वह सहा है। इस मकारके भटकने और दु प्रकी भयस्थाका ही नाम बच्चन है और इस अवस्थाले इस्टकर निजानन्दम स्थिर हो जानेका ही नाम सुक्ति या मोश है। यहाँपर हम योगवासिष्ठके अनुस्सार वन्यन और सुक्तिका वर्णन करेंगे।

#### (१) बन्धनका स्वरूप-

पदार्धवासनादार्ह्यं यन्थः इत्यिभिधीयते । (२।२।५)
धुलदु ऐर्युंता बोडसी स्वयं यन्धानुभूतिमान् ॥ (५)११२५।३५)
उपादेवानुभ्यतः हेयैकान्यत्विद्यर्जनम् ।
यदेतन्मसतो राम्न तद्यन्यः विद्या नेवरत् ॥ (५।१३१२०)
इष्टुर्द्रयस्यः सत्ताङ्क यन्ध्यं इत्यभिधीयते । (६।१३२)
धासनावासने प्यं कार्यं यन्ध्यभिधीय ॥ (५।१२५१९)
कार्यनमहमित्यादिर्मिच्यात्माः इत्यमुष्यते ।
यावदेतसम्बर्धति वावन्मोदो न विद्यते ॥ (१।१२३)

जगत् ने पदार्थीकी वासमाने दढ़ होनेना माम बन्यन है। जी सुरा बोर दु बोसे युक्त हे वहीं बन्धनका अनुमव करता है। उपादेय (मास करने बोध ) वस्तुनीकी आसिक दच्छा करना और हैय (स्वामने-योग्य ) यस्तुनीसे द्वेप करना ही बन्यन है और नुसरा कुछ नहीं। द्रप्टाका दश्यकी सत्तामी बिग्यास बन्धन है। वास्तामा होना और म होना ही वन्धन और मीक्षके कारण है। वस्ता, त्, और मैं आदिका जो यह द्वारा दश्य है, जवतक इसमें विश्वास है तब तक मोझ नहीं होता।

#### (२) यन्धनके कारण :--

#### (अ) वासना :--

षासनातन्तुष्या ये आज्ञाषाज्ञयस्त्रिकृताः । षद्यतौ यान्ति ते कोके श्रेत्रपद्मः प्रमा द्व ॥ (४१२०)१८) ये निष्यासमा पीता. सर्वप्रासक्तुद्वयः । न प्रप्यन्ति न कृप्यन्ति तुर्ववास्ते सहापियः ॥ (४१२७)१९) कोकामस्वद्यसमानं वासनाततुतन्तुभिः । वेष्टपर्वेव पेतोऽन्न्त्रश्रीकायपुण्यते ॥ (६)१०।८)

शादााने फॉसॉमें येंथे हुए और वासनाकी रस्सियोंसे जक़ हूर जीय संसारमें इस प्रकार यन्यनकी प्राप्त होते हैं जैसे रस्तीसे वेंथे हुए पर्दि । जो घीर पुष्प अपनी वासना(क्यी रस्ती ) की तोड़ चुने हैं, जो सथ जनह असक हैं और जो न किसी अयस्थामें प्रस्क होते हैं ओर न किसीसे मुख, वे कभी यन्यनमें नहीं पड़ते । वासना-कोंके तार्गीसे, मन अपनी मूर्यताके हारण अपने आपको इस प्रकार वन्यनमें वाल छेता है जैसे कि रेद्यमका कीड़ा ।

#### (था) अपने आपको परिमित समभना :--

वयनमात्रपरिष्ठिको येनासा सदयमापित । स सर्वग्रीऽपि सर्वत्र पर्रा कृपगता गतः॥ (११२०१२) अनन्तरसामेययस्य येनेयचा प्रकरिपता । आस्मानस्वस्य तेनासम स्वासमेवायपीकृताः॥ (११२७१२३) आख्यामात्रमन्त्रानी दुःसानामाक्तं विदुः । अनाख्यामात्रमनितः सुखानामाक्तं विदुः ॥ (११२७१२५) अर्ग सीर्झं ममेदं सहित्याकस्थितकस्थनः। आपदां पात्रमोति प्रयानिय सामारा ॥ (११२०१२)

जिसने अपने मीतर यह भावना हु कर छी है कि 'में फेवल इतना ही हूँ' वह सर्वेष्ठ बौर बिमु होता हुआ भी खुद्रतामे प्राप्त होना है। जिसने अनन्त और अप्रभेष आस्माको महदूद (परिष्ठिप्र) मान छिया है उसने अपने आपमो वन्धनमें डाल दिया। आस्था अनन्त दुःसाँमा उद्गम है और अनास्था अनन्त सुखाँका। औस समुद्र-में जलांका प्रवेश होता है येसे ही उस माणीद्रे ऊपर अनेम आपवियां आती हैं जो "यह में हुँ, यह मेरा है" इस प्रकारकी कल्पना करता रहता है।

## (ई) मिध्या भावना :--

सिध्याभाषनया यहानस्वविकस्पकलद्विताः । न प्रद्वा वयसिष्यस्वनिक्षयेन द्वाचोगताः ॥ (४११२।२) प्रद्वाणो व्यक्तिरिक्षस्यं प्रद्वाणंवगता अपि । भाववन्त्यो विमुद्धान्ति भीमासु भवभूमिषु ॥ (४११२।३)

अपनी करपनाओं द्वारा उरपन्न की हुई इस प्रकारकी मिथ्या भावनाने दह होनेसे कि 'में ब्रह्म नहीं हूं' हमलोग अधोगतिको प्राप्त होते हूंं। ब्रह्मकर्पी समुद्रमें याल करते हुए भी इमलोग यह समझ कर कि हम ब्रह्मसे कोई अलग वस्तु हूं—और इस प्रकारकी भावनाको दह करके—संसारको अवानक अवन्धाओं में मोहको प्राप्त होते हूँ।

## (ई) आत्माको भूलना :—

हेतुर्बिहरणे तेवामात्मविद्यारणाहते । न कश्चित्रद्वते साधो जन्मान्तरफळमदः ॥ (३१९५११४) नाहं महोत्ति संकट्यासुहडाह्य्यते मनः । (३१९४१२३)

संसारमें घूमने और जन्मजन्मान्तरका फल पानेका देतु जीवों के जिये आत्माको भूळनेके सिवाय कुछ भी नहीं हैं। "मैं ब्रह्म नहीं हूँ" इस संफरपसे मन बढ़ वन्धनमें पढ़ जाता है।

## ( उ ) अहंभावना :--

भहमित्येव सक्क्यो प्रश्वायातिषिवाधिवे। नाहमित्येय सक्क्यो जोक्षाय विस्टायमे॥ (६१९९१११) "मैं यह हूं" इस प्रकारका संकल्प नाशकारी यन्धनमें डालने-

"मैं यह हूं" इस प्रकारका संकल्प नाशकारी वन्धनमें डाला वाला हे और "में यह नहीं हूं" इस संकल्पसे मोक्ष प्राप्त होता है।

#### ( জ ) अज्ञान :---

नडो देक्षो न दु.साक्षें दु.सा देक्षविचारतः। अविचारो धनाज्ञानादञ्जानं हु.सकारणम् ॥ (३।११५/१९) अपरिचात आसीव भ्रमतां समुप्रमातः। ज्ञात आसालमायाति सीमान्तः सर्वसविदाम् ॥ (५/११०१४) जड़ देहको दु.च नहीं होता, विचारहीन टेहचारेको ही दु:ब होता है। गहरे अज्ञनसे विचारहीनना आर्ता हे—इस्तिये अज्ञान ही दु:प्यका फारण है। आत्माके अज्ञनसे ही भ्रम उराम होना और आत्माके द्यानसे ही सर्व प्रकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति होती है।

#### (३) मोचका सरूप:—

सक्छातास्वसंसक्षा यत्स्वयं चेत्यः छातः। मोञ्जनाञ्चा कथितन्त्रवर्त्तरात्मद्रतिभिः ॥ (५१७३।३३) जनदुःसमं पश्चिमय बदवासनमासितमः। विरयाशेपविषयं निह निर्वाणमुख्यते ॥ (है।३२,५1) दीपनिवांगनियांगमस्तंगतमनोगतिम भारमन्येव दार्म वार्त सन्तमेत्रामलं विद्युः ॥ (ई।६८।६२) यम् चर्राङ्काहीनं वन्मनो मृतसुच्यते। तदेव च तपन्नास्मिद्धान्ती भोक्ष उच्यते ॥ (३।११२।८) परसः यंतः संबद्धानवायं विश्वमुध्यते। अविचलमसंबदगम्मो अस्ते गाभिजायते ॥ (५।१३।८०) दृष्यं विरमतां यातं यहान स्वहते ऋचित्। तदा नेच्छा प्रमारति धरैव च विमुक्ता ॥ (ई।३०।३३) भागन्तविस्तृतं विश्वं मोक्ष इत्यमिषीयते। इंप्सितानीप्मिते तत्र व स्तः केचन कस्यचित् ॥ (३।२।।११) षशानस्य महाप्रन्थेर्मिण्यावेद्यारमनोऽसतः । बहसित्यर्थरूपस्य मेदी मोज इति स्पृतः॥ (ई।२०।१०)

सव इच्छाओं से अहम होनेपर जो विचक्त सीम हो जाना है उसे आत्मदर्शी तस्वामनी मेश्व कहते हैं। जमद्देश अम समग्र कर, मय निपर्योग्न मेरिस समग्र कर बासनारिहित होकर स्थित होनेशा माम निर्वाण है। आगमामें मनर्की निगार्थ पेसे द्वाल हो जाने ने जेसे कि दीएक गुरा जाता है निर्वाण कहते हैं। जर मन चज्रखतासे मुक्त हो जाता है तब उसको मुद्रा मन फहते हैं उसका ही नाम योग बोर शासोंमें मोश्व है। एटम बारमा जर संहरस्पुक होता है तब उसे मन कहते हैं। इहस्परित होनेएर वह मन नहीं रहता। उस स्थितिक माम हो भोज़ है। अब दश्य पदार्थमें स्थान माम हो मोश्व है। अब दश्य पदार्थमें स्थान माम हो मोश्व है। अब दश्य पदार्थमें स्थान मन्नीत हो। अब दश्य पदार्थमें स्थान मन्नीत हो। अब स्थान नाम हो मोश्व है। अब दश्य पदार्थमें स्थान मन्नीत हो।

्प्छा मनमें न उदय हो तब मुक्तिका अनुभव दोता है। जब जगत्का तना विस्मरण हो जाप कि उसकी किसी वस्तुके लिये न द्व्छा हो शेर न हेप, तब मोसका अनुभव होता है। मिथ्या फानसे उत्पन्न हुई असानकी सूदी गाँठ जो अहँभावके रूपमें अनुभूव हो रही है जन गुल जाती है तब मोसका जनुभव होता है।

### (४) मोच्का अनुभव कव होता है:—

यदा महागुणेर्थांचे युक्तस्वकृता मकोगुणान् । (६।१२८/४५) संतात्त्रकृत्यामार्थद्वा स्यास्तर्येगः प्रशुः ॥ (६।१२८/४५) देहेित्त्वमतोरुद्धेः परस्वसमाव यः परः । (६)१२८/४५) सोऽद्वस्तिम यदा व्यायेक्दा लीची विकुष्यते ॥ (६)१२८/४५) सद्यु वृत्यु ब्यात्मात्र सर्वेग्रुवानि वास्त्रति । (६)१२८/४५) यदा पर्यावमेदेन तदा लीची विकुष्यते ॥ (६)१२८/४५) कर्तुभोधनादिनिर्मुकः सर्वोपाधिविवर्जितः । (६)१२८/४५) सुसङ्ग्राधिनिर्मुकः सर्वोपाधिविवर्जितः । (६)१२८/४५) सारस्यम्यत्वस्तर्यः हित्या स्थान्त्रय यदा । (६)१२८/५५) विदोत्तुवियमानन्त् तद्वः लीची विकुष्यते ॥ (६)१२८/५५) पदि सर्वं परिश्वत तिष्टसुक्तान्त्रवस्त्रसः । अप्रतिकितियेगः नस्युवियक्तान्त्रवस्त्रसः । (६)१६९/५५) पदि सर्वं परिश्वत तिष्टसुक्तान्त्रवस्त्रसः । (६)१६९/५५) परिस्तिकायस्त्रम् सर्वयन् सरीयत् यदि ॥ (६)१६६/६९) प्राप्तिकायस्त्रम् सरव्यन् सरीयत् यदि ॥ (६)६६/६९)

जय सव हिन्द्र्या है। जात हो जाती हैं और जीय मनके गुणींका त्याग करके बहाके गुणींको प्रहण कर छेता हैं, तव वह विभुत्वका अनुभव करता है। जब जीव इस प्रकारका ध्यान करता है कि वह सव हिन्द्र्या, मन ओर बुद्धि भी जो परे हैं उसके भी परे रहनेवाला तरब है, तव मुक्त हो जाता है। जब जीव सर्वे पाणियों भारामको और आसमों से स्वाप्तियों के बेहता है और किसी प्रकारका में के गई समझता, तब वह मुक्त होता है। कर्तृत्व और भोकृत्वसे मुक्त, जब वह मुक्त होता है। कर्तृत्व और भोकृत्वसे मुक्त, जब उपाधियों है हुटा हुआ, सुत्र तु-क्षके अनुभवसे परी होनेपर जीवा मुक्त होता है। बज बीद जावा, भागिर प्रशुक्ति—तीनों अवस्थाओं से उसर उट कर जीधी अवस्थाके मानन्द्रका स्थान करते लगता है, तव वह मुक्त होता है। बिद सव विषयोंका मनसे स्थान

करके, वासनाओंसे ऊँचे उठ जाए तो जीव उसी क्षण मुक्त हो जाता हे—हसमें ज़रा भी संदाय नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना क्या मुस्किल है ? जिम जिम विषयकी हच्छा हो उस उमका त्याग करता रहे तो मोक्ष ही है।

## (५) मोच दो प्रकारका है :---

द्विचिया शुक्रता छोडे मंभवत्यनद्याकृते। सदंदैका विदेदान्या विभागोज्यं तथोः शुणु ॥ (५।४२।११)

मोक्ष दो प्रकारका होता है—एक सदेह और दूसरा विदेह। उनका भेद सुनो।

### (अ) सदेह मोच:-

अससन्द्रमतेर्यस्य त्यामादानेषु कर्मणाम्।

नेवना तिस्थाँत विदि ख जीवन्मुक्तामिह ॥ (५।४२।)२) जिस जीते हुए पुरुपके सेने ओर देनेके कामोमें किसी प्रकारकी

जिस जात हुए पुरुषक छन आर दनक पामाम किसा मकारका यासना नहीं रहती (केमल कमें करता है ) उसे जीयन्मुक (जीते हुए अर्थान् झारीरके रहते हुए ही मुक्त ) कहते हैं।

#### (आ) विदेह मोचः-

, मेर देहसचे राम धुनर्जनवर्धिता ।

विवेद्युष्टका मोचा संस्था शयानित बस्यताम् ॥ (५।३२।३) द्यारीरके नष्ट द्वा जानेषर जय फिर जन्म दोनेकी सम्भावना न द्वी उस प्रकारकी मुक्तिकी थिदेद-मुक्ति षदते दें।

#### (६) सदेह और विदेह मुक्तिमें विशेष भेद नहीं है :—

न मनागपि भेदाऽस्ति सदेहादेहमुन्तयोः।

महान्दोऽज्यवकाऽसम्दो बाबुरेव यथानिकः ॥ (२।४।५) जैसे चळती हुई ओर स्थिर बायुमें ज़रा भी भेट नहीं हे टीक वैसे ही सदेह ओर विदेह मुक्तिमें कोई विशेष भेद नहीं हे ।

(७) मुक्ति और जहस्थितिका भेद :— विद्यक्तिशंकावीयस्पिणी स्वाप्यमिणी। स्थिता सतया निसं स्थायादितु बखुरु॥ (५११०१२३)

यया वीजेषु पुष्पादि मृदो शक्ती घटो यया। त्तधाऽन्त सस्विता साधी स्थायरेषु स्ववासना ॥ (६।१०।१९) यप्रास्ति वासनायीज तत्मुपुप्त न सिद्धये। निर्धीजा वासना यत्र तत्त्र्यं सिद्धिद स्मृतम् ॥ (६।१०।२०) अत सुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवा**द्वर** । बासना चल्मुपुप्तत्व विद्धि जन्मप्रद पुन ॥ (१।१०।१६) स्थावरादय एते हि समस्ता जढधर्मिण । सुपुप्तपदमारूडा जन्मयोग्या पुनः पुनः॥ (ई।१०।१८) पासनावास्तथा बद्धेर्मणन्याधिद्विपामि । - स्तेहचेरविषाणां व दोप स्वटारोऽपि बाधवे ॥ (ई।१०।२१) अन्त सलीनमनन परित सुप्तवासनप्। सपुप्त जक्यमांपि जन्मनु खशतप्रदम् ॥ (६।१०।१७) तत्र द्रस्थिता मुक्तिमैन्ये येदविद्री वर। सुप्तपुर्यप्रका यत्र चिस्थिता तु खताविनी ॥ (६।१०।११) निर्देश्यवासनाबीजसत्तासामान्यरूपयान् सरेही या यिदेही था न नृयो दु लभाग्भवेद ॥ (ई।१०१२२) त्रदिषुषं विद्यार्थेट यथावस्ववस्रोदनात्। सचासामान्यवोधो य स मोक्षश्रेदनन्तक ॥ (६।१०।१३) परिज्ञाय परित्यामी बासनामा य उत्तम । सचासामान्यस्पाय वाक्षेयस्यपद विद्वा ॥ (६११०) १४) विचार्यार्थे सहालोक्य शास्त्राध्यव्यात्मभावनात् । सचासामान्यनिष्ठय यत्तद्यहा पर विदुः॥ (६।१०।१५)

सापासामायनिष्ठ य वनक्षत्व पर विद्व ॥ (ई।१००११)
जब पस्तुनीं जे भीतर भी वासनाके वीजके क्रापे सीई दुई
चित् शक्ति जनके रस (विशेष तरम) के आफारमें वस्त्रीमान रहती
हो। जेसे वीजमें फूछ थादि, ओर मिड़ीमें धड़ा रहता है, वेसे ही जह यस्त्रांकों भीतर जनकी चासना रहती हो। वह सुप्रति ( जड़वत्त्त्ति सीतर जनकी चासना रहती हो। वह सुप्रति ( जड़वत्त्त्ति सीतर जनकी चासना महती है। सिद्ध देनेवाली नहीं है। सिप्ति एक्सेंग वासनाका गीज हो। साहिष्त है (अर्थात् रस मकारकी स्थितिका नाम मोझ नहीं है)। सिद्धि देनेवाली वह हुयां स्थिति है जिसमें चासना निर्मीज हो जाती है। वह अवस्था जिसमें मन्द कपसे चासना सीई रहती है जैसे कि योजने भीतर अनुर रहता है, दुसर जनमीं है देनेगाली हो। स्थायर शादि जितनी ऐसी जड़ स्थितियाँ है जिनमें चासना सुप्त अवस्थामं रहती

है, अवद्य ही दूसरे जम्मोंको उत्पन्न करानेवाली हैं। आग, प्रण, व्याधि, बेरी, प्रेम, वेरऔर विपक्षा जैसे ज़रा सा भी अंदा दोग रह जाने पर दुःप देता है वेसे ही वासनाका लेदा मान भी दुःप देतवाला होता है। पड़ अवस्थाकी सुपुतिकी स्थिति जिसमें किमनका अभी उदय नहीं हुआ है और जिसमें साई कुई वासनाएं मीजूद हैं विनेत जम्मों ने दुःगों के देनेवाली है। उस हालतसे सुक्ति वहुत हुर है जिसमें विचक्ते मीतर हुःप देनेवाली लोई कुई वासना मोजूद है। इसके विपरीत वह सचा सामान्य क्रपवाली स्थित है जिसमें वासना क्रपी वीज दुःप हो गया है। पेसी स्थित, चाहे सचेह हो अथया विदेह हो, दुःप देनेवाली नहीं है। वृद्धिपूर्वक विचार करके और वस्तुआँका यथार्थ कर जानकर सचा सामान्य स्थितका जो अनुभव होता है उसे मोश्र कहते हैं। जानकर वासनाव्योका त्यान करना और तत्व सचासामान्य कपमें स्थित होता के उसे मोश्र कहते हैं। जानकर वासनावालोका त्यान करना ओर तत्व सचासामान्य कपमें स्थित होता के उसे मोश्र कहते हैं। जानकर वासनावालोका त्यान करना ओर तत्व सचासामान्य कपमें स्थित होता के उसका मान्य हारा जो सचा सामान्य कपमें स्थित क्षेत्र का स्थापता होरा जो सचा सामान्य कपमें स्थित होता है वहीं महका अनुभव है।

(=) बन्धन श्रीर मोच दोनों ही वास्तवमें मिथ्या

सिध्याकास्यनिक्षीयेथ मूलाँग्याँ वन्ध्यक्रयनाः।
सिर्ध्यानाभुदिता वेपासितता सोस्त्रकरनाः॥ (१११००१६६)
प्यमञ्जानकादेय वन्ध्यसोस्तरक्षांतः।
पत्तुत्रस्तु न बन्धोऽदित न मोसोऽदित ग्रहानते॥ (१११००१४०)
यन्ध्रमोक्षाविद्यसोही व म्राज्ञस्यादित कम्बनः।
संनोहकन्ध्रमोक्षावि व्यञ्जस्येवादित सायवः॥ (१११००१४२)
नित्यासमयक्ष्यस्य बद्धास्त्रीति कुक्तस्यनः।
स्यस्य क्राव्यनिकस्तर्य मोद्यो मिच्या न तरस्यः॥ (१११००१६७)

पन्धन और मीक्ष दोनों ही अद्यानियोंको मिन्या करपनायें हैं। पन्धन और मीक्ष दोनों ब्राजन और भूरूके कारणसे हैं। यन्तुतः न वन्धन हे ओर न मीक्ष । वन्धन और भीक्षका मोह ख्रवानियोंके लिये ही है-प्रानियोंके लिये नहीं। जो कभी वन्धनमें नहीं पड़नेपाल है यह भाज भेरी चय हो सकता है है जो कल्पना द्वारा यह हो जाता है उसीके लिये मुक्ति भी है। वास्तव में न वन्धन है और न मुक्ति।

# २३--मोक्ष प्राप्तिका उपाय

यदापि यन्धन फाल्पनिफ ही है तथापि अद्यानियों में लिपे वह इतना ही सत्य प्रतीत दोता है जितना कि उनमा अहंभाव और इदय जगत। इस लिये मोक्ष-प्राप्तिका प्रयद्ध करना एउता है। मोक्ष प्राप्तिमा सचा साधन क्या है इस विषयों छोगों में वहुत मतमेद है। योगवासिष्ठका स्पष्ट सिखान्त यह है कि जान में सिक्य सामा साधन स्था है। उाम द्वारा हो मोक्ष्य अनुभय सिख होता है। इस सिखान्य नहीं है। उाम द्वारा हो मोक्ष्या अनुभय सिख होता है। इस सिखान्यना विशेष प्रतिपादन यहाँ पर सिक्य होता

(१) ज्ञानके सिवाय मोच प्राप्तिका दूसरा और कोई उपाय नहीं है:—

प नहीं हैं:—
संसारेवरणे तत्र न हेतुर्वनयासिता।
नापि इत्येतावासित्वं न कष्टतप्रक्रियाः ॥ (१११९११०)
न क्रियाधाः परित्यागो न क्रियायाः समध्यप्रः ।
नापारेषु समारक्रभविधित्रफळपाळवः ॥ (१११९१११)
न सीर्थेन न दानेन न स्वातेन न विषया।
न प्यानेन न योगेन न क्योभिर्नवाच्योः ॥ (१११०४११७)
न स्वित्र च कर्माणि न ध्वतिन च चान्यपाः । (५११०४११०)
किज्ञिकोपकरोस्यम्भ व्यवतिन व्यवस्याः (५११४४)
न सम्बाद्य गुरोवविच्याङ्य वानावेश्वरायंत्रतः । (११२४१४)
व सम्बाद्य गुरोवविच्याङ्य वानावेश्वरायंत्रतः । (११४४१४)
त्वरस्तोधादिना स्वर्याः प्राप्यत्वे न सुरक्षता ॥ (११४४१४)
त्वरस्तोधादिना स्वर्याः प्राप्यत्वे न सुरक्षता ॥ (११४४१४)
त्वरिक्ष संसारवर्ये प्राप्यान्यसम् चैतसः ॥ (१४४०) १

संसार-समुद्रसे पार होनेका उपाय न वनमें वासकरता है, न किसी विशेष देशमें वासकरता, न शरीरको कप्ट देनेवाड़े तप और किसायें, न क्रियाओंका त्याग करना, न किन्हीं कियागाँका अनुष्ठात करना, न किसी विशेष और विचित्र प्रकारके आचार व्यवहार, न तीर्थोदन, न दान, न कोई विशेष प्रकारकी विधा, न कोई विशेष ध्यान, न योग, न तए, न यह, न देव (तक्रदीर), न विशेष प्रकारके कर्म, न धन, न बन्धुजन, न मत आदि, न शास्त्र, न गुरुका वाका, न ईश्वरकी पूजा। तप और तीर्थ आदिसे स्वर्मकी माति होती है, मोसकी नहीं। इसल्यि में कहता हूँ कि बन्धनमें पड़े धुप मनके लिये संसारसे पार होनेका ग्रानके अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं है।

1

### (२) ज्ञान ही मोच्र प्राप्तिका एक साधन है :—

ज्ञानयुक्तिप्छवेनैव ससारान्धि मुबुस्तरम्। महाधिय समुचीर्णा निमेपेण रघृद्वह ॥ (२।१११६) भन्न ज्ञानमनुष्टान न खन्यदुपयुज्यते । (३।६।२) ज्ञानादेव परा सिद्धिनं स्वनुष्टानदुःसतः ॥ (३।६।१) यह कालमिय रूढा मिथ्याज्ञानविपश्चिका । जगजाम्न्यविचाराच्या विना ज्ञान न शास्यति ॥ (३।८।२) भय ं स देव इत्येव सपरिज्ञानमाग्रत । जन्तोर्न जायते दुःसं जीवन्मुक्तवमेति च ॥ (३।६।६) ञानेन सर्वेदु राजा विनादा उपजायते। (५।९३।१८) ज्ञानमानुदितानन्दी न स्वनित्तिसज्जति ॥ (५।९३।२४) ञ्चानपानेय सुरावान्द्रानपानेव श्रीवति । ज्ञानवानेय यस्रवान्स्वसाञ्ज्ञानमयो अव ॥ (५।९२।४९) ञानाबिर्द्रं स्रतामेति शानादश्चानसक्षयः । श्वानादेव परा सिद्धिनांन्यस्मादाम यस्तुत ॥ (५।८४) १२) श्चायते परमारमा चेहाम दुःखला सततिः। ध्ययमेति विपावेशशान्साविव विपृत्तिका ॥ (३।०।१७) हुरुत्तरा या विपदो दुःखब्छोडसंङ्का। र्वार्वते श्रञ्चया वास्यो नानाध्यक्ष्यो महामते॥ (५।१२।२०) कळना सर्वजन्तुमां विद्यानेन शमेन च। प्रवृद्धा प्रकारामेति अमरीवस्था वयत् ॥ (५।।३।५९)

युद्धिमान् लोग युक्तर संसार-समुद्रसे ग्रानमुक्ति करी नोका द्वारा जरासी देनमें पार हो जाते हैं। मोल मासिके लिये ग्रान ही एक अनुग्रान है, दूसरा कोई नहीं है। ग्रानसे ही परम सिद्धि मात होती हे और किसी अनुग्रान के फप्टी नहीं। मिस्या ग्रानकर्पा विपयिका यहत पुरान है, स्तीक नाम वमत् और अविवार है। यह निमा ग्रानके द्यान्त नहीं होता। आत्माके मत्यस्त ग्रानसे माणीके तु'प शान्त हो जाते हें और उसे जीयन्मुकताका अनुभय होता है। धानसे सय दुःसोंका नाश हो जाता है। धानवान्कों हो परम आनन्द प्राप्त होता है और यह संसारमें नहीं हूचता। घानी ही सुधी, प्रानी ही यठवान्द होता है, दानी ही जीता है। इस छिये छानी वनो। धानसे स्व दुःखोंकी शान्ति हो जाती हैं। धानसे अक्षान दूर हो जाता है। धानसे ही परम सिद्धि प्राप्त होती हैं। दूसरे किसी उपायसे नहीं। जेसे विपका असर चळे जानेपर विष्टिचका रोग धान्त हो जाता है उसी प्रकार आत्माका धान प्राप्त होनेपर सव दुःख शान्त हो जाते हैं। नाना प्रकारको आपसियों और किनसे किन दुःखहाई विपसियोंके समुद्रको धान द्वारा पार किया सकता है। जान और हाम (मनको शान्त करने) से ही सप्त प्राणियोंका जीव प्रक्षकए हो जाता है। अन्यथा वह जमत्में स्वस्थ करता रहता है।

(३) मोच-प्राप्तिके लिये किसी देवताकी आराघना करनेकी जरूरत नहीं है :—

( अ ) आत्माके सिवाय किसी देवताकी श्राराधना नहीं करनी चाहिये :—

आसीय कारमची चन्युरासीय रियुरासाय।
आस्त्रासामा च चेत्रातससुरायोऽरित नेतरः ॥ (ई।१६२।१८)
अध्यासवराय्युरायोऽरित नेतरः ॥ (ई।१६२।१८)
अध्यासवराय्युरायोऽरित नेतरः ॥ (५।१६१)
अध्यासवराय्युरायोऽरित नेतरः ॥ (५।१६)
अस्त्रायारामारायानमारायानमार्येव ।
आस्त्रायारामारायानमारायानमार्येव ।
आस्त्रायारामारायानमार्यायानमार्येव ।
आस्त्रायामारायानमार्यायानमार्येव ।
सर्वेषामुक्तमस्याचां सर्वासा चिरसंपदास्य । (५।१६११५)
सर्वेयाम् मुख्यंगां प्रवस्त्रायायामारायानमार्येव ।
स्वस्त्रायं व्यव्यायामारायानमार्येव ।
स्वस्त्रायं व्यव्यायामारायानमार्येव ।
स्वस्त्रायं व्यव्यायामारायामारायानमार्येव ।
स्वस्त्रायं व्यवस्याय स्वस्याय । (५।१६१२५)
सर्वेश्यं कर्यसाय स्वस्याय रियवः ॥
स्वस्त्रायं यानिव विविद्यं नारायमारा॥ (५।१६३।२५)

षरमाप्रोति यो वापि विज्ञोरमिततेत्रसः । तेन स्वस्यैव तत्यासं फलमम्यासत्ताचिनः॥ (५।४३।३४)

आतमा ही अपना वन्धु, आतमा ही अपना दात्रु है। आतमा द्वारा यदि हमारा जाण नहीं होता तो दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है। जो गति अभ्यास, वैराग्य और इन्द्रिय-नित्रह द्वारा आत्मा से पाप्त होती है वह वीनों छोकोंमें और किसीसे भी नहीं मिछती। इसिंख्ये आत्माको ही पूजा करो, आत्माकी ही आराधना करो, आत्मा का हो दर्शन करके आत्मामें स्थित रहो। जैसे भूमिसे सब अब उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अपने मनके निग्नह करनेसे ही सब उत्तम स्थानों और सब चिरस्थायी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति होती है। विष्यु आदि देवताओंकी भक्ति तो उन छोगोंको शुभ मार्गपर छानेके छिये वनाई गई है जो मूर्य अध्यात्म-शास्त्र, यत और विचारसे दूर भागते हैं। यदि विष्णु आदि देवताओंको प्रसन्न करनेका यल कर सकते हो तो अपने मन हीको शुद्ध करनेका यस पर्यो नहीं करते ? सव प्राणियोंके हृदयमें विष्णु (आत्मा) निवास करते हैं। अपने भीतर रहनेवाले विग्णुको छोड़कर विप्णुकी तलाश जो लोग बाहर करते हैं ये अध्यम हैं। अमित तेजवाले विष्णुसे जो वर प्राप्त होता विपाई पड़ता है वह भी वास्तवमें अपने ही अभ्यासक्षपी वृक्षका फल है।

(श्रा) कोई देवता भी विचाररहित पुरुपको आत्मज्ञान नहीं दे सकताः—

नहीं द संकता :--रामावर्धसानेयं भाषा संद्यितगामिका ।
आप्ताबिद्धयेनीय श्रवमायाति नान्यथा ॥ (५१४४११)
विद्यमादातिशोच्ये परमामित्तानाति ।
प्रातिवारावतो द्यानं दार्गु द्यक्तोति सापवः ॥ (५१४६११०)
यद्यशासावति किजिक्कोनव्यकारिया हि ।
स्वाधितसम्बाधा तत्तुम्यते नान्यतः व्यवित् ॥ (५१४६११३)
न हरेनं नुरोनोयांकिजिद्यसायते सहत् ।
आक्रान्यमनाः स्वसाध्यसायते सहत् ।
सुरुजेदुद्वरस्यभाग्यीयात्वीरसस्ते ॥
सुरुजेदुद्वरस्यभाग्यीयात्वीरसस्ते ॥
सुरुजेदुद्वरस्यभाग्यीयात्वीरसस्ते ॥
सुरुजेदुद्वरस्यभाग्यीयात्वीरसस्ते ॥
सुरुजेदुद्वरस्यभाग्यीयात्वीरसस्ते ॥
स्वाधितस्त्यमा

हे राम! यह संसार-नामवाळी अनन्त माया अपने आतमाक तीत लेनपर दी शानत होती है, दूसरे किसी अपायसे[नहीं। वहुत समय तक आराजना करनेते यहत प्रसम होनेपर भी विष्णु आहि देवता विचार न करनेवाले पुरुपको हान नहीं दे सकते। जो पुरुप कुत भी कहाँ और कभी प्राप्त करता है यह सब अपने ही शक्ति प्रयोगसे प्राप्त करता है, और किसी के हारा नहीं। जो अपने मनको वश्में करनेते और आत्माको जाननेसे सिद्धि होती है वह न धनसे, न गुरुसे भीर न हरिसे मिल सकती है। यह गुरु आहि किसी व्यक्ति का उसके अपने पुरुपार्थके विना ही उद्धार कर सकते हैं तो ये कँट, हाथी और वेलका उद्धार फर्यों नहीं कर देते?

(इ) ईम्बर सपके भीतर रहता है:--

्व पृष देयः किरोजो नेष तृरेडवतिष्ठते। वार्ति सिरेशवो निष्यं पित्मानसिति विश्वतः॥ (३।७१२) पिनमानसेष प्रतिन्तृष्टिन्मान महत्त्वेषसः। विन्मानसेव तपनिश्वत्यान सम्बोदनः ॥ (३।७१४) महोप तृरेनाम्यादो नासम्यो विषसे न च।

न हाप दूर नाम्याश माळम्या ।वयम न च । स्वानन्दाभासरूपोऽसो स्वदेहादेच खम्यते ॥ (३।६।३) सत्यत्रय हृद्गुहेशानं देवसन्य प्रयान्ति ये ।

संबंध इद्गुहरान दवमन्य अवान्त य । ते शत्रमभिवान्छन्ति व्यक्तइस्तस्यकीस्तुमाः॥ (५।८।१४)

यह ईश्वर कहीं दूर नहीं है । विन्मान रूपसे हारीरके भीतर ही सदा रहता है। शिव भी विन्मान है, विष्णु भी विन्मान है, विष्णु भी विन्मान है, विष्णु भी विन्मान है, वहा भी विन्मान है, सुर्थ भी विन्मान है। न भगवान रूर हें और न किंटि नाईसे प्राप्त होने बाले है। वह तो अपने ही भीतरसे ही निजानन्त्रके रूपमें भक्तर होने हों है। निज हदयकी गुफामें वास कर्तपाले ईश्वरको छोड़कर जो व्यक्ति दूसरे ईश्वरको तलाश करता है वह अपने हाथमें आई हुई कौस्तुभ मणिको छोड़कर मामूली रजको तलाश करता है।

(ई) ज्ञानसे ही ईश्वरकी प्राप्ति होती है :— अस्य देवधिदेवस्य परस्य परमारमनः । ज्ञानदेव परा सिद्धिनंत्वगुणनदु-स्ततः ॥ (३।६११ ) विना वेनेतरेणायमात्मा सम्यत एव नो । (६१३८/३०) अत्र ज्ञानमञ्जानं च स्वन्यदुण्युव्यते ॥ (३।६१२ ) रस देवॉके देव परम परमात्माकी प्राप्ति द्वान द्वारा ही होती है और फिसी प्रकारके अनुष्ठानके दुःरासे नहीं। विना द्वानके और किसी साधनसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्माके प्राप्त करनेमें ज्ञान ही एक अनुष्ठान हैं, और दसरा कोई नहीं है।

## ( उ ) आत्मदेवकी पूजा करनेकी विधि :--

अम्युत्पन्नधियो ये हि बालपेलवचेतसः। फ्रिनाचांमयं तेषां देवार्चनमुदाहतम् ॥ (६।३०।५) संवेदनात्मकतया गतया सर्पगोचरम्। तस्याद्वानमंत्रादि किञ्चिदेवीपयुज्यते ॥ (६१३५।२४) म दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवार्षणीः। नाजदानादिदानेन न चन्दनविलेपनैः ॥ (६।३८।२३) थ अंकुमकर्पुरभोगीश्रंत्रीनं चेतरेः। जिल्लामक्छेत्रालभ्योन श्रीतलेनाऽविनाश्चिमा ॥ ( ६।३८।२४ ) एकेनेवाऽस्रतेनेप योधेन स्वेन पुत्रवते। एतदेव परं भ्यानं प्रतिपैव परा स्मृता ॥ (६।३८।२५) नित्यमेव प्रारीरस्थमिमं ध्यायेत्परं शिवस्। (र्दा३५।३) एपोऽसी परनी थोग एपा सा परमा किया॥ (६।३८।३६) शमबोधादिभिः प्रपेतेंब आसा यत्रस्रते। तत्त देवार्चनं विदि नाकारार्चनमर्चनम् ॥ (ई।२९।१२८) पुतनं ध्यानमेवान्तर्नाम्यदस्त्यस्य पूतनम्। ( ई।३८।६ ) स्वसविदामा देवीऽयं नीपहारेण पुज्यते॥ (६।३८।२२) पद्मबन्धण्यन्स्प्रतक्षिप्रज्ञदननगच्छन्स्वपन्द्वसन् । ( ६।३८।२६ ) प्रख्यन्विस्तानगृह्यन्त्राद्धसविन्मयो भवेत् ॥ ( र्द्।३८१२७ ) ध्यानामृतेन सम्पूज्य स्वयमाध्मानमीइवरम् । (६।३८।२७) ध्यानीपहार एवारमा ध्यानं द्वास्य समीदिवम् ॥ (६।३८।२८) ध्यानमध्यं च पाद्यं च अदसवेदनारमकम्। ध्यानसंत्रेदन पुष्पं सर्वं ध्यानपरं विदः॥ (६।३८।२९) विना तेनेतरेणायमात्मा बन्यत प्व मो। ध्यानाध्यसादमायान्ति सर्वभौगमुखश्चियः ॥ (६।३८।३०) जिनकी युद्धि चेतन नहीं हुई ओर जिनका चिच चळा है,

फेवल उन्हीं लोगोंके लिये वाहरी और बनावटी देव-प्रजाकी विधि

है। जो देव सब जगह मोजूद हे ओर ज्ञान रूपसे सब प्राणियों हे भीतर हो, उसके लिये आहान और मंत्र आदिकी आवश्यकता नहीं है। आत्मदेवकी पुजामें न दीपककी, न धृपकी, न फ़ुलोंकी, न अन्नकी, न दानको, न चन्द्रन छमानेको, न केसर, कपूर और भोगकी आव-इयकता है। उसकी पूजा केवल एक ही विधिसे होती है। यह है उसका ध्यान जिसमें किसी प्रकारका होश नहीं है और जो शीतछता देनेवाला अमृत है। यही वड़ा भारी ध्यान हे और यही वड़ी भारी पुजा है कि शरीरमें स्थित परम शिव आत्माका ध्यान किया जाए। यही परम योग हे और यही वड़ी भारी किया है। द्याम ओर बाध आदि फुलों द्वारा आत्माकी पूजा करना ही असली पूजा है, किसी भाकारको पूजा करना वास्तविक पूजा नहीं है। अपने भीतर आत्मा-का घ्यान फरनेके सिवाय और कोई आत्माकी पूजा ही नहीं है। संवित् ( द्वान ) रूप आत्मदेव किसी उपहारखे प्रसन्न नहीं होता। देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, सॉस हेते हुए, वोहते हुए, त्याग करते हुए, प्रहण करते हुए, अर्थात् सत्र ही कामोको करते हुए, संवित् मय वनना चाहिये। अपने आत्मारूपी ईश्वरको ध्यान रूपी अमृतसे पूजां। आत्मदेवके ठिये ध्यान ही सर्वोत्तम उपहार है। ध्यान ही इसको प्रसन्न फरनेकी विधि है। गुद्ध सर्वेदनातमक ध्यान ही इसके लिये अध्ये और पाद्य है। यही इसके लिये फूल है। ध्यानका आध्य लो, जिना ध्यानके और किसी विधिसे आत्माकी प्राप्ति नहीं होती। आत्मध्यानसे ही सव भोग सुख और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है।

## ( ञ ) ज्ञानी लोगोंकी देव-पूजा :—

प्रभागाप्तम सर्वण तमर्थयित बस्तुमा ।
समया सर्वया शुद्धा चिन्मार्ग देवचिष्यस् ॥ (६१११०)
प्रमाणास्त्रक्षोरयेन सर्वार्थेन सम्पर्थेत् ।
मनागि न कर्तय्या चलोऽन्यप्रक्त्तुनि ॥ (६११९१३)
प्राप्तदेवत्या निव्यं बयार्थेक्रियधाऽच्या ।
समस्येदीवेगाय प्रविच्योग्यं विश्वस् ॥ (६११९१३२)
भस्यभीऽपाधपानेन नागाविभवशािचना ।
स्वायनासन्वालेन थ्याप्राप्तेनार्थविष्ठ्यस् ॥ (६११९१३२)

कान्तान्तपानसंभोगसंभारादिविद्यसिना । सुरोन सर्वरूपेण सम्बुखाऽऽत्मानमर्चयेत् ॥ (६।३९।३४) भाधिव्याधिप्रीतेन मोहसंरम्भशालिमा । सर्वोपद्मवदुःखेन प्राप्तेनात्मानमर्चयेत् ॥ (६।३९।३५) दारिद्वथेणाथ राज्येन प्रवाहपतितारमना । विचित्रचेष्टापुष्पेण शुद्धाव्यानं समर्चयेत्॥ (ई।३९१३७) रागद्वेपविलासेन शुद्धास्मानं समर्थयेत्। (ई।३९।३८) मैन्या भाष्यवैधर्मिण्या हत्स्यमात्मानमर्थयेत् ॥ (६।३९।३९) उपेक्षया करणया सदा मुदितया हारि। द्युद्धया शक्तिपद्धत्वा योधेनारमानमर्चयेत् ॥ (ई।३९।४०) आकस्मिकोपयातेन स्थितेनानियतेन छ । भोगाओगैकमोगेन प्राप्तेनारमानमर्थयेत् ॥ (६।३९।४१) भोगानामनिषिद्वानां निषिद्धानां च सर्वदा । त्यानेन बीतरागेण स्वास्मानं शुद्धमर्चयेत्॥ (६।३९।४२) **इ**हितानीहितीघेन युक्तायुक्तमयात्मना । (६।३९।४३) निर्विकारसयैतदि परमार्चनमात्मनः ॥ (है।३९।४४) सर्वदेव समग्रासु चेष्टानिष्टासु दृष्टिषु । परमं साम्यमाधाय नित्यात्माचीवर्तं चरेत् ॥ (ई।३९।४५) त्यक्तेनाचेन चार्थेन हार्थानामीशमचंगेत्। (१।३९।४३) नष्टमुपेक्षेत मार्स पाससुपाहरेत्॥ (ई।३९।४४) भाषातस्मणीयं यद्यश्चापातसृदु सहम् । तासवं मुसमं बुच्चा नित्यात्मार्चाप्रतं चरेत् ॥ (६।३९।४७) अयं सोऽहमयं नाई विभागमिति सन्त्यनेत्। सर्व प्रश्रोति निश्चित्य शुद्धारमानं समर्थयेत्॥ (ई।६९।४८) सर्वेरूपेण सर्वाकारविकारिणा । सर्वश सर्वे सर्वप्रदारेण प्राप्तेनात्मानमर्चयेत्॥ (६।३९।४९) अनोहितं परित्यज्य परित्यज्य संयेहितम्। नित्यमात्मावमर्चयेत् ॥ (६।३९।५०) उभवाश्रयेणापि देशकाळकियायोगाचादुपैति गुआगुभम्। अविकारं गृहीतेन तेनैवाध्मानमर्चयेन् ॥ (हु।३९।५३) चिन्मान आरमदेवकी पूजा सम वुद्धिसे सभी यथाप्राप्त

वस्तुओं द्वारा होती है। उसकी पूजाके छिये किसी अमाप्त और अपूर्व

वस्तुकी प्राप्तिके खिये यदा करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा सब ही यथात्राप्त वस्तुओंसे करनी चाहिये। देह द्वारा की जाने वाली सब कियाओंसे आत्माकी पूजा दोती है। कामके भोगसे, भह्य भोजनके वानेसे, नानावकारके विभवकी प्राप्तिसे, यथाप्राप्त सवारीपर चढ़नेसे और विस्तरपर सोनेसे, स्त्री, और अम्र पान आदिके उप-भोगसे, सब प्रकारके सुसाँके भोगसे, आधि और व्याधिके सहनसे, मोहमें डालनेवाली मीतिके अनुभवसे, यथायास स्व मुसीवतीके दुःस वर्दास्त फरनेसे, ययात्राप्त दिख्ता या राजको भीगनेसे, नाना प्रकारकी चेप्राऑसे, रागद्रेपसे, मधुर मित्रतासे,कदणा, उपेक्षा अथपा प्रसन्नतासे, शक्तिके शुद्ध उपयोगसे, वकस्मात् प्राप्त, अनियत अथवा स्थिर भोगोंके उपभागसे, बातराग होकर निपिद्ध अथवा अनिपिद्ध भोगों के त्यागसे, युक्त अथवा अयुक्त, इच्छित अथा अनिच्छित भोगोंको निविकार रहकर भोगनेसे, सब प्रकारकी दृष्टियोंमें, चेप्राऑमें, सदा ही समभाव रपनेसे, धनको प्राप्त करने अथवा उसका त्याग करनेसे, जो गया उसकी उपेक्षा और जो आता है उसकी प्राप्ति करनेसे, जो दूरसे सुपदाई अथवा दुःपदाई दिखाई पड़ते हैं उन सव दृद्योंमें सम दुद्धि होकर विचरण करनेसे, में यह हैं यह नहीं हूँ इस विचारको त्याग कर सब कुछ ब्रह्म है यह भाव निश्चित करनेसे, सब रूपसे, सय आकारोंसे, सय प्रकारसे, इच्छित और अनिच्छित दोनों प्रकारके पदार्थोंके त्याग वा ग्रहणसे, देश, काळ और किया द्वारा जो कुछ शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त हों उनको यिना किसी मानसिक विकारको प्रहण करनेसे (अर्थात् सव प्रकारको कियाओंको करते हुए और सब भौगोंको भोगते हुए ), प्राणी आत्मदेवकी पृक्षा कर सफता है। (तारपर्य यह है कि आत्माकी पूजाके लिये न फिली विरोप क्रियाने करनेकी आवश्यकता है और न त्यागनेकी । आवश्य-कता है केवल आत्मभावमें स्थित रह कर जीवन वितानेकी और भात्मदेवके निरन्तर ध्यान करनेकी)।

(ए) बाहरी देवताकी पूजा मुख्य नहीं, गौए --

> हृद्गुहावासिचित्रस्वं मुख्यं सानातमं यपुः । शङ्खन्यमदाहस्रो गीण आकार आस्मनः॥ (५।४३।२०)

यो हि मुख्य परित्यज्य गौण समनुधावति । त्यक्ता रसायन सिद्ध साध्य ससाध्यत्यसी॥ (५१४३१२८) मस्य प्ररूपयद्गीत्यो विचार स्वासादर्शने। वगदिको हेत्रम्ब्यहेतुपरी भव ॥ (५।४३।११) अम्यासयती प्रथम मुख्यो विधिरुदाहर । सदयाये त् गीण स्थारपुत्रवपुत्रामयकम् ॥ (५१४३१२१) अप्राप्तात्मविवेकोऽन्तर श्रविचवशीङ्त शस्त्रचळगदापाणिमर्थयेत्परसेश्वरम् ü (4188180) तरपजनन कप्टेन वपसा तस्य काल निमलतामेति चित्र चैशायकारिया ॥ (पाध्दाद्र) नित्यान्यासविवकास्यां चिचमाञ्च प्रसीदति । आग्न एव दशामेलि साइकारी शरी शनी॥ (५।४३।३२) एसदध्या मनेवातमा ऋडमामोति भाषितस् । हरिष्याकमास्येन निमित्तेनारिस्दम ॥ (५।४३।३३)

आरमाफा मुस्य आकार यह निन्य चित् तत्त्व हे जो ह्रद्यकी गुप्तमें वास नरता है। हा सम दाहु, चक, गवा आदिको धारण करनेवाल विष्णु आदि रूप गीय है। जा मुख्य आकारको छोडकर सावान्त्र निक्क आकारको छोडकर सावान्त्र निक्क अकारको छोडकर है। जा सम्बद्ध निक्क स्वाप्त के किए सुक्त कर दूसरीको सिद्ध करनेका मयास करता है। आत्माक दर्शन करते मुस्य यज्ञ पुरुपका स्वय किया हुआ आत्मविवार है। वर आदि गोण साधन है। गोणका छोडकर मुक्यक आध्रय लेश खाहिये। जो आदमी अपने चित्रको पसम न कर सकता हो ओर जिल्क अन्दर आत्मा और अनात्माका विवेक उत्त्व न हुआ हा उसीको चाहिये कि शक्ष चक्र माना मित्रको हाथमें लिये हुए साकार रै-वरको पूजा करें। ससारस वराग्य उत्तय करनेवाल उस भा पत्रका पूजा करनेके क्ष और त्यन्ति समय प्रकर उत्तक मन गुढ़ हो जायेगा। जैसे कवा बाम धीर धीर पक्र जाता है पैसे ही उसका मन नित्यको अन्यास ओर विवेकसे कुछ कालमें गुढ़ हा जाता है। स्था मां पास्तमें आत्म हो पळ देता है। हिर पूजा आहि साथन तो निक्रिनलाय है।

(४) जन्म भर कर्मोका त्याग नहीं हो सकता, इस लिये मोच्याप्तिके लिये कर्मत्यागको आवश्यकता नहीं है:—

कर्मेव पुरुषो राम पुरुषस्वेव कर्मता। एते झामिछी विदि त्वं यथा सुहिनशीनते॥ (\$12016) मनायपि न भेदोऽस्ति सवित्त्यन्द्रमयात्मनीः। करपनांशादते राम सृष्टी पुरुवकर्मणोः ॥ (((12414) अस्य राघव सूदमस्य कर्मेको वेदनारमनः। कस्त्यामः किमनुष्ठानं यावदेदमिति स्थितम् ॥ ( ११२११ ) प्तचेतनमेवान्तर्विकसःयुद्धवश्रमेः वासनेव्हामन क्रमंसङ्कल्पाद्यभिधारमञ्जः ॥ (ई।२।३४) प्रत्यदस्याप्रतुदस्य देहिनो देहगेहछे। आदेहं विधते थितं स्थागसस्य न विधते॥ (६।२।३५) जीवतां तस्य संत्यागः कर्य नामीपपद्यते। (ई।२।३६) स्यामी हि कर्मणा तस्मादादेहं नोपपदाते ॥ (र्नृ।२।४२) मुर्ल स्वक्रमणः संवित्मनसो वासनारमनः। (है।२।४६) सा चादेह समुच्छेतुमृते बोचाग्न शक्यते॥ ( ५१२।४४ ) कुर्वसोऽहुर्वतो बापि स्वर्गेऽपि नरकेऽपि था। याद्ववासुनमेतरस्यान्मनस्तद्नुभूयते ॥ (शाब्दाप्त) सस्मादलाततस्थानां पुतां कुर्वतामनुर्वता च। कर्तृता व तु ज्ञासतस्यानामवासनस्यान् ॥ ( ४।३८।५ ) राजन्यावदय देहस्तावन्युक्तिधयामपि। यथाप्राप्तक्रियात्यांगी रोचते न स्वमावतः ॥ (भाषा१६) मावदायुरिदं राम निश्चितं स्पन्दते तनु । तद्यथात्रासमन्वत्र स्पन्दतामपरेण किम्॥ (रे1१९९।५)

कर्म पुरुप है और पुरुप कर्म है। जैसे वरफ और शीतरुता अभिन्न हैं वेसे ही पुरुप और कर्म जिल्ला है। पुरुप और कर्ममें, संवित और स्पन्दमय आत्मामें, कस्पनाके अतिरिक्त ज़राभी भेट नहीं है। अतप्य वेदनातमक सङ्ग कर्मका, जा तक शरीर हे तव तक, त्याग और श्रहण निरर्थक है (अर्थात जब तक शरीर है कर्म करना ही है)। जब तक आत्मामें चेत्यकी और प्रवृत्ति है ता तक तो यह वासना, इच्छा, मन, कमं, सद्दृष्य आदि ह्रपोंमं प्रकट होती ही रहती है। चाहे धानी हो अथवा अग्रानो, जव तक शरीरमें चित्त है तव तक कर्मका त्याग नामुमितन है। शरीर जव तक रहता है तव तक कर्मका त्याग नहीं हो सकता। कर्मकी जह वासनारमक मनकी संवित है; वह विना ज्ञान प्राप्त किये नए नहीं की जा सकती। तरकमें हो अथवा स्पर्धेमं, कर्म करते हुए अथवा न करते हुए, जेसी जिसकी वासना होती है वैसा ही उसका मन अनुभव करता है। इस स्विये जिसने तस्यमें नहीं जाना वह तो, कर्म करे या न करे, कर्मका कर्ता है जी। ग्राप्त करने बोर न करने होनीपर ही अकर्ज है क्योंकि उसमें वासना नहीं है। जव तक शरीर है तय तम मुक्त वुवरोंको भी स्थाभाविक कर्मका त्याग करना उचित नहीं है। जव का आपू है तब तक हारीर तो अधवय ही तिया करता ही रहेगा। इसस्टिये यथामार अधसरके अनुसार विना व्यम हुए काम करना वाहिये। उसाव कर ना ही हो। ज

यह ऊपर धतलाया जा जुका है कि मोक्ष प्राप्तिक लिये किसी देवता विदोषकी भक्ति और पूजा करनेकी आवश्यकता नहीं। और न कर्मस्याग करनेकी, और न किसी जन्य साधनकी। केवल आत्मक्रान हो पक पर्याप्त साधन है। अय यह देवना है कि मोक्षदायक वानका क्या स्वरूप है।

#### ( ५ ) सम्यक् ज्ञानका खरूप:--

श्रमाधन्त्रावभासासा परमास्मेह विश्ववे । इत्येक्षे निश्चया रह्मसः स्वयान्तानं विदुर्वभा ॥ इसा घटरवक्ससः पदार्थस्वयस्य ॥ सम्मोदेव नात्र्यस्त्रीवि निश्चयः सम्योद्धस्य ॥ श्रानस्य ज्ञेषता नास्ति कंवर्णं ज्ञानमन्त्रपद्म । श्रानस्य ज्ञेषता नास्ति कंवर्णं ज्ञानमन्त्रपद्म । श्रावस्य ज्ञेषता नास्ति कंवर्णं ज्ञानमन्त्रपद्म ।

यहांपर अमादि ओर अनस्त प्रभागवाता परमातमा ही है इस प्रभारका श्रद्धारिहत निश्चय सम्यक् प्रान कहलाता है। घटपटके आकारवाले जितने संसारके पदार्थ हैं ये सब आसमा ही हैं, आतमार्थ अतिरिक्त यहांपर अन्य कोई तत्त्व नहीं है—इस प्रभारका निश्चय सम्यक् प्रान है। ग्रान कभी ग्रेय नहीं हो सकता, यहांपर कैयय अक्षय ज्ञान ही है और वह वर्णन नहीं किया जा सकता रस प्रकारका योध सम्यक् द्यान है।

(६) आत्मज्ञानकी उत्पत्ति अपने ही यहां और विचारसे होती है:—

स्वपीरपप्रथयेन विवेकेत विकासिका । म देवो जायते राम न तपःजानकर्मनिः ॥ (शशह) दृश्यते स्वात्मनेवातमा स्वया सस्वस्थया थिया । (ई।११८।४) सर्वदा सर्वेषा सर्वं स मखक्षोऽनुभृतितः॥ (4102114) मन्दर्या निजया युद्धा प्रश्चयेथ वयस्यया। पदमासाद्यते राम न नाम किपयान्यया ॥ (५।१२।१८) स्वयमेव विचारेण विचार्वस्मानमारमना । यावद्वाधिगतं ज्ञेषं न तावद्धिगम्यते ॥ (पापाइ) स्वयमाकोक्य प्राज्ञ संसारास्मरप्रिय । किं सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपरायणः॥ विचारेणावदासेन पश्चस्यास्मानमारममा । संसारमननं चित्रं विचारेण विकीयते ॥ (५।१३।१३)

आत्मदेवका मान अपने ही पुरुपाय और विवेक्स होता हैं।
तप, ज्ञान आदि किसी अनुष्टानसे नहीं होता। आत्मा अपने आप ही
अपनी सात्त्विक दुद्धि द्वारा जाना जाता है। यह सब उत्तम्न और हमेशा
अपने अनुस्व द्वारा ही जाना जाता है। अपनी प्रसासमी हितकारिणी
बुद्धि द्वारा ही चह पद प्राप्त होता है। अन्य किसी क्रियासे नहीं।
जय तक कि अपने आप ही अपने विचार द्वारा आत्माका दर्शन नहीं।
क्रिया जाता तय तक उसका द्वान नहीं होता। बुद्धिमान् आदमीको
वाहिये कि संसारकी सभी चस्तुओंके ऊपर इस रिप्ते विचार करे
कि इममेंसे कैनिसी सत्य है और कीनहीं अस्त्य । निश्चय हो जानेपर
अस्तयका त्याग करे और सत्यका महणा। द्वाद विचारसे ही आत्मा
आत्माको जानता है। संसारकी मानना विचार ही से जीन होती हैं।

(७) विचारके लिये चित्तको शुद्ध करना चाहिये:-

(414118)

तथा सज्जनसंगेन नीयवां प्रण्यवां मनः॥

वैसार्वेवाध दाखेळ महत्त्वादिगुर्वेति । यवेनापहिवादार्व स्वयमेनोद्धरेनमनः ॥ (५।२१११) शाखसननसः क्रार्वेसहेनोपहतैनसम् । सारावकोकियो धुदिशोकते श्रीप्रयोगमा ॥ (५।५।५)

हे राम ! शास्त्रके अध्ययनसे, गहर वैराम्पसं और सजानंके सङ्गसं मनको प्रियन करना चाहिये । आपित्रमाँके नाहा करनंके छिये वेराम्य, शास्त्र और उत्तम गुणा हरा चजपूर्यक मनको ऊँचे उटाना वाहिये । शासको अध्ययन, सजानंकी संगत ओर गुप्त कर्माके करनेसे पाप शीण होफर सारका समझनेवाळी ग्रीपकके समान प्रकाशवाळी दुद्धिका उदय हो जाता है।

### ( = ) विचारके कुद विषय:---

कोऽह कथसिद किंवा कथ सर्वजन्मनी। विचारयान्तरेष स्य महस्रामङमेष्यसि ॥ (4144133) येष येष परार्थेषु एति बन्तावि सानवः। तेष तेष्वेव शस्यावं इष्टो नाह्योवयो अञ्चल ॥ (419128) आसमापावि विश्स दशावंपम्पद्यितस् भमारसार ससार किं दलस्पति दर्गति ॥ (पारा६०) सुराहु राानुभावित्वमारमशेलव उध्यते असम्बन्ध समने विन्दुताम्लानते यथा ॥ (419111) मुख्यासीन देइसा सर्वातीतस्य नारमसः। एते श्राञ्चानकार्यम तरिमग्रहे न कस्त्र चित् ॥ (414124) मिधीभुनसिवानेन देहेनापह्यासना । ध्यश्चीकाय स्वमातमान स्टाओ नवत मा थिरम् ॥ (५।५ ३॥) म फोन हं ! यह मसार फो है, प्या है और जैसे हैं। जन्म

म फोन हूं? वह महार फों है, जा है और फेंसे हैं ? जाम और मरण फों होते हैं? इन सन वातांपर निचार करने मन शुद्ध और महान होता है। जिस जिस प्रार्थका मनुष्य आश्य लेता है, वहीं माजवाद हे—यह देखनेमें वाता है। संसार असार है, उत्पन्न और नाज्ञ होने नाल है, दु-गदाई कास्कानी प्रिपूर्ण है—जा यह नीच युद्धिवारिकों मालुम हैं? वास्तानों सुष्य और दु-पका अनुसन होता दत्ता असरब है जितना हि अकाराम गोजाई और नीलेंपनका होता। इन्य और सुक्ष न देहनी होते हैं, न आस्माको होते हैं। अजानसे हो इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होनेपर इनका अनुभव किसीको नहीं होता। आत्मा ओर शरीर एक दूसरेसे मिले हुए स्थित है। देहसे आत्माको अलग करके सुसी हो।

(६) अविद्यासे हीं अविद्याका नाग्र होता है:—

यो मुमुलोरविषांश केवळी नाम साधिकः।
साधिकदेष सोडिक्यामामैः साखादिनामिः॥ (दृष्टाष)
अविषां अष्ठवाउभेष्ठां साख्यविष्ट विष्टवि।
मक्त मलेनायहरन्युक्ति हो रनको यथा॥ (दृष्टाश)
काकताल्यवरव्यादविष्याद्यय आतते।
प्रचरवारमनेवारमा स्वमायस्यैय निश्चय ॥ (दृष्टाश)

पश्चत्यात्मानमात्मेव विचारपति चात्मना । आत्मेवेद्वास्ति नाविद्या हृत्यविद्याक्षय विदु ॥ (६।४१।१०)

मोस चाहनेवाले अधिकारीकी सारियक अविद्या शास्त्र आदि सारिय अविद्याद्वारा नष्ट हो जाती है। जैसे युद्धिमान धोनी मेलको मेलसे ही साफ करता है येसे हो मुमुनु अग्रेष्ठ अविद्याको श्रेष्ठ अनिद्या से दूर कर देता है। जब अदिद्या शीण हो जाती है तो काकतालीय योगसे (अकस्मात हो) आरमामें आरमाका विचार उद्ध हो जाता है, आर अपने सक्सका निद्धय हो जाता है। अविद्यान देश हो जाता है, अर्थ है कि आरमा आरमाका विजार करता है और आरमा आरमाको जातता है, और यह अनुभन्न होता है कि आरमा ही है अपिया नहीं है।

(१०) ज्ञानप्राप्तिमे शास्त्रका उपयोगः—

इतिमासिस सास्त्रका उपयागः 

पर्मन्योपदेशो हि सास्त्रादिस्त्रक्ति सम्ब ।

प्रह्मप्रतिस्त्रवाष्यवास्त्राति त्रष्टासनेत्र्यपि ॥ (६।१९०)१५)

केवल सर्ववार्यार्यार्वाति ।

काल्या प्रस्नेतेन सम्ब स्वाप्तनेन सा ॥ (६।१९०)१६)

सर्वार्यातिगत सास्त्रे विचते ब्रह्मवेदनम् ।

सर्वार्यातिगत सम्ब व्यव्यति व्यव्यति ॥ (६।१९०)१०)

न सार्वाय द्वार्याक्ष दानाव्रवेदार्यनात् ।

प्रसाम्यव्यात्रे सोष्यः साम्त्रप्तत् पर ॥ (६।१९०)१०)

प्रताम्यक्रणान्येव कार्यक्ष साव्यत्वस् ।

परसार्योक्ष्वियान्यौ यमा साव्य वस्त्रुष्ट ॥ (६)१९०)१९)

शास्त्रादम्यासयोगेन चिचं यातं विद्यदसम् । अभिच्छदेवमेवाद्य पर्व पस्पति पाधनम् ॥ (ई।१९७)२०) प्तच्छासादविद्यायाः साचित्रको भाग उच्यते। तामसः सास्विकेनास्या भागेनायाति संक्षयम् ॥ (५।१९७।२१) नुनं मछं प्रधानेन धारुपच्छाखरूपिणा। प्रस्पः श्रद्धवायेवि परमां वस्तुप्रक्तितः ॥ (५।१९०।२२) ममक्षत्राख्योरेवं विषः सम्बन्धमात्रतः। सर्वेसंवित्यदार्थातमात्मञ्चानं ज्ञवंते ॥ (है।१९७।२५) छोष्टेन छोष्टं सकिन्ने क्षान्यन्याक्रको यथा । क्षयेण छोष्टवोहंस्तर्नमंत्यं क्रमते परम् ॥ (ई।१९७।२७) सया द्वारप्रविकस्पीर्धविकस्पांश्रेतनाद्व्यथः । क्षास्यम्स्यविचारेण परमां याति शुद्धताम्॥ (६।१९७।२८) शहापाययार्थनिष्यन्त्रं स्यारमञ्जानसवाप्यते । प्राच्छावेरिश्चरसका स्वादिय स्वानुभृतिक ॥ (र्व199189) धासार्थर्वध्यते नारमा गुरीर्वधनतो न छ। तुष्यते स्वयमेवेष स्वबोधवद्यतस्ततः॥ (६।४१।१५) गुरूपदेशसाद्धार्थिना चारमा न शुध्यते। प्रात्संबागसचीव ' स्थारमञ्जानभद्यशिनी ॥ (६।४९।१६)

प्रतावीगावधिय ' स्थामजावयन्नित ॥ (१।४१)११)
द्वाराम ( धर्म अर्थ और फाम हम ) तीम पर्गोका हो उपदेश है।
प्राह्मातिका विषय हो अवाध्य होने के कारण बाख्यमें नहीं मिळता है
शास्त्र के प्राप्त के अर्थापर विचार करनेले समय पाकर प्राप्त प्रतिह का अनुमय होता है। प्राप्त का शास्त्र के सरण पाकर प्राप्त प्रतिह का अनुमय होता है। प्राप्त का शास्त्र का अर्थास पर्व प्रतिह की स्वाप्त की स्वाप्त की समू है
(अर्थात जीसे स्वीका सीन्दर्य किसी एक या सव अन्तेमें नहीं है पश्चित सम अन्नेसे कार्य है पश्चित कारण है पर्व ही प्राप्ता मी शास्त्र के पाव पावपांति परे और कारका विषय है)। सब श्वानीय अर्थीत प्रस्त्रान न शास्त्रसे पात होता है, न शुक्के पाक्रांस आर वर्तात प्रस्तु मन शास्त्रसे पात होता है, न शुक्के पाक्रांस आर न 'दान और इंप्य पूजा आदिसे। ये सव परमासममें विधाम प्राप्तिके कारण न होते हुए भी जिस मकार कारण होते हैं, है एम, यह सुनी। शास्त्रके अनुसार अन्यास और योग करनेसे विच शुक्क होता है, और शुक्क अनुसार प्रस्तु आप से परमायुक्त अनुमय करने स्थान है। शास्त्र (जी अविधाक के स्थानी है। शास्त्र (जी अविधाक के स्थानी है। शास्त्र (जी अविधाक के स्थानी है। साम्प्र (जी अविधाक के स्थानी है। शास्त्र (जी अविधाक के स्थानी है। हिस्सु है सारियक अंग।

सारियक भागसे अविद्याका तामसिक भाग क्षयको प्राप्त हो जाता है। द्वाराज रूपी मेळसे अविद्या रूपी मेळको घोकर पुरुष परम शुद्धिको प्राप्त कर लेता है। सुमुश्च और शास्त्र के मेळसे सव शानॉसे परेका आत्मवान उदय हो जाता है। जैसे वालक हाथॉक्ष लगी हुई मिट्टीको मिट्टीको घोकर सामकर लेता है। वैसे ही शास्त्रमत करपनाओं के द्वारा अपने मनकी सांसारिक करपनाओं को टूर कर के ग्रानी परम पवित्रता को प्राप्त करो हो। जेसे ग्रांमें मोजूद एसकी चुसकर महुष्य उसका साद लेता है। जेसे ग्रांमें मोजूद एसकी चुसकर महुष्य उसका स्वाद लेता है। जेसे ग्रांमें मोजूद एसकी चुसकर महुष्य उसका स्वाद लेता है। वेसकी अपने माक्सव होरा है। वेसका मोग ग्राप्त अपने निजके अभतुव हारा ही करता है। वास्त्र हो अपने अचुमय हारा नहीं जाना जाता है। गुसके व्यवहा तरा। वह सो अपने अचुमय हारा ही जाना जाता है। गुसके व्यवहा और शास्त्र के अध्ययन विता भी आत्मकान नहीं होता। अधिकारी, शास्त्र और

गुरु तीनोंका संयोग होनेपर ही भारपानुभवका प्रकाश होता है।

# २४-- ज्ञानप्राप्तिके साधन

जगर यह यतलाया जा चुका है कि योगवासिष्टके अनुसार जान ही मिक्का एक साधन है। वह सान सेवल याखिक प्रान नहीं है, न यह तर्क माथ ही है। मुक्किका अनुभव करानेवाला दान आरामाका अनुभव है, और यह अनुभव वास्त्रिक होना चाहिये, फेवल करान मान नहीं। जीयको प्रश्नहरि प्रान करके, उसमें आकृ होकर, उस हिंदि अनुसार व्यवहार भी करना है। यदि हमारा जीयन हमारी उधातम हिंदि अनुसार नहीं है तो हमारा फान परिपक जान नहीं है। फेवल वाद-विवाद और जीविकाके लिये जो शान प्राप्त क्या जाता है यह हान ऐसा नहीं है जो मोक्ष-यवको दिला सके। म्राता वह है तिवसका जीवन आध्यासिक्त जीवन हो। यदि जीवनको ऊँचा वननेने लिये मान प्राप्त क्षा जाता है। हो से सक्त वाता है हो से सक्त वाता है हो से सक्त हो। यदि जीवनको ऊँचा वननेने लिये मान प्राप्त क्षा जीवन हो। यदि जीवनको ऊँचा वननेने लिये मान प्राप्त क्षा जीव के हो हो से स्वान मान क्या है, तो ऐसे मानोको योगवासिक्षमें मानी न कहकर 'शानवण्यु'' कहा है। 'धानी' और 'शानवण्यु'' का भेद पानवा हिम्में हम प्रकार पत्र ला हो है। 'धानी' और 'शानवण्यु'' का भेद पानवा हिम्में हम प्रकार पत्र ला हो है। 'स्वानवण्यु'' कहा है। 'धानी' और 'शानवण्यु'' कहा है। 'धानी' और 'शानवण्यु'' का भेद पानवा हिम्में हम प्रकार पत्र ला हो है। 'स्वानवण्यु'' कहा है। 'सानवण्या है '—

## (१) ज्ञानयन्धुः—

ì

शासार वर्ष सम्ये न पुनर्शानयन्त्रसास्। (ई१२११)
ध्वासार वर्ष सम्ये न पुनर्शानयन्त्रसास्। (ई१२११)
धवते न खदुधाने ज्ञानयन्त्रः स प्रच्यते। (ई१२११)
धर्मसम्प्रदेषु नो योषः फिलतो यस्य इस्पते। (ई१२११)
धर्मसान्त्रमान्त्रि तृष्टाः शास्त्रफ्कानि थे।
आगन्ति झानवग्नुन्नान्त्रियान्त्रसार्थार्थान्त्रस्नः। (ई१२११५)
अत्वर्षार्थे पर्मे वर्षते यः अर्जीयिते।
अर्द्धार्थेज्ञानकाञ्चानव्युः स उप्पते। (ई१२११६)
आग्रामानं विदुर्जार्थं ज्ञानाव्ययान्ति यानि तृ।
सानि झानवामसान्त्रानि सास्त्यान्वयोग्नावत् ॥ (ई१२११०)
आग्रामान्त्रसाम्या ज्ञाननवस्त्रस्य से स्

में ज्ञानवन्तुसे अद्यानीको ज्यादा अच्छा समझता हूँ। द्यानवन्तु वह हे जो शाखाँका पठन और चर्चा शिल्पकारकी नाई भोगों को प्राप्त करनेके ल्यिय करता है, उनके अनुसार चळनेके लिये नहीं, जिसके प्रानका उसके जीवनपर कोई प्रभाव नहीं होता; जो अन्न और चन्न मापकी प्राप्तिको शाखके अध्ययनका उचित पळ समझता हे जेसे कि शिल्प शास्त्रका जाननेवाछा; और जो श्रुतिमं कहे हुए प्रवृत्ति मार्गपर चळना ही अपना धर्म समझता हे और प्रानसे हुए रहता है। आहमाका जान ही वो चास्त्रमें झान हे और पस्तुमंके जान तो जाना-भास है क्योंकि उनके हारा सार चस्तुका ज्ञान नहीं होता। जो लोग प्राप्तमानको न पाकर और प्रकारके हाननेसे सन्तुष्ट हो जाते हैं वे हानवन्तु फहळाते हैं।

### (२) ज्ञानी :---

जानेन होयनिष्ठःताचोऽथिचं विज्ञसेव च ।
न बुण्यते कर्मेषळं स हामीत्यमिष्यंयते ध (ई।२२।१)
हाखा सम्यानुद्राान दृश्यते येन कर्मेद्ध ।
निर्वासनात्मक जस्य स हातीत्यमिष्यंयते ॥ (ई।२२।२)
सन्त चीतवतेहामु प्राज्ञैर्यस्थयकोक्यते ।
कृष्टमिक्सानतस्य म हातीत्यमिष्यंयते ॥ (ई।२२।३)
स्वत्रज्ञमने च स्याद्योगः स ज्ञावत्तवस्थान् ॥
सस्यात्मत्योगा व्यवस्था तिरुण्यतिक ॥ (ई।२२।४)
प्रवाद्यविते कर्मे कामर्यक्यव्यव्यतितः ॥
तिष्ठत्याकाशहृद्यो य स पण्डित वच्यते ॥ (ई।२३।५)

जो पुरुष जानसे जाने हुए जेव पदार्थ के ध्यानमें इतना छग जाए कि उसकी अपने मनका भी ध्यान न रहे—जिसका वित्त अधिच हो जो जाने—और कर्मफलकी भी चिन्ता न रहे, वह झानी हो। जो जानने पोस्य यस्तुको जानकर कर्म करनेमें वासनारहित हो जाता है। वही हानी है। जिसके मनको इच्छाएँ शान्त हो गई हैं और जिसकी शीतला वतायटी नहीं, वास्तिवक है, उसे जानी कहते हैं। जिसका शीतला वतायटी नहीं, वास्तिवक है, उसे जानी कहते हैं। वित्त का वास्तिवक है। वित्त का वास्तिवक है। वित्त का वास्तिवक है। वित्त का वास्तिवक हो कि सामे होने की सम्भावना नहीं है। वहीं शानी है। साना पहनना और देना आदि कियाएँ वो सिहस्तीकी जीयिका मात्र है। जैसा अवसर आ एके उसके अनुसार कामना और

संकरपके विना शान्त इदय होकर जो काम करता रहता है वही झानी है।

(३) विना अभ्यासके ज्ञान सिद्ध नहीं होता :—

जन्मान्तरस्रतास्यस्ता सम संसारसंस्थितिः।
सा चिरास्यासयोगेन विना न क्षीयते क्रचिन् ॥ (५।९२।२३)
पीन,पुन्येन करणसम्यास इति कथ्यते । (६।६७।६३)
सम्यासेन चिना सान्ये नास्युरेत्यासभाउना ॥ (६।११।१)
हाजिन्तां तरुव्यनस्योग्येन वद्ययोग्यनम् ।
युत्येक्परस्यं च तदस्यासं विदुर्युपाः॥ (३।२२।२५)
विद्वीदार्यसीन्युर्वेक्षरायसर्साज्ञता

आनन्दस्यन्दिनी येथां मतिस्तेऽम्यासिनः परे ॥ (१।२२।२६) अखन्तामावसम्पर्धा जारुज्ञेयस्य वस्तुनः।

असन्तामानसम्भागः चार्त्तः वस्तुनः। युत्तया द्वार्ण्यतन्ते ये ते महास्यासिनः स्थिताः ॥ (१।२२।२०) नाम्यासेन पिना ज्ञाने शिने विधानतवानसि ।

अन्यासेन तु काडेन स्टर्श विधानिनमेप्पति ॥ (६।१५५)१३) सैकडों जन्मोंसे अनुभूत डोनेके कारण यहुत दृढ़ हुँई संसार

भावनाक सूच विना यहत समय तक ( दानका ) अध्यास और योग किये नहीं होता । किसी कामको पुनः पुनः करनेका नाम अभ्यास है । विना अध्यासके आत्ममायनाका उदय नहीं होता । उसीका चिन्तन करना, उस दूमरेको उसीका चिन्तन करना, उस दूमरेको उसीका चिन्तन कराना, उसीका चिन्तन कराना, उसीका चिन्तन कराना, उसी परके विचारमें तथर रहना, ( प्रधानका ) अध्यास कहटाना है । जिनके भीतर चेराम्य-रसचे रिवृत, उदारता जोर सीन्दर्यसे परिपूर्ण, आनन्द्रका प्रसार करनेवाली युद्धिका उदय हो गया है, ये आत्मग्रका प्रसार करनेवाली युद्धिका उदय हो गया है, ये आत्मग्रको अध्यास करनेवाली युद्धिका उदय हो गया है, ये आत्मग्रको अध्यास करनेवाली युद्धिका उदय हो गया है, ये आत्मग्रको अध्यास करनेवाली यह करते रहते हैं ये जाता विभाग किसी कि सीच प्रसार करनेवाली प्रान्त विभाग की सीच विभाग सीच प्रसार करनेवाली प्रान्त विभाग नहीं प्राप्त दोता । अभ्यास करते रहनेसे समय पाकर अवस्य शान्तिका अग्रकाय दोता ।

(४) संसारसे पार उतरनेकेमार्गका नाम ''योग'' है :--संसारोचरणे युष्टियोगारदेन बच्यते। वो विदि द्विवकारी एं विचोपग्रसाविकीय ॥ (६१३३६) आत्मजानं प्रभावेत्स्या एकः प्रकृटिती सुधि ।
द्वितीयः प्राणसंशोधः ध्रणु योज्यं सयोष्यते ॥
प्रभावे ह्वायिः प्रोण्डो योगगज्ञन्ते यदापि ।
स्थायि रूदिसायातः प्राणशुक्तायसी मृहास् ॥ (द्वा१३१६)
असाप्यः कत्यविद्योगः करवविद्यानात्रियः ।
सम् स्विभासः साधो सुसाध्यो ज्ञाननिक्षयः ॥ (द्वा१३१८)
द्वी क्रमी विचनायस्य योगो जान च राध्य ।
सोगस्यद्वित्तरोगो हि ज्ञान सम्यान्यसणम् ॥ (५१०८१८)
विज्ञानिवतिवत्त्वतिवित्तरम्ववस्योरेकसस्य
विज्ञानिवतिवत्तरम्ववस्योरेकसस्य

संसारसे पार उतरनेकी युक्तिका नाम योग है। यह विसक्ती हान्त करनेवाली युक्ति वो प्रकारको है। इसका एक प्रकार है शारमज्ञान ओर दूसरा हे प्राण-निरोध! यदापि दोनों मार्गोका नाम पोग है, तथापि "पाण निरोध" के लिये ही "जोग" शब्द अधिक प्रच-लित है। फिसीके लिये योग-मार्ग किठन है, किसीके लिये घान मार्ग किठन है। किसीके लिये योग-मार्ग किठन है, किसीके लिये घान मार्ग किठन है। किसीके लिये योग-मार्ग करिवन है। किसीके लिये योग-मार्ग करिवन है। किसीके लिये शान मार्ग हो। मार्ग राग्त हान करिवे हो विसक्ती यात है। विसक्ती शानत करिवे हो विपाय है—यक योग और दूसरा ग्राम। योगका अर्थ है विसकी वृत्तियोंका निरोध करना ओर हानका अर्थ है यथायिल्य तस्तुको जानना। विस्त और विसकी वृत्ति (स्पन्दन) दोनों में लिक्ती एकका अय होनेसे दूसरेका मी अ्रथ हो जाता है। एक ग्रुणी है, दूसरा उसका ग्रुण है। एकके नए होनेपर दोनों ही नए को जाते है। इसमें कोई सन्देव नहीं है।

## (५) योगकी निद्या ( वाप्य अवस्था ):—

शीवस्त्र च तुरीवास्त्रा स्थितियाँ परमात्मनि । अवस्यावीजनिद्वादिनिक्का विस्तुवातिका ॥ (६११२८/५०) योगस्य सेवं वा निष्ठा सुग्नं संवेदन ग्रहृत् । (६)१२८/५१) मनायस्त्रं गते पुंसां चदन्यनोपळम्बते । प्रसान्तामुतकञ्जोळे केवजासृतवारियो ॥ (६११२८/५२)

जीवकी परमात्मामें उस प्रकारकी स्थिति जिसका नाम तुर्या है, जो जाग्रत् स्प्रम और सुपुप्ति आदि अवस्थाओंके बीजसे रहित है, जो आनन्द और चितिका अनुमव है, और परम झान और आनन्द है, यही योगका प्राप्य अनुमव है। उस स्थितिका अनुमव विना उस अमृतके समुद्रमें, जिसमें की सर छहरें शान्त हो गई हैं, मनके अस्त हुए, असम्भव है।

## (६) तीन प्रकारका योगाभ्यास :--

एतस्वर्धवाशस्यासः प्राचानां विकथस्वयाः ।
सनीविनग्रहक्षेति योगद्यार्थसम्बरः ॥ (ई।६९१२०)
प्रवरिमक्षेत्र सस्त्रिकं सस्रिष्यन्ति परस्यस्म ।
पृक्षधांश्यासनप्राचरोपचेत-परिक्षयाः ॥ (ई।६९१४०)
त्रिव्येतेषु समोगेषु सन-प्रदासनं वरस् ।
सार्थं विक्षि तदेवाञ्च यथा भवति वरित्यन् ॥ (ई।६९१४०)

योग ( संसारसे पार उतरने की गुक्ति ) शन्त्र तोन अर्थ हैं।(१) एक तस्वका गहरा अभ्यास, (२) माणांका निरोध और (३) मतका
निम्रह । इन तीनों—एक तस्यका अभ्यास, प्राण निरोध और विश्वनाश—सेंसे किसी एकका अभ्यास हो जानेयर सीनों ही सिन्द हो
जाते हैं । इन तीनों प्रयोगोंमेंसे मनको शान्त करना सबसे उत्तम है ।
इसके सिन्द हो जानेयर शीध ही कस्याण हो जाता है ।

#### १-- एक तत्त्वका गहरा घभ्यास:--

ओर केवलभाजना । उनका विजरण नीचे दिया जाता है ।

एकतस्ययनाम्यासाष्ट्रान्त शाम्यत्वं मनः। तष्टीनत्वास्त्वमायस्य तेन प्राणोऽपि शाम्यति॥ (६।६९।४८)

#### (अ) ब्रह्मभावनाः—

िचार्षे यद्त्रन्तात्मत्वरां तन्मयतो नय । मनस्त्रत्त्तस्त्रप्रेन सदेव मनति न्तिरस् व । (ई.६९१४९) प्रत्याहारवतो चेत स्वयं भोष्यश्चारित्र । विकीसते सह प्राणैः परस्यानतिस्मते ॥ (ई.१६९१५२)

यथैव भाषयस्य संधेवापूर्यते भाविता शक्ति अनन्तमखिलं अनन्त आत्मतत्त्वका वहा फरना चाहिये। म आत्मतस्य ( ब्रह्म ) में म लीन हो जाता है जैसे वि हे। यात्मा जैसी जेसी जाता है और वैसी ही शोकस पुण-पर---

पृहत्व (द्रष्टापन रें शान्त है है राग है नाले वारिश होनेसे वड़ी वड़ी निदयाँ वन जाते हैं यसे ही भाषना द्वारा मन आत्मा होकर शनन्त और सब कुछ हो जाता है। ( अर्थात अपने थापको बहा समझते समझते वह एक दिन बहा ही वन जाता है)।

चीक्षणे ॥ (३।४।५८)

(आ) पदार्थोंके अभावकी भावना :-भपद्मायाससस्ये क्षयमागते । निर्विकल्यचिद्रच्छात्मा स भारमा समयाध्यते ॥ (४।२३।४३) भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवर्णंषत्। आयन्ताभावसम्योधे यदि स्विरलं भवेत्॥ (३।०१२७) त्राञ्चात बद्धाणी रूप भवेचान्येन कर्मणा। दृशात्वन्ताभावतस्तु ऋते नान्या ग्रुभा गतिः॥ (३।७।२८)

जगन्नाग्रोऽस्य दृदयस्य स्वसन्तासम्भय विना । ष्ठभ्यते परमं तरवं न छदाचन केनचित्॥ (३।७।३०) अत्यन्ताभाषसम्पत्ती द्वष्ट्रदृद्दयदशौ मनः। एकध्याते परे ऋडे निर्विकल्पसमाधिनि ॥ (३।२१।७६) बासनाक्षयवीजेऽस्मिन्किञ्चदह्रस्ति हृदि । क्रमाजोदयमेप्यन्ति संसारसम्भवधायं निर्मुछत्वमुपेप्यति ।

निर्धिकरपसमाधानं अत्यन्ताभावसम्पत्ति विनाहन्ताजगत्स्थतेः।

रामद्वेपादिका दशः॥ (३।२१।७७) प्रतिष्टामङमेप्यति ॥ (३।२३।७८)

अनुत्पादमयी होपा नोदेखेव विमुक्तता॥ (३।२१।१२)

अत्यन्ताभावसम्पत्ती भारूज्ञेयस्य वस्तुनः। युक्तमा आर्ख्वेर्यतन्ते ये ते प्रद्धाभ्यासिनः स्थिताः ॥ (३।२२।२७) है, यही योगका प्राप्य नीलई प्रश्ये नास्त्येय सस्त्रा । अमृतके समुद्रमें, जिगदई चेति योजान्यास उदाहतः ॥ (३।२२।२८) हुए, असरमय नेसम्भयगोधो हि प्रानं चैयं च ६०वते ।

हुद, अस्तरम्ब नेसम्भवयोधे हि द्यानं श्रेयं च इत्यते । वदस्यासेन निर्वाणिभित्यस्यासो महोदवः॥ (३।२२।३१) (त्य रिप्टिके श्लीण हो जानेषर ओर सत्य एप्टिके हक् हो जाने ात्मा निर्धिकस्य और शुद्ध चितिका आकार धारण कर छेता । जगत्रूपो ध्रमके, जो कि आकाशके रक्षकी नाई देखने माधको हे यास्तविक नहीं हे, अत्यन्त अभावके ज्ञानके रह हो जानेपर ब्रह्मके रूपका ज्ञान होता है; अन्य अकारले नहीं। दश्य जगतके अत्यन्त अभावकी भावना है विना दूसरी ओर कोई शुभ गति नहीं है । इस जगत् नामवाले दृदयकी सत्ताको असरमय समझे विना फसी भी कोई परम तत्त्वको नहीं जान सकता। द्रएा, दर्शन और हृदय सबको अरयन्त असत् समझ फर निर्विकस्प समाधिमें एकतस्यके ध्यानमें निमन्न होनेपर, हृदय में बासनाके क्षयके अंकुरका यीज आरोपित होने पर, क्रमसे राग द्वेप आदिको उत्पत्ति नहीं होती, संसारको भावना निर्मूछ हो जाती है, और निर्यिकल्प समाधि भी हयु होने लगती है। अहंभाव और जगत्के अत्यन्त असत् होनेका अभ्यास किये विना नित्यक्य मुक्तिका अनुभय उदय ही नहीं होता। जो लोग युक्ति और शास्त्रके अध्ययन द्वारा हाता और देय दोनोंको अत्यन्त असत् सम-झनेका प्रयत्न करते हे वे ब्रह्म≯यासी कहलाते हैं । यह जगत्, में और सय दृश्य वस्तयं कभी न उत्पन्न हुई हैं, और न हं—इस प्रकारका निश्चित यान दानका चास्तचिक अभ्यास है। दृश्यके असम्भय होनेके गानका ही नाम धान है। यही जानने योग्य भी है। इसके अभ्याससे ही निर्वाणकी प्राप्ति होती है। इसिंछये अभ्यास यही चीज़ है।

#### (इ) केवलीभाव:--

वद्वस्थाहरूलं दश्यामावे अवेद्वकात् । वदिद्धि केवलीमावं वत व्यासतः सतः ॥ (२।४)५२) तत्तामुष्यते भावे सम्प्रेचादितासमाः । द्याभ्यत्वस्पिद्वे वाते स्पन्दनकुष्णता यया ॥ (२)४/५४) तिकात्वमहः चेति स्टब्दैस्तवामुपातो । स्प्युः स्वालेवलीमावस्तारको विमकासमाः ॥ (२)४/५६) अहं खं जगदिलादी मज्ञान्ते दश्यसंग्रमे। स्याचादवी केवल्वा स्थिते द्रष्टर्यजीक्षणे॥(र्शणपट) हृद्यके अत्यन्त अभाव होनेपर जब द्रुपका द्रष्टृत्व (द्रुप्टापन्)

दर्यक अत्यन्त अभाव होनपर जव दृष्टाको द्रण्टुत्व (दृष्टापन) आप हो उप हो जाता है तव जो सत्ता शेप रहती है उसे केवली-भाव कहते हैं। जैसे हवाके क्क जानेपर उसकी कियार्ग शान्त हो जाती हैं वैसे ही उस भाव (केवलीभाव) के प्राप्त हो जानेपर राग क्षेप आदिकी सभी यासनार्थे शान्त हो जाती हैं। तीनों जगत्, तुम, मैं और सर दश्य शास्त हो जानेपर दृष्टाको अपने छुद्ध आहमस्वरूप होनेका देवलीभाव अनुभवमें असे लगता है। मैं, तुम, और जगत् जादि दश्यके अमके शान्त हो जानेपर और दृष्टाको अनुभवमें न भानेपर केवलताका अनुभव उद्य होता है।

## २—प्राणोंकी गतिका निरोध:---

ताराज्वन्तस्य संस्थन्दे शान्ते सम्यो यमानिजः । प्राणानिकपरिस्थन्दे शान्ते सान्तं तथा सनः ॥ (६।६९।४१) सस्मिन्धंरोधिते न्तसुपद्मान्तं भवेन्मनः । (५।७८।१५) मन.स्पन्दोपक्षान्त्यायं संसारः प्रविकीयते ॥ (५।७८।१६) प्राणशाकी निरुद्धायं सनो राम विकीयते ।

दृष्यस्क्रयान्त वद्द्रस्यं प्राणस्यं हि यानस्य ॥ (५)१३।८३) जैसे एंखेकी गति रुक जानेपर ह्याकी गति रुक जाती है वैसे ही प्राणीकी गतिक रुक जानेपर मन 'शान्त हो जाता है। प्राणके निरोध करनेसे अवस्य ही मन शान्त हो जाता है। मानके शान्त होनेपर अवस्य ही यह संसार बिलीन हो जाता है। प्राणकी शक्तिक होनेपर अवस्य ही यह संसार बिलीन हो जाता है। प्राणकी शक्तिक हो जाता है। विस्ती हो जाता है।

प्राणका रूप भी मानसिक है।

(अ) प्राण और मनका सम्यन्ध चित्तका ही यनाथा हुआ है :—

वेन सङ्क्रियदा प्राणः प्राणो से यतिरिखपि। न सवासि विनानेन तेन वस्त्यरायणस्॥ (५११३९१२) एर्षं यस्मनसास्यस्तग्रुपढर्म्यं वर्षेत्र तत्। तेन मे जीवित्रं प्राणा इति प्राणे मनः स्थितम्॥ (५११३९४१०)

् मनने हो प्राणीकी कल्पना की है और इस वातकी भी कल्पना की है कि प्राण उसको गति है और प्राणके विना उसकी स्थिति नहीं है। इस कारणसे ही वह प्राणके ऊपर निर्मर रहता है। मन जिसका अभ्यास कर लेता है उसीका अनुभय करता है। मन समझता है कि प्राण उसका जीवन है, इसिलेचे ही प्राणमें मनकी स्थिति है।

(आ) प्राणविद्या:--सर्वेदु.सक्षयहरी सर्वसीमान्यवर्धिनी । (ई।२४।८) कारणं जीवितस्येह प्राणविन्ता समाधिता॥ (ई।२४।९) इता च पिङ्गछा चास्य देहस्य सुनिनायक। सस्यित कोमछे मध्ये पार्धकोष्टे निमीलिते ॥ (६।२४।२०) पद्मयुग्मत्रयं यत्रमस्थिमांसमय क्रवर्षधोनालमन्योन्यमिखरकोमलसङ्ख्यः ॥ (६।२४।२१) सेकेन विकसस्पर्ने सञ्ख्यकाशचारिया। चळन्ति तस्य पत्राणि सृदु ज्यासानि यायुना ॥ (६।२४।२२) चळालु तेषु पश्चेषु स महत्परिवर्धते। वाताहते छतापत्रवाछे वहिरिवाभितः॥ (ई।२४।२३) वर्धि नीतः स नाडीपु कृत्वा स्थानमनेकथा। अर्थाधीवर्तमानामु वेहेऽसिन्यसरत्वय ॥ (६।२४।२४) प्राणापानसमानारौततः स हृद्यानिकः। संदेते. प्रोच्यते तज्ज्ञीविचित्राकारचेष्टितैः ॥ (६।२४।२५) हरवद्मयग्रतितये समस्ताः प्राणशस्त्रयः। क्रप्वांधः प्रस्ता देहे चन्द्रविग्यादिवासवः॥ (६।२४।२६) यान्त्यायान्ति विक्पेन्ति हरन्ति विहरन्ति च । उत्पत्तन्ति पतन्त्याञ्च सा प्ताः व्राणशक्त्यः ॥ (६।२४।२७) स एप हत्त्रद्मगतः प्राण इत्युच्यते वुर्धः। अस्य काचिन्मुने दाकिः प्रस्पन्यपति खोचने ॥ (६।२४।२८) ' काचित्स्यर्शमुपाद्**चे काचिद्व**इति नासया । -काचिद्वस जरवित काचिद्वक्ति वचासि च ॥ (६।२४।२९) यहुनात्र कि<u>स</u>्केन सर्वमेव शरीर**डे**। करोति भगवान्यायुर्वन्त्रेहामिव यान्त्रिकः॥ (६।२४।३०) समोध्यांची दिसंकेती मसतायनिकी मुने। प्राणाचानाविति क्याती प्रकृती ही वरानिली ॥ (५।२४।३१)

```
सङ्क्षविनिकृताङ्गाद्विसतन्तुळवादपि
           दलंक्ष्या विद्यमानापि गति स्इमतराऽनयोः॥ (६।२४।३७)
           प्राणोऽयमनिदा बहान्सन्दशक्ति सदागतिः।
           सवाद्याभ्यन्तरे देहे प्राचोऽयमुपरि स्थितः॥ (६।२५।३)
           अपानोऽप्यनिश बहान्सन्दशक्तिः सदागविः।
           सवाद्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाविस्थत ॥ (६।२५।४)
           प्राणापानगति प्राप्य सुस्वस्थ सुखमेधते।
           प्राणास्यास्युद्यो ब्रह्मन्पद्मपत्राद्छदि स्थितात् ॥ (६।२५।१९)
           द्वादशाङ्गकपर्यन्ते प्राणोऽस्त यात्वय वहि.।
           अवानस्योदयो याह्याद्दादशान्दान्महामुने ॥ (ई।२५।३०)
                                      हृदयसस्यिते ।
           अस्तद्गतिरथाम्मोजमध्ये
           प्राणी यत्र समायाति द्वादशान्ते नम पर्दे ॥ (ई।२५।३१)
           पदात्तसमाद्यानोऽवं खादेति समनन्तरम्।
           घाद्याकाशोन्मुखो प्राणो वहत्यप्रिशिता यथा ॥
                                                      (है।२५।३२)
           हराकाक्षीन्मुखोऽपानी निम्ने बहति वास्वित् । (ई।२५।३३)
           अपानशक्तिनोऽन्तस्था कला प्राणविवस्वता॥ (६।२५।३६)
           यत्र झस्ता तदासाच पद भूयो न शोच्यते।
           प्राणार्कस्य तथाऽन्तस्था यत्रापानसितासुना ॥
                                                      (दीरपाद७)
            प्रस्ता तत्पदमासाधा च भूथो खन्मभाद्वर ।
           प्राण पुवार्कता याति सवाद्याभ्यन्तरेऽभ्यरे ॥
                                                      (६।२५।३८)
            आच्यायनकरीं पश्चाच्छक्तिवामधितिष्ठति ।
            प्राण प्रवेन्द्रुता त्यवस्त्रा शरीराप्यायकारणीम् ॥
                                                      (है।२५।३९)
            क्षणादायाति सूर्येत्व संशोपणकर पदम्।
            भक्ता सम्वरित्यज्य न यावसन्त्रता गत ॥
                                                     (2144180)
            प्राणस्तावद्विधार्यान्तेऽदेशकाळे न शीच्यते ।
            हृदि चन्द्राकंयोर्जाखा नित्यमस्तमयोदयम् ॥
                                                     ($124181)
            आसमा निजमाधार न भूयो जायते सन.।
            सोदवारतमय सेन्दु सर्राईम सगमागमम्॥
                                                     (है।२५।४२)
            भपानेऽस्तद्वते प्राप्य समुदेति हदम्बुजात्। (६।२५।४७)
            प्राणे स्वस्तद्वते बाह्माद्यान प्रोदित क्षणात् ॥
                                                     (ई।२५।४८)
     प्राणविद्यासे जीवके सब दुःखींका नादा होता है ओर सब
प्रकारके सौभाग्यकी वृद्धि होती है। शरीरके मेस्दण्ड (पार्श्वकोष्ट) के
```

मध्यमें दो मिली हुई फोमल इंडा और पिङ्गला नामफ नाड़ियाँ स्थित है। अस्यि और मांससे वने गुये, ऊपर बोर नीचेको जानेवाली नालियाँ समेत, फोमल पंपांक्यों वाले फमलके फूलके जोड़ोंके समान, तीन यन्त्र (शरीरके अपरी मागमें ) स्थित हैं । इन यद्यों के पत्र वायुके श्चेदासे विकसित होते हैं। वामुसे व्याप्त होनेपर उनके पत्र घीरे धीरे दिलते हैं। उन पत्तांके दिलनेसे वायुकी गृद्धि होती है, जैसे वायु द्वारा छता और पर्नोके स्पन्तित होनेपर बाहर चारों और हवा फेलती है। भीतर जय वायुका आकार बढ़ता है तो यह बायु ऊपर नीचे, चारों ओर शरीरमें नाष्ट्रियों द्वारा फेळवी है। हृदयमें प्रविष्ट वायु शरीरमें फेलकर नाना प्रकारको चेप्रायें करती हुई और विशेष स्थानोंमें रहती हुई प्राण, अपान, समान वयान और उदान नामोंसे मसिद्ध होती है। शरीरके मीतर दृदयमें स्थित तीनों यंत्रीमें भाणको सारी शक्तियाँ रहती हैं, और वहाँसे इस प्रकार शरीरमें फेहती हैं जैसे चन्द्रमासे किरणें फैहती हैं। वे प्राणशक्तियाँ जाती हैं, आती हैं, आकर्षण करती हैं, हरण करती हैं, विद्वार करती हैं. क्रवर चढती हैं, नीचे गिरती हैं। हृदय फमलमें रहनेवाली वाय प्राण कहलाती है। इसकी एक शक्ति तो आंधोंमें जाकर उनका सञ्चालन करती है। एक व्यचामें जाती है। एक नाकर्मे। एक भोजनको पचाती है। एक जिलामें जाकर वाणीका सञ्चालन करती है। बहुत कहनेसे क्या, सारे शरीरको भगवान भाग इस प्रकार चळाता है जेसे कि कोई यांत्रिक (इक्रीनियर) किसी यंत्रको चलाता हो। शरीरके भीतर रहनेवाली वायुक्ते दो विशेष भाग है, एक ऊपरकी और जाता है और दूसरा नीचेकी ओर-उनके नाम है प्राण और अपान। कमलकी नाळके पक्त तन्तुके हुज़ारवें हिस्सेसे भी सूक्ष्म और दुर्लक्ष्य गति प्राण और अपानकी है। देहके याहर और भीतर ऊपरी भागमें सदागति और स्पन्दशक्ति वाटा प्राण सदा रहता है। देहके वाहर बौर मीतर नांचेके भागमें सदागति और स्पन्दशक्ति वाला अपान सदा रहता है। प्राण और अपानकी गतिको जान कर ओर वसमें करके योगी सम्य रहकर सुख मोगता है। हृदयमें स्थित कमलपत्रसे प्राणका उदय होता है और द्वादश (१२) अङ्गुल तक बाहर आकर वह अस्त हो जाता है। अपानका १२ अहुछ दूरीपर उदय होकर भीतर हृदयमें स्थित कमलके मध्यमें अस्त होता है। जहाँ वारह

लपर वाहर प्राणका अस्त होता है वहींसे प्राणके अस्तके पीछे ानका उदय होता है। प्राणकी गति अग्नि शियाकी नांई हृदयसे रकी ओर याहरको है, और अपानकी गति जलकी नाई हृदय हाराकी ओर बाहरसे भीतरको नीचेकी ओरहै । अपान रूपी चन्द्र-ती कला जब और जहाँ पाण रूपी सूर्य द्वारा बस्त हो जाती है ार्थात् जय और जहाँ यपान और प्राण एक होते हैं ) उस स्थान-प्राप्त करके किर शोक नहीं होता ( अर्थात् उस समय ही निस्पन्द स्थाका अनुभव होता है जो कि शारमाको अवस्था है )। इसी गर जय प्राणको फलाको अपान प्रस्त कर छेता है (अर्थात जहाँ र जय प्राण और अपान एक हो जाते हैं और स्पन्दन नहीं होता ) र स्थानको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता। भीतर और धाहर नेवाळी वाय ही प्राण और अपानका, जो कि शरीरको पुष्ट करते रूप धारण करती है। जय बाहर (१२ अंगुलपर) प्राण तो ज्ञान्त जाद और अपानका उत्थ न हो, तब ध्यान समानेपर श्लोक नहीं ता। इसी प्रकार हृदयके मीतर जब अपान शान्त हो जाए और णका उदय अभी न हुआ हो, उस समय ध्यान लगानेसे पुनर्जन्म हीं होता, फ्योंकि वही आरमाका आधार है। यह ऐसा स्थान है जिसमें ण और अपान, उदय और अस्त, सूर्य और चन्द्रमा, दोनींका समा-म होता है। हदयमें अपानके असा होनेपर माणका उदय होता है रि वाहर प्राणका अस्त होनेपर अपानका उदय होता है। इन दोती-हय और अस्तके वीचकी अवस्था, जिसमें प्राण और अपान होनें। कि गतिका अनुभव नहीं होता, आत्माकी निजी अवस्था है। उसमें त्थत होना ही योगीका धेय है। उसमें तय नित्य स्थिति होती है ।थकि प्राणकी गतिका चिलकल निरोध हो जाम ।

#### ( इ ) खामाविक प्राणायाम :--

जाप्रत-स्ववतंत्रेव प्राप्यावामीऽयमुच्याः । प्रवर्तते यवस्त्राः वचावद्वयसे रख्यु ॥ (६१२५१५) मकोन्युक्तव प्राप्यानां वयुष्टरदानकोरसवा । स्वरसीनास्त्रयवानां तं घोरा रेचकं विदुः ॥ (६१२५१६) द्वादवाद्वक्रपकेनं बाह्यसावस्त्रयासथः । प्रापानसङ्गसंदर्शां यः स बुक्त उच्यते ॥ (६१२५१७)

(\$1२५१८)

(है।२५।९)

वाह्यात्परापतत्वन्तरपाने यसवजितः । योऽनं प्रपूरणः स्पर्धो विद्यस्तमपि पुरकम् ॥ अपानेऽम्तक्षते प्राणो यावधाभ्युदितो हरि । तावस्ता कम्भकावस्था योगिभियांनुभूयते ॥ रेचकः कुम्मक्त्रीय पूरकथ श्रिधा स्थितः। अपानस्योदयस्याने द्वादशान्तादधी यहिः॥ (इंश्याक्र) स्वमाचाः सर्वकाळस्याः सम्यग्यव्यविवर्जिताः । हे प्रोक्ताः स्कारमतिभिरतास्युणु खं महामते ॥ (\$124111) द्वादका हु छपयेन्साझा झादम्युदिसः प्रभो। यो वातस्तस्य तथैव स्वभावातपूरकादयः ॥ (दीरपावर) सृदन्तरस्या निष्पद्मघटवद्या स्थितियंदिः। द्वादशा द्वलपर्यन्ते नासाप्रसमसंग्रुखे ॥ (5184113) व्योखि नित्वमपानस्य तं विदुः कुम्भकं उधाः। याद्योनमुखस्य वायोर्या नासिकामावधिर्गतिः ॥ (\$IZY|12) तं बाद्धापुरकं स्वाद्यं विदुर्योगविदा जनाः। मासाग्रादपि निर्मस्य द्वादशान्ताविषगैतिः॥ (ई।२५।१५) वा वायोस्तं विद्वर्धीरा अपरं बाक्रपुरकम्। प्राणे यावश्वापान उद्रतः II (क्वारपावर) वहिरस्तद्वते ताबत्यूर्णं समावस्थं वहिष्ठं कुम्भकं विदुः। यचदन्तर्मुखस्पं स्याद्पानस्योत्यं विना ॥ ( [ 174120) तं वाद्धरेचकं विद्याधिन्यनामं विमुक्तिदम्। (\$194196) द्वादशान्ताचदुरयाय रुपपीयरता परा ॥ अपानस्य बहिष्टं तमपरं प्रकं वितुः। (है।२५११९) याद्वानास्यन्तर्धिवान्कुम्भकादीननारसम् (६।२५।२०) प्राणापानस्वभावान्स्तान्युष्वा भूयो न जायते । गच्छतस्तिएतो घापि जाघतः स्वपनोऽपि घा ॥ (इंदियारक) पते निरोधमायान्ति प्रकृत्याऽतिचलानिकाः । यत्करोति यद्भाति उद्वयैवालमनुस्मरन् ॥ (६।२५।२२) कुम्मकादीचरः स्वान्तस्तत्र कर्ता न किञ्चन। (इंश्पार३) बाह्यं परिजदन्मनः ॥ **अव्यप्रमस्मिन्वापारे** दिनैः कतिपर्यरेव परमाप्तोति केवसम् । (중 구니(28) वाह्रे विषयवृत्तिषु ॥ तंस्रो **ज्**तवस्यसतः

न यध्नाति रति चेतः श्रद्धतौ प्राक्षणो यथा । (ई।२५।२५) अस्तद्भववति प्राणे स्वपानेऽस्युदयोन्मुखे॥ (है।२५।५०) महिः कुम्भकमाळस्व चिरं भूयो न घोच्यते। प्राणे किञ्चिदम्युद्योनमुखे॥ थपानेऽस्तङ्गते (\$124141) अन्तःकुम्भकमास्रम्य चिरं भूयो न शोध्यते । प्राणरेच इसाखन्त्रय अपानाद्दूरकोटिगम् ॥ (है।२५।५२) स्वच्छं कुम्भकमभ्यस्य स भूयः परितप्यते। प्राणपुरान्तरस्थितम् ॥ भपाने रिचकाधार (क्षेप्रभाभव) स्वसंस्थं (पूरकं टप्ट्या न भूयो जायते नरः। प्राणापानायुभावस्तर्थयेती विकयं गती॥ ·(ৼ।ঽ**५।५**४) तदाळम्य पर्व भाग्तेमारमानं नानुतप्यते । प्राणुमक्षोम्मुलेऽपाने देशं काळं च विष्कलम् ॥ (ई।२५।५५) विचार्य बहिरन्तवाँ व भूयः परिशोध्यते । अपानभक्षणपरे भाणे हृदि तथा बहिः॥ (है।२५।५६) देशं कार्ळं च सम्प्रेदम् न भूवी जावते मनः। यश्र प्राणी हापानेन पाणेतापान एव च ॥ (है।२५।५७) निगीणी वहिश्न्तक्ष देशकाळी च पर्य सी। क्षणमस्तं गतप्रापेमपानोद्यविज्ञास् ॥ (\$124146) अपप्रसिद्धबाह्यस्यं कुम्भकं तत्वदं विद्या। भयवसिद्धो द्यन्तस्थकुरमक्तः परमं पदम् ॥ (\$124149) प्रतत्तदारमनी रूपं श्रुतेपो परमेव चिन् । न सोक्यते॥ (कृष्पादः) पृतचत्त्वसद्याभासमेतव्याच्य जो सबसे उत्तम माणायाम है और जिसको बानी छोग सोते जागते करते रहते हैं उसको अपने कल्याणके लिये सुनी। हदय कमलके कोशसे (फेफर्ड़ीसे) प्राणके वाहर निकालनेका नाम रेचक है। वाहर वारह अंगुलसे प्राणोंको भीतरके बहुाँमें लानेका नाम पूरक है। वाहरसे अपानके अन्दर आजानेपर अतिके द्वारा भोतरके अहाँको यतसे भरनेका नाम भी पूरक है। हर्द्रयमें आकर जब अपान अस्त हो जाप और वहाँसे प्राणका उदय 🕇 हो, तो वह अवस्था कुम्भक कहलाती है। योगी छोगाँको उसका अनुमय होता है। रेचक कम्मक और पूरकभी तीन प्रकारके हैं। वे स्यामाविक है और सदा होते रहते हैं: उनको करने के किये विशेष यत्नकी कावश्यकता नहीं है। युद्धिमानोंने

जिस प्रकार उनका वर्णन किया है वह सुनो। जो वायु वारह अंगुछ वाहरसे उदय होती है उसके वहींपर ( वाहा ) पूरक आदि प्राणायाम होते हैं। नाकसे वाहर वारह अंगुलकी दूरीपर, मिट्टीमें अप्रकटित घड़ेकी नाई, जब वायु आकाशमें स्थित रहती है तो उसे वाटा फुंमक कहते हैं। वाहरकी ओर जानेवाली वायुके नाककी फुतल तक जानेको योग जागनेवाले लोग प्रथम वाह्य पूरक कहते हैं। और नाककी फुङ्गछसे वाहर बारह अंगुल तक प्राणके जानेको धीर लोग दूसरा याद्य पूरक कहते हैं। प्राणके बाहर जाकर अस्त हो जानेपर जवतक कि वहाँसे अपानका उदये नहीं होता उस पूर्ण और सम अवस्थाको याह्य कुम्भक कहते हैं। अपानके उदय होनेसे पूर्व जो उसकी अन्दरकी ओर जानेकी प्रवृत्ति होने छगती है उस मुक्तिदायक प्राणायामको याह्य रेचक कहते हैं। वारह अंगुल वाहरसे उठकर अपानका आकार-मय होना दूसरा पूरक कहलाता है। इन चाहरी और भीतरी प्राणोंके स्वमायों, फुम्मक आदिको जानकर योगी दूसरा जन्म नहीं लेता। चलते. इहरते, सोते, जागते. इन प्राणायामाँकी करते रहनेसे साभा-विंक चञ्चल वृत्तिवाले प्राण भी वदामें आ जाते हैं। इन प्राणायामींको करता रहता हुआ पुरुप बुद्धिको इनमें छगाकर जो चाहे करे और खाये पिये, उसको कर्तत्वका स्पर्श नहीं होता। इस अम्यासमें खूब लग कर, वाहरसे मनको रोक कर, कुछ दिनमें ही मनुष्य केवल पदको माप्त फर लेता है । इनका अभ्यास करनेपर मनको वाहरके विपयों में आनन्द नहीं आता, जैसे बाह्मणको कुत्तेके मांसमें (घाटमें) मज़ा नहीं शाता। अब प्राण वाहर आकर अस्त हो जाए और अपानका उदय होनेको हो (हुआ न हो), उस वाहा कुम्मकन्ना अवलम्बन करके योगी घोफ-से रहित हो जाता है। जब हृदयमें अवानका अस्त हो जाए और भागका उदय न हुआ हो, उस भीतरी फुम्भकका अवसम्यन फरके भी योगी द्योकसे पार हो जाता है। प्राणको निकाल कर अपानको ग्रहण न करके जो गुद्ध ( वाहा ) कुम्भक द्वोता है उसका अम्यास करके योगीको परिवाप नहीं होता। अपानको भीतर छेकर आणको याहर न निकाल कर जो भीतरी कुम्मक होता है उसका अभ्यास करनेसे मगुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता। प्राण और अपान दोनों हो जब भीतर लीन हो जाएँ, उस अवस्थाका अध्यास करके आत्माके शास्त हो जानेपर शोक नहीं होता। प्राणको भक्षण करनेको जर

अपान उद्यत होता है उस कल्पना रहित कालका ध्यान करनेसे फिर ोिक नहीं होता । इसी प्रकार लपानको अक्षण करनेको जब प्राण उद्यत होता हे उस देश और कालका ध्यान करने शोक नहीं होता । ज्ञा और जहाँ वाहर ओर भीतर प्राण ओर अपान एक दृसरेको तिगल जाते हैं और क्षण मरके लिये प्राणवायुकी गति क्क जाती है, प्राण और अपान दोनोंका सभाव हो जाता है, उस निना किसी यत किये सिल स्वस्थाको याहर और भीतरका कुम्भक कहते हैं, उस अवस्थामें हो आस्मार्के गुद्ध कपका भान होता है। उसमें स्थिर होकर होक नहीं होता।

## (ई) प्राणोंकी गतिको रोकनेकी युक्तियां :--

वैशायारकारणाभ्यासाधुक्तितो न्यसनक्षयात्। परमार्थाववोधाच रोध्यन्ते प्राणवायव ॥ (५।१३।८५) द्यास्त्रसम्बद्धेवैसायास्यासयोगत अनास्थाया कुतास्थाया पूर्वससारवृत्तिषु ॥ (५।७८११८) यथाभिवान्द्रिसध्यानाश्चिरसेकतयोदितात एकतस्वधनाम्यासात्राणस्यन्दो निरुद्धयते ॥ (५।७८|१९) पूरकादिनिजायामादृ इदाभ्यासाद् खेदजात् पकान्तध्यानसयोगास्त्राणस्यन्दो निरुद्ध्यते ॥ (4106120) श्रीष्ठारोचारणमान्तदारदसस्यानुभावनातः सप्रसे सविदो जाते प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते॥ (4106129) रेवके नगमभ्यस्ते प्राणे क्वारे स्वमागते । न स्प्रधारमङ्करभाणि प्राणस्पन्दी निरुद्ध्यते॥ (पाण्डा२२) पुरके जनसम्बद्धी पुराद्विरिधनस्थिते । प्राणे प्रशान्तसञ्चारे प्राणस्पन्दो निरुदुभ्यते ॥ (4106128) कुरमके क्रमावरकाळमनन्त परितिष्टति । अभ्यासास्त्रभिते प्रामे प्राणस्पन्दो निरूद्धते ॥ (4513014) रालुमूङगता यदाजिह्नयाकस्य घटिकाम्। कर्ष्यस्नप्रमते प्राणे प्राणस्पन्दी निरुद्धते॥ (पाण्टा२५) समस्तक्कनो-मुक्ते न किञ्चिश्वाम सुक्ष्मस्ते। ध्यानात्सविदि छीनायां प्राणस्पन्दो निष्यते ॥ (पाण्टारह) द्वादशाङ्करपर्यन्ते नासाध्रे विमकाम्बरे ।

ŧ

असम्ये तारकाकोकद्वान्तापन्तसुपागते ।
चितने केवने दुवे प्राणस्पन्दी निरुच्यते ॥ (पाण्टारर)
अध्यासाद्र्य्यस्पन्धे ताद्र्य्यं द्वाद्वान्तमे ।
प्राणे गिरुवारम् प्राणस्पन्दी निरुच्यते ॥ (पाण्टारर)
अस्यास्य यदुन्दाव द्यान तस्यान्द्वाक्षिते ।
अस्रिक्टविववस्यारी प्राणस्पन्दी निरुच्यते ॥ (पाण्टार्व)
स्यास्यपिनस्ये शुद्धे हृद्वये द्वात्वासमे ।
बक्षाव्यविवित्ते चित्रं प्राणस्पन्दी निरुच्यते ॥ (पाण्टार्व)
प्रिक्षः क्ष्मेस्याग्यक्षेत्र नामासङ्करकरियते ।
भानादेशिकचाहर्ये, प्राणस्पन्दी निरुच्यते ॥ (पाण्टार्व)

निर्वाणमयशिष्यते ॥ (५१७८।४६)

(4106170)

चेराग्य, कारणका अभ्यास, व्यसनक्षय, परमार्थका द्वान, शास्त्र और सञ्जनीका सपके; अभ्यास, ससारकी वस्तुओमें आस्थाका त्याग, ध्यान द्वारा प्राप्त एकताका अनुभव, एक तरप्रका गृङ् अभ्यास; पुरक आदि प्राणायामीका अभ्यास, एकान्तमें घेठकर ध्यान लगाना, ऑफारके उचारण द्वारा शब्दतस्वकी भावना, सुपुप्त शवस्थामें सवित् को छेजाना, रेचकका अभ्यास, प्राणको शास्त करनेका अभ्यास, पूरक के अभ्यास द्वारा प्राणको शान्त करनेका अभ्यास, तालुके मूलमें रियत घंटीको जिहासे व्याकर भागको कर्घरन्ध्रमे लेजाना, सब फल्पनाओंको शुन्याकार आत्मामें छीन करके ध्यान खगाना, नाककी फुङ्गळसे वारत अङ्कुळ वाहर प्यान ठगाफर सचित्को छीन फरना, भुआँके प्रथमें स्थित तारेका घ्वान ठगाकर चेतन आत्मामें स्थिति प्राप्त फरना, अञ्चास द्वारा प्राणको ऊर्घरन्त्र द्वारा तालुले चारद अदुल्पर लेजाकर शान्तकरना; अकस्मात् ही जो आत्मज्ञान उदय हो जाप उसमें इदतासे स्थित होकर करपनाओं को छीन करना। चित्तको वछपूर्वक शुद्ध चासना रहित सचित् मय आत्मामें लगाना आदि अनेक विधिमों द्वारा, जिनका अनेफ गुढमोंने उपरेश दिया है, प्राणकी गतिका निरोध हो जाता है। अभ्यास द्वारा प्राणाकी गतिके रक जुनेपर मन शान्त हो जाता है और निर्याण ही शेप रह जाता हो।

**मशममाया**वि

३--मनका लय:--( अ ) मन संसार-चककी नाभि है :— चित्रं नाभिः किळास्पेह मायाचकस्य सर्वतः। स्थीयते ' चेत्तदाक्रम्य तस्र किञ्चिलवाधते ॥ (५,४९।४०) तस्मिन्द्रुतमथष्टक्षे धिया पुरुषयस्रतः।--गृहीतनाभिवहना-मायाध्यः निरुव्यये ॥ (पापवाव) इदं संसारचकं हि नामी सहस्पमात्रके। (क्षिश्राप) सरोधितायां वहनाङ्गधुनन्द्रव रुपाते ॥ (हारदाह) परं पौरुपमान्याय वलं प्रज्ञां च युक्तितः । (\$12919) नामि ससारचकस्य चित्तमेव निरोध्येत्॥ (\$12916) मनोनिष्टतया विश्वमिदं परिणर्वि गतम्। (५।२४।५४) सरिमक्षिते जिसं मर्वं सर्वमासादितं भवेत् ॥ (पारशामप) चित्रसरीय जगसमा जगसमीय चित्रकत्। एकाभाजादृद्वयोगीशः स च सत्यविचारणात्॥ (8180188) चित्तान्तरेव संसारः क्रम्भान्तः क्रम्भसं यथा । **वित्तनादो न संसारः कुम्भनादो न कुम्भखम् ॥** (4140118) द्यान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्पति । तथा शास्ते सनःस्पन्दे शास्यन्ति प्राणवायवः ॥ (दे।६९(४४) चित्ते त्यकं छयं याति द्वैतमेक्यं च मर्यवः। शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयम् **॥** (हातडाहर) शस्याधितं विद्याक्षेत्रं संस्तेः सस्यसन्ततेः। धेत्रे स्वधेत्रतां याते दाछे. क व्व सम्भवः ॥ (ई।दर्गाध्य) विचमेव विविद्येष्टं भाषाभावविद्यासिना। विप्रतंतेऽधैभावेग वलमूर्मिवया यथा॥ (ई।९३।४६) सर्वज्ञगेन भूपते। चित्तीस्मादमरूपेण सर्वनासादाते सम्बन्साग्राज्येनेत सर्वदाः॥ (क्षाइहाइ७) दुःसस्य सर्वोपत्रबदायिनः। ससारस्यास्य वपाय पुक पुत्रास्ति मनसः स्वस्य विग्रहः॥ (शक्षार) **मनोवि**खयमात्रेण दु-संद्यान्तिस्वाप्यते । (३।११२।९) सर्वं सर्वंवतं ज्ञान्तं वद्य सम्पद्यते तदा ॥ (३।१३१।१५) स्वपीर्द्धसाध्येन स्वेप्सितत्वागरूपिणा । सन-प्रसममात्रेण विना नास्ति शुमा गतिः॥ (३१३१११२)

इस मायाचककी नाभि मन हे। यदि इसकी जोरसे पकड कर स्थिर कर दिया जाये तो फिर ससार हु य नहीं देता। मनको नुद्धि शार पुरुपार्थ द्वारा वसमें कर छेनेपर यह माया-चन ससार पेसे वसमें या जाता हे जेसे कि नाभिके पकडनेसे पहिया। नकल्पनामक मनको रोकनेसे ससारकी गति ऐसे इक जाती ह जेसे कि नाभिके रोक रेनेपर पहियेकी गति। परम पुरुषा क्रिंग आश्रय रेकर वरु, प्रशा थोर युक्ति द्वारा ससारस्वत्रकी नामि, मनको रोकना चाहिये। यह ससार मनके सहारपर ही चल रहा है, मनके जात लेनेपर सब कुछ जीता जाता है। चित्तकी सत्तासे जगत्की सत्ता है, जगत्की सत्ता चित्तकी सत्ता हे, एकके अभाव होनेपर दोनों दीका अभाव हो जाता है, आर वह होता हे सत्यके विचारसे। चिक्तके भीतर ससार उस प्रकार हे जेसे कि घडेके भीतर घटाकाश. चित्तके नाश होनेपर ससार इस प्रकार नहीं रहता जेसे कि घडेंके नाश होनेपर घटाकाश नहीं रहता । वायुका चलना यन्द हो जानेपर जैसे गन्यका थाना वन्द हो जाता है वसे ही मनके स्पन्दन (गति) के शास्त हो जानेपर प्राणींकी गति भी रुफ जाती है। चित्तके त्यागे जाने और लान होनेपर, हैत और पेफा सब प्रकारसे लीन हो जाते हैं, केवल एक शान्त और अविकार परम तत्व ही दोप रहता है। इस समार रूपा खेती के धेतको चिस कहते हैं। जब खेत ही न रहेगा तो येतीके पेदा होनेकी सम्भाषना कहाँ है ? जेसे एक ही तरक्षके रूपमें प्रकट होता ह येसे ही चिच भाव और अभाव वाली वस्तुओं ने रूपमें परिणत होता है। जेसे साम्राज्यके प्राप्त होनेपर सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति दो जाती हे बसे ही चित्तनारा रूपी सर्वत्यागसे सब कुछ मात हो जाता है। इन सब उप द्ववांके पैदा करनेवाले ससारकपी दु बसे इंटनेका पक ही उपाय ह । यह हे अपने मनका निजह । मनके विलान होने मापसे हु बॉकी शान्ति हो जाती है और सर्वगत, शान्त ब्रह्मका अनुभव होने लगता ह । अपने ही पुरुपार्थसे सिद्ध होनेपाले, इच्छित वस्तुर्थो हे त्यागसरूप मनके प्रशम विना ग्रम गतिकी प्राप्ति नहीं होती।

## (आ) मन कैसे स्थूल होता है :—

अन्यारमन्यारमभावेन देहमात्रास्थयानया । पुत्रदारकुरुम्बैश चेतो गच्छति पीनताम् ॥ (भाषणापण)

ममतामरहेरुपा । इदं ममेति भागेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥ (५।५०।५८)

**अह**द्वारविकारेण

जरामरणदुःखेन व्यर्थमुद्धतिमीयुपा । दोषाश्चीविषकोदीन चेतो गण्डति पीनताम्॥ (५।५०।५९) अधिव्याधिविद्धासेन समाइवासेन ससते: । हेयोपादेयप्रयत्नेन सेतो गच्छति पीनवाम्॥ (पापवा६०) स्तेहेन धनलोग्रेन लागेन मणियोपिताम्। आपात्रमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥ (4140189) दराशाक्षीरपानेन भोगानिखयलेन च । आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति पीनताम् ॥ (५।५०।६२) भागमापायसपुषा विपर्वपम्यदासिना । भौगाभोगेन भीमेन चेतो गच्छति पीनताम्॥ (५।५०।६३) \ अनात्ममें आत्मभावसे, देहमें विश्वाससे, खी, पुत्र और फुटुम्य से, अहेद्वारके विकारसे, ममताके मलसे, 'यह मेरा हैं" इस भावसे. ध्यर्थ वृद्धिको प्राप्त होनेवाले दोपॉके कोश, जरा और मरण आदि देनेवाळे दुःपॉसे, उपादेय ( बाप्त करने योग्य ) और हेय ( त्यागने योग्य) को प्राप्त करने और त्यागनेमें प्रयत्न करनेसे, आधि और व्याधि-योंको प्राप्त करानेषाळी संसारकी आशाओंसे, स्नेइसे, धनके लोमसे, दरसे सुन्दर दियाई देनेवाली मणि और ख़ियोंकी प्राप्तिसे चित्त स्थूल दोता है। दुराशा रूपी दूधके पीनेसे, भोगरूपी वायुके वलसे थास्था रूपी चारेसे चित्त रूपी सर्प मोटा होता है। उत्पत्ति और नादाबाले दारीरसे विवके समान वुःखवायी भोगोंके अधिक भोगनेसे

#### चित्त स्थूल होता है। (इ) मन किस प्रकार ब्रह्म हो जाता है :--

संयोजितं परे विश्वं शख निर्वासनं नपेत्। करानाशस्यमात्मतां याति राषव ॥ (\$19617) मन एव विचारेण मन्ये विखयमेष्यति। श्रेयो भविष्यति॥ मनोविळयमात्रेण ततः (३१९७११०) मनोनास्नि परिक्षीणे कर्मण्याहितसभ्रमे । मुक्त इत्युच्यते अन्तु. पुनर्नाम न जायते॥ (119911) प्रबुद्धाना मनो सम बह्यैवेह हि नेतरत्। जळसामान्यत्रद्वीनामध्येर्नान्यस्तरङ्गकः (\$110012) यदा संक्षीयते विचमभावावनसभावनात् ।

पिसामान्यसम्बयस्य पर्यक्षामान्यता वदा ॥ (५५५५१३)
परम महामें चिचकों रूमानेसे चिच वासना रिद्वत शेर रहु इस् दो जाता है । मुद्ध और वासना रिद्वत होनेपर यद्व करवानहम्य प्रोक्तर आस्मभावको प्राप्त कर लेता है । विचार द्वारा मन विलीन हो जाता है, और मनके लय हो जानेपर ही करवाण होता है । मन नाम-याले उस कमें में श्रेण होनेपर जिपने कि इस अमकी रूप एक्वा है, प्राणी जीवन्युक्त हो जाता है । किर उसका दूचरा जन्म नहीं होता । प्रानियांका मन प्रदा ही है, और कुछ नहीं, वसे जल मात्रपर रिष्ट रस्तेवालोंके लिये समुद्र ही समुद्र है, तरङ्ग कोई वस्तु नहीं है । अभावकी अयमत भावना द्वारा जय चिक्त क्षीण हो जाता है तो सामान्य उपपाली चिविका जो कि सत्ता मामान्य है, अनुभव होता है ।

## ( ई ) मनके निरोध करनेकी युक्तियाँ :-

अहुरोन विना सर्च वया दुएं सतद्भवस् । (५।९२।३५) न पाक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दवाम् ॥ (419312W) साधयन्ति समुल्याय शुक्ति वे तान्द्रशन्वयुः। भवाद्वयमुपायान्ति क्षेत्रान्क्षेत्रं प्रवन्ति से ॥ (पादराध०) विसदाः कर्नमशुक्ता थे हराखेतसी जयम्। (पावशादेव) से निवध्यन्ति गागेन्द्रसन्मर्च विसतस्तभिः॥ (4199129) भारतास्मविद्याधिगमः सापसदम एव चः क्रम्यसम्बद्धिस्थातः प्राणस्पन्दनिरोधनम् । पतास्ता युक्तया प्रष्टा खन्ति विकाये किछ ॥ (५।९२।३९) स्वमिद्धायमंरोपाशया चेतः प्रशास्यति । भ तथाङ तपस्तीर्वेचिचायज्ञकियागणैः॥ (ई।१६६१८) पीरुपेणाञ्च स्वसबेदनरूपिणा । वचेन चिचवेवालस्त्यसवेष्टं वस्ता जायते ॥ (३।।।।।२) विवेकेकानसंधानाचिदंशारमतया सनः । चिट्रेक्तामपायाति दहाम्यासवदादिह ॥ (३११२११५) ध्यज्ञविभावं यस्त यस्तिप्रति निरामयः। जितमेव मनस्तेन ऋदस्त इच दन्तिना॥ (३।११११३)

तस्य धळावता चैपा स्वविद्या राम सोच्यते ।

यासामपदनार्झी वो विचारेण विनातप ॥ (३१११२११)

या योदित मर्चोनाःशे धासना यासिनान्तरा ॥ (३१११२१२२)

तो वा परिहरेकापुरत्वतोऽविषाश्यो भयेत् ॥ (३१११२१२२)

विपयान्त्रवि भीः पुत्रां सर्यानेष हि सर्वथा ।

अनास्या परमा छोपा सा युक्तिमंनसो जये ॥ (५१२४,१७)

हानाव्यसानीभाव स्वनातं प्राप्तुयान्मनः ।

प्राणस्वन्त्रं पाच्यो ततः शानितिह् विच्यते ॥ (५१६९१३५)

हानारत्वर्षपरार्थांनामसच्यावृदेष्यस्य ।

राजेऽङ्ग वासनावाद्याद्वितीयः प्राण्येतसीः ॥ (५१६९१३६)

राजन्यसम्विषारोऽष्य कोऽङ्गसानिक स्वप्रस् ।

हाजन्यसमयचाराज्य काउन् स्थानस्य स्वप्रकृ । चिचतुर्द्वैतयीजस्य दहने वहनः स्वतः॥ (६१९४१२०) पस्य मीवर्षे सर्वं यासं सर्वं सर्वति मायनाद् । मोदेवि वासना वस्य प्राधस्येवाग्ज्ञीधर्मति ॥ (६१८७१२५)

जैसे मतवाळा दुए दाथी विना अंकुराके नहीं जीता जा सकता वेसे ही मन भी विना ठीक युक्तिके नहीं जीता जा सकता। जो उचित यक्तिको छोडकर मनको जीतनेका उपाय करते हैं वे हठी हैं। उनको पक भयके पीछे चूसरा भय और एक दुःसके वाद दूसरा द्वारा होता रहता है। जी (विना युक्तिके) यलपूर्वक चित्तको जीतनेका प्रयत्न करते हैं वे मूर्ख उस व्यक्तिके समान हैं जोकि उन्मत्त हाथी-को कमलके तन्तुर्जोसे वाँधमा चाहता है। चित्तके ऊपर विजय प्राप्त करते की निश्चित युक्तियाँ हैं-अध्यातम ग्रन्थों का अध्ययन, साधुआँका सरसङ्घ, वासनाओंका स्थाग, और प्राणींका निरोध । अपने ही ज्ञान और पुरुपार्थ द्वारा चित्त जितनी अच्छी तरह शान्त हो जाता है वैसा न तपसे, न तीर्थसे, न विद्यासे, न यहसे, और न फिसी विदोप अनु-ष्टानसे हो सकता है। अपने ही ग्रानस्तपी पुरुपार्थसे इच्छित चस्तुओं के त्यागसे चित्त रूपी वैसालपर विजय आप्त होती है। विवेक द्वारा इस वातका निश्चय कर छेनेपर कि मन आत्मा ( चिति ) का ही अंश है और दृढ़ अभ्यासके ारा मन आत्मा (चिति) के साथ एकताका अनुभव करता है। इच्छित वस्तुका त्याग करके जो विकार रहित श्यित हो जाता है वह मनको इस प्रकार जीत छेता है जैसे हाथीको अंकुदा। मनकी वासना नामवाली चञ्चलता जो अविद्या है उसको

विचार द्वारा नष्ट कर देना चाहिये । जो जो दूनरी वस्तुश्री में प्रति वासना मनमें उटे, उस उसमें त्यागनेसे अविद्या श्रीण द्वो जाती हैं । मनमें जीतनेमी पम जुक्ति यह दें कि सव विषयों में मित अनास्था उत्पन्न सी जात । जान द्वारा चासना रहित हो जानेपर मनका नाश हो जाता है और प्राणीं में स्पन्दन भी यम जाता है, मेयल शान्ति ही श्रीप रहती हैं । शानसे सव पशा्यों की असप्यताका निश्चय हो जाता है, अससे पासनाओं मां अय होता हे और प्राण और मनका वियोग हो जाता है। "में कौन हूं और क्या हो सकता हूँ" इस प्रकारका आत्मविचार यह आग है जिससे चिक्तरी पुरुषका योज जलाया आत्मविचार यह आग है जिससे चिक्तरी पुरुषका योज जलाया जाता हो। "सव तुल अह ही हूँ" इस प्रकारकी आयनासी जिसका अग्रान क्षीण हो गया हूँ उस प्रनाद समस्य साहनाम जिसका उत्ता है। स्व

यहाँपर योगवासिष्ठमें जहाँ तहाँ वर्णन की हुई मनके निरोध फरनेकी अनेक युक्तियोंका संब्रह और यिस्तारके साथ वर्णन किया

जाता हेः—

### १--ज्ञान युक्तिः--

अपि पुष्पायद्कताद्वि छोचनसीळतात्।
सुक्रोडकूते.प्यागो म छित्तीक्ष्य सनायपि॥ (ई१३१ ॥६१)
प्रथेवदेव तनव तथा म्यु बदासि ते।
सक्ष्यामाग्रतसितं सुक्रद्वां सरावन्त्रसितंथा।
सम्याद्वासाः स्कृति तथा सिन्धायद्वस्ति। (ई१११ ॥१६४)
सनमं कृत्रिसं स्पं ससेतस्य पर्वोक्ष्यस्य ।
इति तथ्यागतः प्रान्तं चती महा सनावस्य ॥ (४॥१ ॥१०)

इति तत्यागतः चान्तं चंत्रो वद्य सनातमस् ॥ (शा शाश्च)
आहंकार (मन) का त्याग फरनेमें ज्ञरा औ होग नहीं होता;
वह तो फ़ुछ से फुचल देने और अर्थिते मेंचनेसे भी सहल हैं । यह
केसे होता है ! सुनो में चताता हूँ—जो वस्तु अद्यानमें कारण
सरय प्रतीत होती हो वह अवश्य ही ग्रानसे नष्ट हो जाती है । अर्हकार
वैसे ही मिश्या हे जेसे और मिश्या ग्रान । मन मेरा असली सस्प नहीं है, चनावर्टी (झूडा) कप हो । साल मेरा असली सस्प नहीं है, चनावर्टी (झूडा) कप हो । इसलिये में मन नहीं हूँ—इस प्रकार मनको त्याग देनपर मन शान्त और समातन ब्राग्ड हो जाता है।

## २-संकल्पोंका उच्छेद्न :--

मनोवन्धस्तद्भावी विमुद्धता। सऋदपनं (\$1113o) (4193160) **अ**चित्तत्वमसङ्ख्यान्मोक्षरतेनाभिजायते सङ्ख्यमात्रमेवेदं वगन्मिश्यात्वमुरियंतम् । शसङ्करपनमात्रेण घदास्कापि विद्यीयते ॥ (\$112183) उपशान्ते हि सञ्चल्पे उपशान्तमित्रं भवेत । संसारक समस्रिष्टं मुखादपि महामते ॥ (शपशा१९) सप्तरंपेनेव सञ्चर्ण मनसा स्वमनी मुनै। छिस्वा स्वास्मनि विष्ठ स्वं किमेतावति दुष्करम् ।। (8148114) भावनाभावमाग्रेण सङ्ख्यः क्षीयते स्वयम् । सञ्चनगारायसेन न भयान्यनुगच्छति ॥ (8148113) सञ्च्यो येन हन्तन्यासेन आयधिपर्ययातः। निमेपेण छीळयेव निहन्यते ॥ (8148135) भद्दंभावनमेपातः बद्यमं कृत्यनाविदः। नभोऽर्धभावनं तस्य सङ्कल्परवाच उच्यते॥ ( ५।१।३ )

संकहप ही मनका वन्धन है, उसका अभाव ही मुक्तता है। संकहप रहित होनेसे मनुष्य चित्त रहित हो जाता है, आर चित्त रहित होनेसे मनुष्य चित्त रहित हो जाता है, आर चित्त रहित होनेसे मोशका अनुभव होने उगता है। संकहप हारा ही जगतका मिथ्या अनुभव उत्पन्न हुआ है और संकहप ने शीण होनेप यह कहीं ठीन हो जाता है। संकहप ने गानत हो जानेपर संसारका सारा दुःख जबसे नए हो जाता है। संकहप ने गिर्मूठ करना किन नहीं हैं। अपने संकहप द्वारा संकहपको, अपने मन हारा मननो काट कर आसामें स्थित हो जाओ। भावनाके अभाव माजसे संकहप अपने आप हो सीण हो जाता है। संकहप-नाग्रने यलसे मनुष्य किसी प्रकारके भयको प्राप्त नहीं जाता है। संकहप-नाग्रने यलसे मनुष्य करने भयको प्राप्त नहीं छोता। मायविषयं (भावको अभाव समझने) से आये निमेषमें ही छोटा माजसे संकहपको नए करनेकी इच्छा करनेवाछा संकहपका नाग्र कर सकता है। अपने अहंभावको आरोपण करना ही संकहप है और अहंभावको शून्य करनेका यहा ही संकहप-रयाग कहराता है।

#### ३-भोगों से विरक्ति:-

भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्वागो मोक्ष उच्यते। (श३५१३) यदो यदो विराज्यते ततस्ततो विग्रुच्यते॥ (३११११५५)

किमन्यैः शाखसन्दर्भैः व्यवतामिद्रमेव स । • यदास्वाद्विद्व तस्तर्वं दृश्यतां विषवद्विवत् ॥ (४।३५।४) जाता चेदरविश्रंग्वोः भोगान्त्रति सनागरि । तदसी वावतैयोदीः पदं यास इति अविः॥ (३।६१।३४) म भोगेष्वरतिर्योवज्ञायते भवनात्रानी । (५१२४१३७) न परा निर्वृतिस्ताउद्याप्यते जयदायिनी ॥ (५।२४।३८) राबद्धमन्ति दःखेषु संमाराबदवासिनः। विरति विषयेध्येते वावधायान्ति दृष्ट्विः॥ (पारशारर) आतमायको क्रेनेवैपा विषयारतिरुत्तमा । हृद्ये स्वितिमायाति श्रीरिवाम्भोजकोटरे ॥ (५।२४।४३) परदर्श विज्ञच्यत्वं कृष्याभावे च दश्वरा । वते मियः स्थिते हष्टी तेजोदीपदशे यथा ॥ (५।२४।५३) विचारी भोगगहाँतो विपासन्तोगगईणम्। (पारशाहर) पौद्यमाधिल भोगेप्नरविमाहरेत् ॥ (पारशाइ७) क्रमादस्यस्थमानैपा विषयारतिरारमञ । सर्वतः रफ़रतासेति सेहसिका छता यया॥ (५।२४।२०) प्रकृपार्थारते प्रज मेह मम्माध्यते शुभम्। (पारश्वारप) नासाधते द्वानभ्यस्ता काङ्सवायि वादारमना ॥ (५।२४।२१)

मासायह इनम्प्रस्ता कानुवाय चारायमा ॥ (पश्शाः) भोगाँ की एष्टा होना ही यन्यन है, और उसका त्याग हो मोश फहजाता है। अस अस यस्तुत सिरिक हो जाती है उसी उसी यस्तुत्ते मुक्ति मिछ जाती है। धीर बाजों क सावनांसे क्या प्रयोजन है, केवळ हतना करका ही काकी है कि जो जो यस्तुर्य साव हैने स्वार अर्थकर तमशे। यदि प्राणांकी हर्यम भोगोंके प्रति विरक्ति उर्यस जाय तो मुख्त हो उत्त परको हर्यम भोगोंके प्रति विरक्ति उर्यस जाय तो मुख्त हो उत्त परको प्राप्ति हो जाती है—येसा श्रुवि कहती है। जय तक संसारको नाद्य करवेवाळी भोगोंके प्रति विरक्ति मनमें उद्य तक संसारको नाद्य करवेवाळी भोगोंके प्रति विरक्ति मनमें उद्य तक संसारको नाद्य करवेवाळी भोगोंके प्रति विरक्ति मनमें उद्य कि होती । संसार क्रियो गहें पढ़े हुये प्राणी तभी तक अमते रहते हैं जर तक कि विषयोंके प्रति विरक्ति नहीं उर्यय होती। विषयोंसे विरक्ति अरासि वास-विन्तनंत हर्यम उर्या होता। विषयोंसे विरक्ति उर्यास काम के स्वते रहते हैं जर तक कि विषयोंके प्रति विरक्ति पर्या हो से हो पर हिए उसका प्राप्ती हो। जोने हो परा हिए

प्राप्त हो जानेपर हष्णाका हाय होता है और हष्णाके क्षय हो जानेपर परा दृष्टि की प्राप्त होती है। मोगोंकी घृणासे विचार उत्पन्न होता है और विचारसे भोगोंके प्रति घृणा होती है। परम पुरुपार्थका आध्यय टेकर भोगोंके प्रति विरक्तिको उत्पन्न करो। जैसे पानीसे सींचनेसे शनेः शनेः रुटार्थको कृष्टि होती है वैसे ही विपर्योक्ती विरक्ति धीरे अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है। है पुत्र! विना पुरुपार्थको पहाँपर गुरुपार्थको स्वार पहुँ के से भाग पहुँ किसी सिद्धिको भी प्राप्त नहीं होता, विना अभ्यास किये मूर्ण किसी सिद्धिको भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह उसे कितना ही प्यों

## ४--इन्द्रियोंका निग्रह:--

विवेकवानुदारात्मा विवेविनेट्रिय उच्यते ।
वासनावीचियेगेन अवान्धी न स मुद्धते ॥ (३११६६११५)
मनी पदपुर्वाचचे तस्तर्वेन्द्रियनुत्त्वयः ।
क्षणात्मंत्राव्यन्येग राज्ञाञ्चालिय महिलाः ॥ (३१११४१४०)
तस्माम्मनोनुर्तपानं आवेषु न व्यति यः।
अन्तर्वावनयवेन स चान्नियम्पियच्छति ॥ (३१११४४०)
यां चीक्यमाहित्य्य यद्मालदम्बर्यः रिक्यः ।
भौगाञ्चाभाषमां विचालसमुकामक्युन्दरेत् ॥ (३१११४५५)
विचानिन्द्रियमेगा नायकं त्रञ्जवाञ्चयः।
उपानद्रद्यावस्यः नृतु वसांद्रतेव ११ः॥ (३११६३१६)

जो विवेकवाटा और उदार-आत्मा है उसे जितेन्द्रिय कहते हैं—यह संसार समुद्रमें वासना रूपी ठहरों योचमें पढ़कर नहीं घयराता। जैसे राजाकी आधाका मंत्री छोगा एवन करते हैं वैसे ही जो मनका निक्षय होता है उसीको इन्द्रियों को तृतियां सम्पादन करती हैं। इसिट्टयों को संसारके विषयों मनको नहीं उनाते और अपने मीतर विवेक प्राप्तिका यस करते रहते हैं ये धान्तिका अनुभव करते हैं। रास्त पुरुपार्थका आध्य छेकर वृद्धिपूर्वक यस करते भौगोंकी आधाको चित्तसे समूज नए कर देना चाहिय। चित्त इन्द्रियोंकी सीता नायक है। उसके जीतनेसे सब और जीत होती है, जैसे कि जूता पहनार्यक्री छिये सारी एव्यी चमड़ेसे डक जाती है।

वासनैव महाराज स्त्ररूपं विद्यि चेतसः। चित्तराज्यस्य पर्यायो यासनाया

यथा स्वप्तपरिज्ञानात्स्वप्तदेहो न बास्तवः।

### ५—चासनाओंका त्याग :-

अनुभतोऽप्ययं

सद्वद्वासमातानवादगत् ॥ (\$18815) प्रशीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः। भग्रफीरपरिज्ञाता सा जीवरमुक्ततीस्वते ॥ (शश्राद) सर्वेपणानां संवान्ती गुद्धचित्तस्य या स्थितिः। रासत्वमुच्यते सेपा विमन्ना विदुवाहता॥ (8130 3) इरमस्त ममेत्वन्तर्येषा राधव भावना । तो रुप्पो श्रंबढां दिखि कढानो च महामते ॥ (411010) तामेवां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा। परमोदारः परमेति महामनाः ॥ (411014) बन्धाशामथ मोक्षाशां सुरुदुःखदशामपि।

उदाहतः भ

( \$19814)

(पात्रवाद)

महाराज ! वासनाको ही चित्तका स्वरूप जानो । वासना ओर चित्त दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे "यह खप्र" हे इस प्रकारका शान हो जानेपर खप्रका शरीर असरय मालम पहने लगता है यैसे ही वासनाओं के शीण हो जानेपर अनुभवमें आनेवाला ससार भी असत ही दियाई पढ़ने लगता है। बासनाके क्षीण हो जानेपर जो जीयनकी स्थिति होती है उसे जीयन्मुक्ति कहते है। उसका जान उनको नहीं हो सकता जो मुक्त नहीं हैं। सब रच्छाओंको त्याग देनेपर शब चित्तर्भा जो स्थिति है यह मलरहित चिति है। उसीको सत्य फहते हैं। है राम! "यह वस्तु मेरी हो जाए" इस प्रकारकी अपने भीतरकी मावनाको रुष्णा कहते हैं यही सबसे बड़ी ज़ंजीर है। सब सत् और ससत् पदार्थों के प्रति इस प्रकारकी वासनाका पूर्णतया और सदाके छिये त्याग करके महामना और उदारात्मा पुरुष परम पदको प्राप्त कर छेता है। बन्ध और मोक्ष, सुरा और दुःख, सत् ओर ससत्-सबकी आशाका त्याग करके क्षोमरहित समुद्रकी नाई स्थिर हो जाओ ।

स्यक्तमा सन्सदाशां च विद्याश्रव्यमहाविधवत् ॥

## (अ) तृष्णाकी नुराई :---

जरानरणकुष्धानामेका राससुद्रिका ।
आधिन्याधिविकासाना नित्य नता विकासिनी ॥ (१११०)६९)
हार्यान्यकारसर्वर्षा नृष्णयेह तुरन्तया ।
स्पुरिन चेतनकारी दोधकीकर्षक्यः ॥ (११९०)६
हार्यन्यो हतस्वान्यो हतीजा याति नोचतान् ।
सुग्रति सेवि चति गृष्णवाभिहत्तो जनः ॥ (५११५१३०)
वीर्यन्ते अर्थेता क्ता नन्ता चोर्यन्ति वीर्यका ।
हरीवते चोर्येत सर्वे गुण्णवेहा न जोर्येत ॥ (६१९६१०६)

क्णा जरा ( बुड़ापा ) और मरणके दुःगोंकी पिटारी है और आपि ( मानसिक रोम ) जोर ज्यापि ( शारीरिक रोम ) को देनेवाळी है । अपार क्ष्णा द्वारा इदयमें अग्रामकी अन्धेरी रार्जिके छा जानेपर ही चेदन ( आरमा ) आकाशमें वेपक्षी उच्छुआंकी पंकियाँ उड़ने छनाती हैं । क्ष्णासे मारा हुआ व्यक्ति दीन हो जाता है, अपने भीतर-का वळ तो देता है, अपना तेज खो देता है, दुर्गतिको मात्र होता है, मोहमें पड़ता है, जिझता हे और पतनको मात्र होता है। बुढ़ापा आनेपर सात्र जिस्ते छनते हैं, याळ सुभेत्र हो जाते हैं, सब कुछ जीर्ण और सीण हो जाता है, तो भी क्षणा सीण नहीं होती ।

## (आ) इस संसारमें न कुछ प्राप्त करने योग्य है और न कुछ त्यागर्न योग्य है :—

मत्त्रप्रकृदित्वे अग्ने इदि विस्त्रीणंपचने ।

श्वां चोपगते शृद्धि कृद्धं कस्य कि श्वतस् ॥ (४।४५१३५)
सर्वेद्यासस्यमूर्वेऽस्मत्रम्यक्रेशनकारिण ।

संस्मारे किसुपारेचं प्राञ्चो चयित्रगण्यत् ॥ (४।४५१४२)
सर्वेद्य सस्यकृतेऽस्मित्रम्यक्राव्यस्येऽपि च ।
कि स्वान्तिः सुवने देयं प्राञ्चाः परिहरन्तु यत् ॥ (४।४५१४३)
भाषु चोष्वित्यस्यार्थ्यक्रम्यानुवक्तृस्य ।
भोगा सेवारितानसम्यविक्सस्योद्धिनियाक्ष्यः ॥
भोगा सेवार्यानसम्यविक्सस्योद्धिनियाक्ष्यः ॥
भोगा सेवार्यानसम्यविक्सस्योद्धिनियाक्ष्यः ॥
भोगा सेवार्यानसम्यविक्सस्योद्धिनियाक्ष्यः ॥

पुत्र वाससुपेष्य सस्यिवद्याविद्यांणसन्वित्यताम् ॥ (५)१३६१६६)

मन द्वारा किरात, इद्यमं विस्तृत इस दूरे फूटे ससार नगरमें किसी मफारकी चृद्धि होनेपर क्या किसका यहता आर क्या किसका यहता और क्या किसका यहता और इस उप मकारसे हुई एंन्ट्र जाठिक ससारमें ऐसी फोनसी माप्य वस्तु है किसकी प्रांती आदमी इच्छा कर? इस ज्ञावतवमय सर्वे स्सारमें यसी प्रांती क्यांती स्थाप्य वस्तु है जिसनों विद्यान्त त्याने? आयु इतनी हाजमा दूर्व (अणिक) है जिसना कि यायु द्वारा उदाकर स्थाप हुआ शास्तु जनुका गादस्था दुकड़ा, मोग यसे स्थाप हुआ शास्तु अगुक्त रावस्था हुआ शास्तु अगुक्त गादस्था वो योपन और सोन्दर्य अखले हहावस्था नाई तेनीसे जानेयार ई, इसिंदर स्थाप नाई तेनीसे जानेयार ई, इसिंदर स्थाप नाई तेनीसे जानेयार ई, इसिंदर स्थाप नाई तेनीस अपने सा करनेना प्रयस्त करों।

### (इ) वासना त्यामके दो प्रकार :---

सर्पेत्र वासमात्रामो राम राभीवळीचन। द्विपिपः कप्यते ताझैर्रेचे ध्येषध्र मानत्र॥ (भागश्रेष) द्वायेव रापव व्यामी समी गुचपदे स्विती। द्वायेती महाने बाती द्वायेव विशतस्वरही॥ (भागश्रेष्ण)

हे सबको मान देनेवाले राम, प्रानियाने वासना-त्यान दो प्रकार का वसलाया हे—एक ध्येय और दूसरा देय। दानों प्रकारक त्यान समान हे और मुक्ति अवस्थामें स्थिति रसनेवाले, प्रक्ष रूपको प्राप्त और क्रेडोॉसे वरी ( मुक्त ) हैं।

#### (१) ध्येय त्यागका खरूप :---

अहमेपा पदार्थानामेते च सम जीवितस् । नाहमीर्व्यर्थेन किन्छ मयेते विना किन्छ ॥ (५११९) हत्यन्तिव्यत्र कृत्वा विचार्यं सनता सह । नाह पदार्थस्य न से पदार्थं इति सातिते ॥ (५११९६) धन्त सीतन्त्रया उपा कृत्यत्या लोकपा क्रियाम् ।

धन्त ज्ञीतल्या तुच्चा कुवस्या लल्या ।क्याम् । यो न्त् वासनास्यायो ध्येयो सम स क्येतित ॥ (५।१६१९) अङ्कारमर्यो स्वरत्या वासनो लील्येव य ।

विष्ठवि ध्येयसत्यामी जीवन्युक्त स उच्यते ॥ (पारधार) में इन सब वस्तुर्जीका ओर ये सच मेरा जीवन हें—में इनसे विना

ओर ये मेरे विना नहीं रह सकते—इस निध्यको अपने भीतर रह

करके और मनसे अच्छी तरह विचार कर और यह धारणा करके कि न ये वस्तुएँ मेरी हैं और न में इनका, शान्त बुद्धिसे जो वासनाका त्याग किया जाता है उसे वासनाका घ्येय त्याग कहते हैं। जो छीछा-से अपनी अहंकारमयी वासनाका त्याग करके जीता है वह जीव-म्मुक कहळाता है।

#### (२) ज्ञेय त्याग :--

सर्वे समत्वा प्रचा यं ऋत्वा वासनाक्ष्यम्। जहाति निर्ममो देहं ज्ञेचोऽसी वासनाक्षयः॥ (पा१६११०) निर्मूळकका त्वस्वा वासनी यः सम गतः। ठेपत्यानमयं विद्यं क्षुफं त स्पुतन्दनः॥ (पा१६११२)

सम युद्धि जो सब वासनाजीं का सब करके और ममतारहित होकर शरीरका स्वान कर देता है उसका वासनान्यात होब स्वान कहळाता है। जो कल्पारहित वासनाका स्वान करके शानितको प्राप्त कर चुका है उस मुक्त पुरुषके स्वानको झेय स्वान कहते हैं।

(उ) वासनाको त्याग करनेको तरकीय:—
वहो हि वासनावहो मोक्षः स्वाहासनाक्षयः।

वासनास्त्वं परिवान् ग्रोक्षार्थित्वमिष त्वज्ञ ॥ (४।५७।१९) सामसीर्वासनाः पूर्वं स्वक्ताः विषयवासिताः । भीगादिभावनानार्माः गृहाणामकवासनाम् ॥ (४।५७।१०) सामप्रान्तः परित्याय ताभिगपेषहराति । सम्प्रान्तसामतीहो अव चिम्मान्रवासनः॥ (४।५७।११) सामप्रायं परिवान्य मनोद्वाहिसमन्विताम् । शेषे स्विरसमाधामो वेन त्यासि वस्तनः॥ (४।५७।१२)

विन्मयः कळनाकाळप्रकावितिसादिकम् । बासनां बासितारं च प्राणसण्दनपर्यकम् ॥ (४।५०)२३) समुक्रमणि सत्यक्वा व्योगसीम्यदागन्त्रपोः । यस्यं अवसि सदुत्रदे संगावनस्त सत्तृतः ॥ (५।५७।२७) हृद्यमसपरित्रज्य सर्वमेव महामविः ।

यस्तिष्टति गतन्ययः स सुकः परमेषरः॥ (४१५०१२५) समर्गिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु चा । इत्येनस्वसर्वास्त्रे सुकः प्रवेत्तमावयः॥ (४१५०१२६) नैटहर्मेण न तस्वार्थों न सस्वार्थोंऽस्ति क्रमंतिः । च समाधानज्ञप्वास्यौ यस्य निर्वातनं मनः ॥ (शपणा२) यस्य मीवर्थे धर्मं यातं सर्वे महोते भावनात् । नोदेषि यसना तस्य माजस्वेवाम्युधिमंति ॥ (ई।८ण१२) यसमाधेवधीन समृद्धं सम वासना । दीपेनेनान्धकारधीगंळव्याकोक वृति च ॥ (५।७॥११)

पासनासे वंघा हुआ मजुष्य वद्य (यन्धनमें ) है। वासना क्षीण होनेसे मोध होता है। (सांसारिक) यासनाभीकी त्याग करके मोक्षकी वासना भी त्याग दो। विषयों के सम्बन्धकी तामसी वास-नाओं का त्याग करके मेत्री आदि शुभ वासनाओं को घारण करना चाहिये। इनके अनुसार व्यवहार करते तुप, इनको भी त्याग कर, अपने अन्दर सय पासनाऑसे रहित होकर चिन्माम आत्माकी वासनका आश्रय हो। मन और वुद्धिसे संयुक्त उस चिन्मात्रकी वासनाको भी त्याग करके जो ऊछ शेप रहे उसमें स्थिर हो। जाओ। जिस वासनाफे द्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग करो उसकी त्याग दो । यासनाफो, बासना फरनेयाछेको, कछना, काछ, तिमिर (अन्धेरा) आदि और प्राण-स्पन्दन-इन सचको जड़ सदित उदााड़ कर सोन्य आकाराकी नाई शान्त दोकर जो रहता है वही हो जाओ। जो व्यक्ति अपने चित्तसे सब वस्त्रशांका त्याग करके व्यथासे रहित हो जाता है, वहीं मुक्त और परम ईश्वर है। समाधि छगाय या न छगाय, कर्म करे या न करे, जो अपने हृदयसे सब आस्वाओंको त्याग देता है पही महादाय मुक्त है। जिसका मन वासनारहित हो गया है उसे न कर्म स्यागनेकी आयद्यकता है और न कर्म करनेकी, न समाधिकी जरूरत है और न जपकी। जैसे मक्रमृमिसे घादछ नहीं उठ सकता येसे ही उस पुरुपके दृदयमें वासना नहीं उदय होती जिसका अग्रान "सप फुछ महा ही हैं" इस भावनासे ट्रूर हो गया है। परमार्थके भली भाँति जान लेनेपर वासना इस प्रकार समूछ नष्ट हो जाती है जेसे कि दोपकके थानेपर थन्धेरा; और झानका प्रकाश उदय हो जाता है।

५—अहङ्कारका त्यागः—

अहंकाराम्युदे क्षाणि विद्योग्नि विमले तते। नूनं सम्मीदतामेति स्वालोको मास्करः परः ॥ (५।१३।१७) चिज्ज्योतमा यावदेवान्तरहकारधनावृता । नो वाउलस्मार्थकुमुद्रवीम् ॥ विकासयति (४।३३।२८) अहंबीजश्चित्रद्रमः सञासाफलपदावा । उन्मूख्य समूखं तमाकाशहृद्यो (\$148115) **अ**डंत्वोलेखतः सचा असभावविकारिणी । सरभावास्त्रभावेबनिएता रामशाखिनी ध (हैं।२६।२९) भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकारापर्णवतः। अहंभाबोऽभिमन्तात्मा सूळमाचमुदाद्वम् ॥ इंदनोऽयं जगहुक्षो जायतेऽहंदग्रीजतः। (है।१५।२) यीजे ज्ञानाग्निनिर्देग्ने नैव किञ्चन जायते॥

महद्वारकणी यावलके विलीन हो जानेपर वितिकणी आकाराके निर्मेल हो जानेसे आत्मग्रानकणी सूर्यका प्रचण्ड प्रकाश होता है। वितिकणी वॉवनी जयतक शहदारकणी यावलमें छिणी रहती हो, तथातम परमार्थकणी कुमुद नहीं विलने पता। विचकणी शासा, विच और फलवाले वृद्धके अहंभायकणी वीजको जड़से जड़से उलाइ कर शृद्ध-इदय हो जाओ। अम और माच विकारोंवाली स्थिति लहें-मायसे आरम्म होती है। अहंभावके अभावसे शास्त्रिक्ष संसादक संसादक होती है। अहंभावके अभावसे शास्त्रिक संसादक संसादक आदि मूल अहंभायकुल आराम है। यह जान्व-कणी ग्रुस अहंभायकणी वीजसे उदय होता है। उसकी शामकणी अप्रिसे भस कर देनेपर किर छुछ उत्पन्न नहीं होता।

वीजसे उदय होता है। उसको द्वासहपी अग्निसे भस पर देनेपर
फिर कुछ उरपन्न नहीं होता।

(अ) ध्राह्म भावको मिटानेको विधि :—
अक्ष्माण व स्वाधित विकादल करावन।
प्रावदेव तन्द्रानमनेनेच प्रदक्षते॥ (ई।८१३)
विमागदर्गणकारे निर्मते स्वाधिन स्थिते।
इति आवानुसंपादकारो ने वापने॥ (५१३१४३)
मिच्येयिनद्रवाकाशीः कि मे स्वेदिसागते।।
इत्यवसानुसंपानादहकारो ने वायते॥ (५१३१४५)
भद्द हि वर्गादिलमहिंगादेवहताः व्यथे।
समस्यां मस्यापा गह्दमा व्यथे।
अर्ध हि वर्गादिलमहिंगादेवहताः व्यथे।
अर्धमान्यां मस्यापा गह्दमा प्रवस्ति दुःस दिहान-इस
सम्प्रम्भो जय जान विचा जाता है तन वह नहीं द्वाता—इस
सम्प्रम्भो इतना ही जानना काफी है—इससे दुःस नहीं द्वाता—इस

चिन्माञ्रक्ती दर्पणमें जब अपना आतमा ही दृष्टि आवे और आतम् भावका ही चिन्तन हो तब अहंमावकी उत्पत्ति नहीं होती। यह स्व इन्द्रजालका तमाशा मिथ्या है, इसिटिये मुद्धे इससे न स्नेह हे ओर न वेराग्य—इस प्रकारकी आन्तरिक धारणासे अहंभावकी उत्पत्ति नहीं होती। में ही सारा जगत हैं इस विचार हारा जब हेय (त्याज्य) और उपादेष (प्राप्य) भाव क्षीण हो जाए और समताका अनुभव हो जाप तब अहंभावकी वृद्धि नहीं होती।

### ( श्रा ) ब्रह्मभावका स्रभ्यासः—

1

धान्तो दान्तश्चोपरतो निषिद्धाकाम्पर्क्नणः। विषयेन्द्रियसंश्वेषसुखाच अद्यान्यितः ॥ (ई। १२८। १) मृद्वासने समासीनो जितचित्रेन्द्रियक्रियः। भोमित्यचारयेचावस्मनी शावस्मसीदति ॥ (ई।१२८।२) प्राणायामं कर्वादस्त-करणशस्त्रये । ततः हृत्वियाण्याहरेत्पश्चाद्विषयेत्यः शनीः शनीः ॥ (है।३१८।३) वेडेन्वयमनो उविधे उज्ञानां च सम्भवः। यसाद्रवति वञ्ज्ञस्वा तेषु पश्चाद्विकापयेत्॥ (\$138618) बिराजि प्रथमं स्थिता त्रप्रासनि ततः परम् । भव्याकृते स्थितः पश्चारित्यतः परमकारणे॥ (\$117614) मांसादिपार्थिवं भागं प्रविच्यां प्रविकापयेत्। आच्यं रद्यादिकं चाप्स तैजसं तेजसि क्षिपेद् ॥ (\$138618) बायभ्यं च महावायी नाभसं नभसि क्षिपेत्। प्रथिव्यादित विन्यस्य चेन्द्रियाच्यारमयोतिषु ॥ (e15881<del>2</del>) कर्तुर्भोगप्रसिद्धये । श्रीत्रादिलक्षणोपेवां दिछु न्यस्यात्मनः श्रोत्र स्वयं विद्युति निहित्पेत् ॥ (\$119616) चशरादित्यविग्वे च जिह्नामप्तु विनिक्षिपेत्। प्राण वायी वाचमभी पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत् ॥ (\$112619) विष्णी तयाऽसनः पादी पायु सिने तथैव च। वपस्य कदयपे न्यस्य मनखन्द्रे निवेशयेत् ॥ (१।१२८।१०) वृद्धि प्रद्वाणि सयच्छेदेवाः करणदेवताः। (देश २८।११) **पु**व न्यस्यात्मनो देहं विराडस्मीति चिन्तयेत् ॥ (ई।१२८।१२) क्षिति चुप्सु समावेश्य सछिछं चानके क्षिपेत् । (ई।1२८।1६)

महदाकारो समस्रोलचिकारणे ॥ (६।१२८।१७) स्थिता तस्मिन्धणं योगी लिङ्गमानदारीरथक्। वासना भूतस्दमाध कर्मविचे वर्धव च॥ (१११२८।१८) दशेन्द्रियमगोवुद्धिरेतशिक्षं विदुर्जुधाः । ततोऽर्घोण्डाद्वहिर्यातस्तत्रात्मास्मीति चिन्तयेत् ॥ (ई।१२८।१९) छित्रमय्याकृते सुद्दमे न्यस्यान्यक्ते च वुद्धिमान् ॥ (ई।१२८।२०) मामरूपविनिर्मुकं धस्मिन्सन्विष्टते जगत्। तमाहः त्रकृति केचिन्मायामेके परे स्वणून् ॥ (ई।१२८।२१) भविद्यामपरे माहुस्तर्कपिभ्रान्तचेतसः। तत्र सर्वे कर्य गरवा तिष्टन्यम्पक्तरूपिणा ॥ (ई।१२८/२२) नि सम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति सतः प्रमः। सस्यरूपा हि सिग्रन्ति यावस्तृष्टिः प्रवर्तते ॥ (ई।१२८/२३) भतः स्थानत्रयं त्यक्ता तुरीयं पदमन्ययम् । (क्र1१२८।२४) प्याचेत्तवासचे छिङ्गं प्रविलाप्य परं विशेत्॥ (६।१२८।२५) मनको शान्त करके, इन्द्रियोंको वशमें करके, उपरति युक्त होकर, निपिद्ध और काम्य (कामना युक्त) कर्मीका त्याग करके, इन्द्रियोंको विपयोंकी ओरसे हटाकर, श्रद्धावान् होकर, इन्द्रियों और चित्तकी वृत्तियाँको बदाम करके, कोमल आसनपर बेढे और जबसक मन शान्त न हो तप तक ओ३म्का उच्चारण करता रहे। तय अन्तः-करणकी झुद्धिके लिये प्राणायाम करे, फिर धीरे धीरे इन्द्रियोंको अपने अपने विपयासे हटावे । देह, इन्द्रिय, मन, युद्धि ओर क्षेत्रज्ञ ( जीव ) का जिस जिस तत्त्वसे उदय हुआ है उनको उस उस तत्त्वमें विलीन करे। पहिले विराट्में स्थित हो, फिर आत्मामें, फिर अध्या-कृतमे, फिर परम कारणमें । दारीरके मॉस आदि पार्थिव भागको पृथ्वीमें विलीन करे, रक्त आदि जलमागको जलमें, अग्निसे वने हुए भागोंको अग्निमें, वायुसे वने हुए भागको वायुमे, आकाशसे वने हुए भागको आकाशमें । (अर्थात् जो भाग जिस तत्त्वसे बना हे उसमें उस तत्त्वको दृष्टि उत्पन्न करे, उस भागकी दृष्टि न रक्ये)। इसीप्रकार प्रत्येक इन्द्रियमें जिस तस्वसे वह वनी हे उसके होनेको भावना करे। आत्माके भोगके लिये जो कर्मेन्द्रियाँ वनी है उनको भी इसी प्रकार उनके तत्त्वोंमें छीन करे। कानोंको दिशाओंमे, त्वचाको विद्युत्में,

चशुको सूर्यकै' विस्थमें, जिहाको जडमे, भागको बायुमें, बाकुको अग्निम, हाथको इन्द्रमें, पैरीको जिल्लुमे पायुको मियमें, उपम्यको फरयपमें, मनको चन्द्रमामें, बुद्धिको प्रमामें विलीन करें (धर्यात् जो जो पान और पर्म शेन्द्रय जिस जिस तत्त्वमें उसी है उसरों उह यद रन्द्रिय न समग्र फर यह यह तत्त्व समग्रना चाहिये-व्यॉकि प्रत्येक कार्यमें उसका उपादान कारण धर्तमान रहना है, जैसे कि घटमें मिद्दी और एड्रेमें सोना। जैसे घड्रेमें मिद्दीकी दृष्टि और कर्ड़ेमें सीनेकी र्रोष्ट उत्पन्न फरनी चाहिये वेसे ही प्रत्येफ अन्नमें उसके कारण तस्वकी दृष्टि मास करनी चाहिये )। ऊपर कहे पुर देवता फरण देवता है। इस प्रकार अपने दारीरको प्रह्माण्डके समिष्टि धारीरमें विलीन करके में विराट् हूँ इस भावनामा अन्यास करे। तय पृथ्योंको ( उसके कारण तत्य ) जलमें, जलको अग्तिमें, थरिनको वायुर्मे, बायुको आकादार्मे, आकादाको महा आकारा में, जो कि समस्त पदार्थीकी उत्पत्तिका कारण है। लिह शरीर घारण किये हुए योगी उस तत्त्वमें कुछ देर स्थित रहे। सुहमभूत, धासना, फर्म, धिद्या, उदा इन्डियां (पांच कर्मेन्डियां, पांच धानेन्डियां) मन और दुद्धि ये सम प्रिकार सङ्ग बारीर पडलाते हैं। वर महाण्डसे बाहर होकर यह अनुसम करे कि में सम कुछ हूँ। छिन्न बारीरको सङ्म और अन्याहत और अध्यक्त तत्त्वमें विळान करे। जिस् तत्त्वमें यह जात् नाम रूपसे मुक्त होरूर स्थित रहता हे उसे कोई प्रष्टित कहता है कोई माया, कोई प्रमाणु, कोई यथिया। उस तत्त्वमें ळीन होकर सार पदार्थ अन्यक कपसे स्थित रहते हैं। नि सम्यन्य ओर नि साद होकर नारा जगत् सृष्टि उदय होनेके पूर्व उसमें उसके ही रूपमें रहता है। इसलिय स्थूल, स्हम, भार कारण इन तीनी अवस्थाओं से पर्देशी चोबी अव्यक्त अवस्थाका घ्यान करके, नोर छिद्व दारीर (और सुक्षम नाज)को विळीन करके, अपने आत्माकी परम बात्मामें विलीन करके उसका अनुमन स्थिर करे।

अद्वेत चेदान्तरे द्वार्त्रामं इस युक्तिका नाम, जिसरा उत्पर उद्धेष किया दे, उत्प योग हो। इसमी विनिय यही हे कि प्रत्येक चस्तुकां अपने विचार द्वारा उसके कारणमें उत्प करके मनमें वस्तुनाय न रख कर कारण भाव रक्तरे, व्यक्ति विनि हटाक दक्त समिटिमी इष्टिकी, और कार्य इष्टिमा हटाकर कारण इष्टिकी स्थापना करे। ऐसा करते करते किसी समय परम कारण और परम ब्यापक सत्ता-सामान्य शुद्ध चेतन ब्रह्मको दृष्टिका अनुभव हो जायेगा । इस योगके क्रमकी समझ तब ही आती है जय कि सृष्टिके विकासके क्रमका ज्ञान हो । सृष्टिका विलय उसके विकासके क्रमके विकद्ध क्रमसे होता है ।

(इ) ऋहं भावके चीण हो जाने पर सब दोपों से निवृत्ति हो जातो हैं :—

यस्किञ्चिदिदमायाति सुखदु,समरू सदहंकारचकस्य प्रविकारी विज्ञमते॥ (शर्दाइ५) ग्राहिते वा गळद्रपे चित्तेऽहंबारनामनि । (\$121511) वहादिवि हि संजाता न हिम्पन्यादायं सितम् ॥ (\$132E13) क्षोभमोद्वादयो दोपाः पर्यासीव सरोस्हम् । (\$139613) मुदिताधाः श्रियो वर्कं न मुझन्ति कदाचन ॥ (\$199613) षासनाप्रन्थयदिख्या इव श्रुरचन्त्रलं शनैः। कोपसानवमायांति मोहो मान्य हि गरिवृति ॥ (क्षेत्रवाध) कामः अमं गण्डति च कोमः कापि पकायते । नोह्यसन्तीन्द्रयाण्युचेः सेदः स्फुरति नोचर्कः॥ म दु:खान्युपर्युद्दिन्त न बलान्ति सुराति च। सर्वत्र समतोदेति हृदि शैत्यप्रदाविनी ॥ (१।११६।६)

सर्वत्रं समतोदेति इदि कैत्यप्रदाविशी॥ (६।१)१६१६)
संसारमें जो कुछ सुप्र दुःख मिलना है यह सय अहंकारका
विकार है। अहंकार नामक मनको ग्रुत्तिके क्षीण हो जानेयर या शीण
होने उननेयर, जोम और मोह आदि दोप शुद्ध हृदयको इस प्रकार
रघुत नहीं करते जैसे कि पानी कमकको, और प्रस्कता आदि ज्ञानेक सीन्दर्य मुद्ध पर सदा विराजमान रहता है, वासनामाँकी गाँठ राजुळ जाती हैं और वे धीरे घीरे कींग होकर मिर जाती हैं; ग्रुस्ता बहुत कम हो जाता है और मोह मन्द्र पड्जाता है; काम शान्त हो जाता है कि जोम कहीं मान जाता है, इन्ट्रियां यसने वाहर नहीं जातीं और किसी प्रकारका पेद नहीं होता; दुःख और सुप्र दोनों ज्ञान्त हो जाते हैं और ज्ञांतज्ञा देनेवाछी समवाका चारों और उदय हो जाता है।

#### ७--असङ्गका अभ्यास :---

सन्विचेत्रंनमबीजस्य योऽन्तस्यो यासनारसः । स करोत्पन्नुरोत्तासं तमसङ्गानिना दहः॥ (५।२८।२३)

थन्त.सङ्गवाञ्चनसंद्राः संमारसागरे । अन्त.गंसकि<u>स</u>कस्तु तीर्णः संसारसागरात्॥ (५१६७१३०) असकं निर्मेटं चित्तं मुक्तं संसायंपि स्फुटम्। सकं तु दीर्वतपसा युक्तमप्यतिवन्धवत्॥ (पाइणाइ३) संसक्तिवदातः मर्वे वितता दु.खराद्ययः। (4156190) संसक्तवित्तमायान्ति सर्वा दुःरापरम्पराः ॥ (485189) असप्पायो हि सम्बन्धो यथा सिळ्ळहाहयोः। मधेव मिथ्याग्यस्वन्धः शरीरपरमात्मनोः॥ (५।६७।२४) देहभाषनर्थवारमा देहद्वःसवशे स्थितः । सच्यागेन ततो सुको भवर्ताति विदुर्त्वाः॥ (पादणारद) चिदातमा निर्मेखो नित्यः स्वावभासो निरामयः । देहस्वनित्वो मळवांस्तेन सम्बध्यते कथम्॥ (५।७१।२४) केवर्स चिति विधास कितिकोस्यावस्थिति । सर्वत्र जीरसमिव विद्यवारमस्यं यजः॥ (418916) नग्रस्थो विग्रतासको जीवोऽश्रीवस्थ्यागतः । व्यवहारमिमं सर्वे मा करोतु करोतु वा ॥ (५।५९)६) गाभिनन्दति नैष्कर्म्यं न कर्मस्यन्पज्ञते । मुलमो यः प्रवस्तावी सोऽसंसक्त इति स्मृतः॥ (५१६४१६) सर्वमारमेदमक्षिलं कि वास्त्रामि त्यज्ञामि किस । इत्यसङ्ख्याति विदि जीवन्मुचतन्तियतिम् ॥ (५१६८१४) सर्वक्रमंफलादीयां मनसीय न कर्मणा। निवर्ण यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ (५।६८)८) भावाभावे पदार्थानां हर्पामपंविदारता। सिटिना वासना येषा सा सङ्ग इति कप्यते ॥ (५।९३।८४) मुका हर्पविषादास्यां शुद्धा सर्वति वासना । (५।९३।८५) सामसङ्गानियां विद्धि यानहेंह च नाविनी ॥ (५।९३।८६) ऋर्वतोऽऋर्वतरचैव सनसा यदमञ्जगम्। अभागुमेषु कार्येषु तदसङ्गं विदुर्वेषाः ॥ (६।२८।२४) भववा वामनोत्साद प्**वासङ्ग इति स्मृतः**। यता क्याचिशुचयान्तः सम्यादय तमेव हि ॥ (६।२८।२५) जन्मजन्मान्तरको देनेवाला बीज (व्यप्ति) संवित् है। उसका मीतरका रस जो कि (संसार कपी अंकुरको उत्पन्न करता है) वासना

है। उस वासना रसको असङ्ग रूपी अग्निसे जला दो। जिसके मनमें सङ्ग है वह प्राणी ही संसार-सागरमें हुवा हुआ है और जिसके मनमें सङ्ग नहीं है वह संसार-सागरसे पार होगया है। संसारी मन भी यदि असक है तो उसे मुक्त जानो और दीर्घ तपसे गुद्ध किया हुआ मन यदि सक्त (सङ्ग्रुक्त ) है तो उसे वन्धनमें समझो । समस्त दुःस संसक्तिसे उदय होते हैं। संसक विचमें ही सार दुःशाँकी परम्परा याती है। (शरीरसे भी सङ्ग होना वृथा है फॉफि) जैसे जल और लकड़ी का (जो कि जलके ऊपर तैर रही हो) सम्यन्थ कुछ नहीं है वेसे ही भारमा और शरीरका भी सम्बन्ध शुठा है। देह-भाधना ( ज्ञरीरको अपना आप समझने ) से ही आत्माको चरीरके दुःप सुपके बशमें होना पड़ता है। जानी छोग कहते हैं कि उसके स्थागने से द्वी आत्मा मुक्त होता है। आत्मा नित्य, निर्मल निरामय और स्वयं प्रकाश चिति है और शरीर अनित्य और मलयुक्त है—भला फिर दोनोंमें सम्बन्ध कैसा? मनको चाहिये कि वह संसारको सब वस्तुओंके प्रति नीरस होकर आत्माके रसमें ही मग्न होकर चितिमें विश्राम है। वहां स्थित होकर और सब प्रकारके सहसे मुक्त होकर जीव जब अजीव हो जाता है, तब वह संसारके फिसी व्यवहारको करे या न फरे। असंसक्त उसे कहते हैं जो स्तने समान भावमें हियत रहे कि न उसने डिये कर्म करना श्रेष्ठ हो और न कर्मोमें लगना। और जिसने सव कमोंके फलका त्यागकर दिया हो। "यह सब कुछ आत्म-देव ही है, किस वस्तुकी इच्छा कहूं और किस वस्तुका त्यांग कहूं !" रस प्रकारकी असंसक्ति जीयन्मुक पुरुपमें होती है। सब कमोंके फर्लोको मनसे ही पूर्णतया त्यागनेवालेको, न कि कमेसे, असंसक्त कहते हैं। पदार्थोंके माय और अमायमें हुई और शोकरूपी मलीन वासना होनेका नाम सङ्ग है। जब हर्प और शोकसे रहित होकर धासना गुद्ध हो जाती है तो उसे शरीरके जीवित रहने तक असङ कहते हैं। शुम्र या अशुम्र कार्मोको करते हुए मनका उनमें लिप्त न होना असङ्ग फहळाता है। वासनाके दूर करनेका नाम भी असङ्ग है। किसी न किसी युक्ति द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिये। द्र-सम-भावका अभ्यास:--

मा खेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव। हेयोपादेयरशौ स्वका श्रेपस्यः स्वच्छतां भव॥ (५।१३।२९)

हुमोपादेवक्कवे क्षीणे यावच्च चैतस । न सामस्त्रमता माति साझे ब्योगीय चन्द्रिका ॥ (५११३१२३) अवस्थियदिनेद यस्त्र यस्त्रीत छुक्ति सन । त्रसिच्योदित समता धाबीट इव मजरी ॥ (५१९३१२४) युक्तपुर्केषणा यत्र राभावामिकासिसी । समता स्वष्टता तत्र छुती बैराग्यभासिसी ॥ (५११३१२५)

हेप (स्याज्य) वस्तुले खेद न करो और उपारेय (प्राप्य) वस्तु से सङ्ग न करो । 'हेय' ओर 'उपादेय' दोनों दृष्टियांका त्यान करके दोनोंसे रिहित नायता निर्मेख रहो । जेसे जयतक वादक नहीं उनुसा तत्रतक आकाशमं यान्दनी नहीं दिलाई पड़ती, ऐसे ही जयतक दिचसे हेय और उपादेय भाष नहीं जाता तत्रतक समताका उदय नहीं होता। जिसके मनमें इस प्रकारकी करूपनाओंका उदय होता रहता है कि 'यह यस्तु (प्राप्य) हे और यह वस्तु (प्राप्य) नहीं ह" उसके अन्दर समताका उदय ऐसे नहीं होता जेसे कि शाखोटमें मझरीका। ऐरायका प्रदर्शन करनेयाली खळ समताका उदय उसके खिसमें कीसे हो सकता हे जिसके जिसमें युकको प्राप्त और अयुक्तको त्याग करने की ससता दंती रहती है ?

#### (अ) समताका ज्ञानन्दः—

न तवासाधते शत्याधः कान्याजनसङ्गमात् । भनवापि सुखं सार् सम्भाद्यस्यस्यते ॥ (ई.11९८/11) इन्द्रीपदामसीमा यः सरम्भान्यत्याद्यतम् । सवद् तावपारमोदः सम्बाद्यः १ व्यक्तः विद्वः १ व्यक्तः १ (ई.11९८/11) सुरानुः पत्रः भागत् सम्भावतः महस्यपः ॥ (ई.11९८/12) मनागपि नृष्वस्य प्रयान्ति समस्य ॥ (ई.11९८/12)

जो अनस्त और सार आजन्द समतासे प्राप्त द्वीता है यह न राज्यप्राप्तिसे मिछता ह जोर न सुन्दर युवतियों हे साथ रमण फरमेंसे। समता इन्द्रफा अन्त फरनेवारी आर व्यप्रताके क्यरका नादा करनेवाछी ह, उसे सब क्यारके दुर्योकी गर्मीको शान्त फरने याडा वादल समझे। समर्विखाले व्यक्ति महान, वरावर रहनेवाले आर नयानक सुक्षा और दुर्गोमें भी सदा एक रस रहते हैं।

# (आ) सबको अपना वन्धु सममना चाहिये:—

अयं चन्ध्रस्यं नेति गणना चन्नचेतसाम् । उदारचरितानां तु विगतावरणैव धीः॥ (५।१८/६१) न तदक्ति यत्राहं न तहस्ति न यन्ससः। इति निर्णीय धीराणौ निमतावरणेव भीः॥ (५।१८।६२) सर्वा एव हि ते भूतजातयो राम यन्ययः। अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम न काक्षन ॥ (५।१८।६४) पुकरवे विद्यमानस्य सर्वगस्य किळारमनः। भयं चन्धुः परधायमित्यसौ कलना दुतः॥ €(५।२०।४) यह मेरा वन्धु है और यह मेरा वन्धु नहीं है इस प्रकारण रेदभाव श्वद्र मनवालोंमें होता है। उदार मायवालोंकी शुद्धिमें इस कारका भेद नहीं रहता। "ऐसा कौनसा स्थान है जहाँ में नहीं हूं भीर ऐसी कौनसी वस्तु है जो मेरी नहीं है" इस निश्चयको रहकर रेनेपर बुद्धिमें भेदभाव नहीं रहता। हे राम! संसारके सभी माणी-गण तेरे यम्धु हैं फ्योंकि पेसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तुझसे विस्कुल सम्बन्ध न रखता हो। जब कि एक ही आत्मा सबमें मौजूद है, 'बह मेरा भाई है और यह इसरा है' इस प्रकारका विचार कैसे आया ?

# ६—कर्तृत्वका त्यागः—

राष्ट्रिया प्रदक्षियते कळाळं स्वयम् । स्यदास्तकर्मविगाने तह्य्यक्षीयते ननः ॥ (३।९५१२५) यह्यपोव्ययोरिय सदा छिष्टयोक्षित्तकर्मणेः । द्वयोरेकतराभावे ह्यसेव विळीयते ॥ (३।९५१३७) आत्मक्षानात्ससुरवयः सहन्यः कर्मकारणम् । (५।१२५॥५) सहित्यलं हि यन्यस्य कारणं त्वयरियत्व ॥ (६।१२५॥६) अर्वेदनासस्तवेयं यदवावनमासितम् । सान्तं सममजुलेलं स कर्मायाग उच्यते ॥ (६।१२४)

जैसे स्याद्योजे खतम हो जानेपर काळस खर्यं ही खतम हो जाती है ऐसे ही स्पन्दनरूप कमें ( कर्तृत्यभाव ) के शीण होनेपर मन खर्य ही शीण हो जाता है। चित्त और कमें ( कर्तृत्य ) दोनों आग और गरमीकी नार्ड़े सम्यद्ध हैं, दोनोंमेंसे किसी एकका अभाव हो जानेपर दोनोंका अभाव हो जाता है। आत्माके अग्रानसे कर्म करनेका संकड्प उदय होता है और संकल्प गुक्त होना ही चन्धनका कारण है; उसके अवस्य त्यागो । कर्मत्याग तव होता है जब कि आत्मामेंसे वेदन और संवेद्य ( ग्रान ओर विषय ) की भावना निकळ जानेपर वासना न रहे, और करपना रहित शान्त भावमें उसकी स्थिति हो जाए।

### १०—सच वस्तुओंका त्यागः—

यायरसर्वं न सत्यक्षं तावदारमा न छभ्यते । सर्वावस्थापशियामे द्वोच आरलेकि कथ्यते ॥ (५।५८।४४) यत्र तर्वारमनेवारमा छाभाय यतित स्वयस् ।

यत्र स्वास्मनबासमा ख्यामा वताल स्वयम्।

वत्रवानवकार्यं प्राप्नोति सखाम चूर नेतरत्॥ (५।५८।४६)

व किक्रियेन सम्बाह वेनेद्रं परमास्त्रवम्।

स्वरणस्वरः प्रवर्णेन सर्वे प्राप्तमारितस्य॥ (५।३४।७६)

व १७। उपने सभाव तन्त्र परमाञ्चलः। समापानसः प्रदर्णेन सर्वे प्राप्ताप्तित्रवत् ॥ (५।१४।७६) विदि बिन्तामाणि साम्रो सर्वयागमक्तिमम् । समम्पं सर्वेतुःपानाः रं साध्यसि शुद्धशोः॥ (६१९०।५) सर्वयागीन शुद्धेन सर्वमासावतिस्य।

सर्वत्यामो हि साम्राज्य विधिन्तामणितो भवेत् ॥ (५१९०१६) सय बस्तुर्योका जयतक स्थाम नहीं किया जाता तयतक आरमा-

की प्राप्ति नहीं होती । खन अवस्थाओं का स्थान करनेवर जो बाकी रहता है वही आहमा है । जो ओर सब कामाँकी छोड़ अपनी पूरी ताकतले आरमांका प्राप्त करनेका यक्त करता है यही आसमा ते पाता है, दूसरा कोई नहीं । जो और किसी वस्तुको प्राप्त नहीं करता वहीं है तहीं । जो और किसी वस्तुको प्राप्त नहीं करता वहीं है तहीं । जो और किसी वस्तुको प्राप्त नहीं करता वहीं है तर प्राप्त करके सब कुछ पा लेता है । सज्जा सर्वरंगा पेसी विन्तामणि है जिससे सब प्रकार है लोग अनत हो जाता हैं । युद्ध सुविश्वक होकर तुम उसका ही साजन करों । सर्व रागसे हो सह कुछ प्राप्त होना है, विन्तामणि ही नहीं, सर्वरंगान तो साजाव्य है ।

### (अ) सर्वत्यागका खरूपः—

साधी न देहलागेन न राज्यव्यवनेन च । न घोटजादिशोषेण सर्वत्यामी भवेन्द्रत ॥ (६१०६१२९) सर्वरंथेव मनो बीच वस्त्रीजें तरोरिव । (६१०६१६४) सर्वस्य बीजे संत्यके सर्वं त्यक मवत्युलम् ॥ (६१०६१६५) चित्तं सर्वमिति प्राहुस्यच्या थुत्र राजसे। चित्तवार्ग विदुः सर्वेत्वागं सर्वेविदो चनाः ॥ (६१११)।२१) यसर्वं सर्वेदो यद्य त्यिन्सर्वेक्कारणे। सर्वेद्यम्प्तंपरित्वक्ते सर्वेत्वागः कृतो भवेत्॥ (६१९२)२०) चूत्रं सुकारक्रवेद जगनार्लं निकालकन्। सर्वेमन्ताः कृतं तेन येव सर्वं सर्गुन्तिवस्॥ (६१९१७९)

• सर्वमना कृतं तेन येन सर्वं समुग्तिवस् ॥ (६१९६१४९)
सर्वत्याग न दार्यरके त्यागनेसे सिद्ध होता है, न राज्य शादि
के त्यागनेसे, शार न दोपड़ियाँमें रहकर तप करनेसे । वृक्षके पीजकी
नाई सव यस्तुओंका बीज मन है । सवके बीजके त्याग देनेपर सब ही
का त्याग हो जाता है । हे पुत्र ! चित्तको ही सब कुछ कहते हैं,
चित्तका त्याग ही सर्वत्याग है । उसकी त्यागकर जीमाको प्राप्त
करा ! जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उस सबके
पक कारण (परमातमा) में सबको त्याग (धर्मण) करके वर्षत्याग
होता है । जो तीनों कालमें स्थित जगजालको इस प्रकार अपने
भीतर समझता है जैसे मोती तागेको, उसने दी वास्तियक सर्वत्याग
किया ।

#### ( आ ) महात्यागीका खख्प :---

धर्माधर्मी सुर्खं दु.खं तथा मत्यकस्मती।

पिया वेनेति सम्बक्तं महात्यामी स उच्यते ॥ (६१११५५३)
सर्वेच्या सक्काः सङ्घाः सर्वेद्याः सर्वेत्यास्याः ।

पिया येन पतिवक्तः महात्यामी स उच्यते ॥ (६१११५१३)
न मे देही न अन्यापि युक्तायुक्तं न कर्मणी ॥
देति नित्रयवानन्तर्महात्यामी स उच्यते ॥ (६१११५१३६)
देदस्य मनसो सुर्खोरिन्द्रयाणां मनास्थतेः ।
नृतं येनोतिस्ता सचा महात्यामी स उच्यते ॥ (६१११५१३५)
येन चर्मसप्तां च मनोमनन्त्रीहित्यम् ।
सर्वेमन्तः परित्यकं महात्यामी स उच्यते ॥ (६१११५१३०)
वायती दश्यक्रना सरक्षेणं विकोवयते ।
सा येन सुर्ग्द संव्यतः महात्यामी स उच्यते ॥ (६१११५३०)
जिसने मनस्ते धर्म अधर्म, सुर्खं दुःस्त, मरण जन्यकी भावनाञ्जोका
स्थाम कर दिया है वह महात्यामी ही जिसने अपनी सुर्वि द्वारा सव

इच्छाओंका, सब शद्धाओंका, सब तृष्णाओंका थोर सब निधयोंका त्याग कर दिया है यह महात्यांची कहछाता है। देह मेरी नहीं है। जन्म मरण मेरे नहीं हैं, युक्त ओर अयुक्त फर्म भी मेरे नहीं हैं-जिसके मनके भीतर इस प्रकारका निध्यय हो गया है यह महात्यागी है। जिसके मनसे दारोरको, मनकी और इन्द्रियांकी सत्ताका विश्वास तिकल गया है यह महात्यागी है। जिसके अन्दर धर्म और अवर्मकी भाषना. मनकी फल्पनाशमक क्रिया और इच्छा नहीं रही यह महा-स्थामी फहलाता है। जो कुछ भी एदय जगत् दियाई पड़ता है यह स्थामी फहलाता है। जो कुछ भी एदय जगत् दियाई पड़ता है यह सर्ग जिसने मली भॉति स्थाग दिया है यह महात्यामी फहलाता है।

( है ) त्यागका फल :--

न गुद्धाति हि बस्किधिस्तर्वं सस्मै प्रदीयते । (ई।९३।६२) सर्व त्यत्रति यस्तस्य सर्वमेवीपतिष्ठते ॥ (ई।९३।५९)

जो फ़ुछ भी नहीं लेता उसीको सब फुछ दिया जाता है। जो सव यस्तुओंका त्यागकर देता है उसीकी सेवामें सव वस्तुएं उपस्थित हुआ फरती हैं।

### ११—समाधि :—

वृद्धि वापि समाधाने निर्विकस्ते स्थिति मजेत्। तदक्षयत्पुतार्भ तन्मन्येतामळं पदम्॥ (१।।१६) यदि निर्विकल्प समाधिमें स्थिति हो जाये तो अक्षय मुपुप्तिके समान गुद्ध पदकी प्राप्ति हो जाती है।

(अ) समाधिका सवा खरूप:-कृतवद्याक्षकेरवि । वद्यपद्मासनस्यापि भविधान्तस्वभावस्य कः समाधिः कर्वं च पा ॥ (५।६२।७) भगवन्सर्वाद्यातृणपावकः । मोक्तः समाधिदाब्देव न तु तृष्णोमवस्थितिः॥ (५।६२।८) समादिवा नित्यवृप्ता यथामृतार्थदर्शिनी । साधी समाधिश्रब्देन परा प्रज्ञोच्यते वुधीः ॥ (५।६२।९) अधुन्धा निरहङ्कारा द्वन्द्वेष्यवनुपातिनी। प्रोक्त समाधिधन्त्रेन मेरोः स्थिरतराकृतिः ॥ (५।६२।१०) द्वेयोपादेयवर्जिता । निधिन्ताधिगताभीधा मोका समाधिशन्देन परिपूर्ण मनोगविः ॥ (५।६२।११)

यतः प्रमृति बोपेन युक्तमाव्यन्तिकं मनः ।
तदारम्य समाधानमञ्जूदिउद्धं महाधानः॥ (५१६२१२)
परं विषयवैष्ठण्यं समाधानमञ्जूदाहृतम्। (५१२५१६)
रहं विषयवैरस्यमेव प्यान्प्रसृत्तम्॥ (५१२६११६)
स्रायोद्दशीतळ्लेन चळाष्याचे यदाऽप्रतस्।।
ज्ञानाहृपयवैरस्यं स समाधिहिं नेतरः॥ (५१४६११५)
सम्याञ्चानं सञ्चन्द्रनं सदैवोज्जितवासनम्।
ध्यानं भवति निर्वाणमानन्त्यदमागतम्॥ (६१४६११८)

पद्म आसन लगाकर वेंड जाने और ब्रह्मको हाथ जोड़ कर बेंड जानेपर भी, जब तक कि मनमें शान्ति नहीं है, समाधि नहीं छगती। चुपचाप वेठे रहनेका नाम समाधि नहीं है; सब बाशा (इच्छा) रूप तिनकाँको जलानेके लिये अग्निरूप तस्यद्वानको समाधि कहते । समाधि नाम है उस परम प्रदाका जो स्थिर है, नित्य तुप्त है और यथार्थ तस्वका धान देनेवाली है। सुमेदके समान उस स्थिर स्यितिका नाम समाधि है जिसमें चञ्चलता नहीं, महंकार नहीं, और जिसमें इन्होंकी भाषनाएँ नहीं है। मनकी उस पूर्व अधस्थाका नाम समाधि है जिसमें कोई चिन्ता नहीं, जिसमें सब इच्छाओंकी पूर्ति हो चकी है, और जिसमें देय और उपादेयकी दृष्टि नहीं है। महास्माओंकी समाधि उसी समयसे शारम्म हो जाती है जबसे कि झान द्वारा मन पूर्णकपसे स्थिर हो जाए। विषयों में विल्कुल भी सूण्यान होनेका नाम समाधि है। विपयों के मित इट विरक्ति होनेका नाम ध्यान है। समाधि और फुछ नहीं है, केवल ज्ञान द्वारा मनमें विषयों के प्रति विरक्ति और चारों भोर शीतलताका अनुभव है। पेसा ध्यान ही जिसमें सस्य द्वान हो, शान्ति हो ओर वासनाओंका छेश भी न हो, आनन्द्पद-षाला निर्वाण होता है।

### ( उ ) मनके लीन होनेका ञानन्दः—

संप्रान्ते विचवेताळे यामानन्दम्कां वद्यः। याति सामपि राज्येन व्ययतेन न शब्द्रति ॥ (४११५१२०) सर्वो वाज्यस्संमोहमिहिकासस्वाचमम् ॥ श्रविचालं वित्रा नात्यस्यूयः पश्यामि जन्तुपु ॥ (४११५१२७) त पुत्र सुन्धरंभोगसीमान्तं समुवागताः । महाभिया चान्यभियो वे याता विनयस्डतास् ॥ (१११५१२५) विचतान्त्रं वोधितं हि वरसार्यमुवर्णतास् । गोऽक्रिया भागन्तः हि वेहोवस्वयन्त्रकः ॥ (११९११५९)

विकास के कान्त है। विद्युव्यक्त कान्त है। विद्युव्यक्त कान्त है। विद्युव्यक्त कान्त है। आनंतर जो आनन्त अनुमर्म जाता है यह सारे नागत्का राज्य प्राप्त राजित। स्व आधार्मों के रवर भीर सम्माह क्यी वरसावकी दूर करने के लिये शरद्जात्की आगमन कर चित्त नादा के स्वाय और कोई कहवाणकारी यस्तु नहीं है। ये हो महामना, ज्ञान्त बुद्धि पाले लीग सुराभीगकी सोमापर पहुँच जाते है जो मनको मार लेते है। वित्तक्षी तान्येको सोमापर पहुँच जाते है जो मनको मार करी है। वित्तक्षी तान्येको सोमापर पहुँच जाते है जो मनको मार करा आनन्द निलता है। ज्ञारिक करी पाल्योंसे नहीं।

# २५--ज्ञानकी सात भृमिकायें

आत्मद्यानके अभ्यासके अनेक मार्गीका योगवासिष्ठके अनुसार विवरण ऊपर दिया जा खुका है। उसको पढ़नेसे पाठकके मनमें यह तो साफ़ ज़ाहिर होगया होगा कि ज्ञानको पूर्णतया प्राप्त करनेके छिये अभ्यासको आवश्यकता है। केवल वाचिक बानसे कुछ लाभ नहीं ष्टोता। हानका अभ्यास कमशः होता है, और उस कमका एक ही जीवन में भारम्भ और समात होना भी साधारणतया सम्भव नहीं है। बानको प्राप्त करने और उसको अभ्यास द्वारा सिद्ध करनेमें अनेक जन्म लगजाते हैं। कितने समय और कितने जन्मोंमें शानकी सिद्धि और उससे जीवन्युक्तिकी प्राप्ति होगी यह प्रत्येक व्यक्तिके अपने ही पुरुपार्थपर निर्भर है। जिनमें अधिक लगन होती है और जो अधिक यन करते हैं, ये जरूद ही परमपदको मान कर छेते हैं। जो होले हाले चलनेवाले होते हैं वे देर में। जब अत्यन्त तीव वेराग्य और तीव मुमुक्षा होती है तो क्षणभरमें मोक्षका अनुसब हो जाता है। इसलिये मोक्षकी वासना होने और मोक्षका अनुमय हानेमें कितने समयका अन्तर है यह नहीं वतलाया जा सकता । हानी और विद्वान लोग केवल इसी वातका निर्णय कर सकते हैं कि ज्ञान-मार्गका कम क्या है, किन किन सीडियाँ पर चढकर शानकी सिद्धिका इच्छुक अपने ध्येयपर पहुँच जाता है। शानके मार्गपर जो जो विशेष क्रिमेक अवस्थाएँ आती हैं उनका नाम योगवासिष्टमें भूमियां अथवा भूमिकार्ये हैं। जैनियोंने उनका नाम गुणस्थान रफ्जा है, पातञ्चल योगमें उनको योगके अङ्ग कहा है। जैनियों के मतानुसार १४ गुणस्थान हैं; वौद्धोंके अनुसार इस भूमियाँ हैं: पतअहिके अनुसार योगके आठ अङ्ग हैं । योगवासिष्ठकारने धानकी सात भूमिकाएँ मानी हैं। हम यहाँपर योगवासिष्ठके अनुसार झान मार्गकी सात भूमिकाओंका वर्णन करेंगे। योगवासिष्टमें भी तीन स्थानींपर इन भूमिकाऑका कुछ कुछ भिन्न विवरण दिया है । पाउकी के विशेष परिचयके छिये हम तीनों स्थानोंपर दिये हुए विचरणकी यद्वाँपर संक्षेपतः रखनेका यदा करेंगे ।

### ज्ञानको सात भूमिकार्यः ---

, इमो सप्तपदो ज्ञानभूमिमाकर्णयात्रघः । नानवा ज्ञातवा भूयो मोहपङ्गे निमञ्जलि ॥ (३।११८१९) यदन्ति चदुभेदेन वादिनो फोगभूमिकाः। मम लभिमता नृतमिमा एव श्रुभप्रदाः॥ (१।११८।२)

हे राघय ! ग्रानको सात भूमिकाओंको थळग बळग जानकर तुम मोहके कीचड़में नहीं फँसोगे। बहुतसे छोग योगभूमिकाओंको भिन्न मिन्न प्रकारसे वर्णन करते हैं। मेरी राय में तो ये शुभ गतिको देनेवार्डी इस प्रकार है।

### (१) योगमूमिकाञ्चोंका यथम विवरण:-

भववीर्ष विदुर्शनं सदिदं सप्तभूमिकम्। मुक्तिता श्रेपमित्युकं भूभिकासप्रकालरम् ॥ (३१११८।३) मोक्षधेवेति पर्यायनामनी । सायायकोधी सत्यावबोधो जीपोऽयं नेह मृयः प्ररोहति॥ (३।११८।४) वानभूमिः हुभैच्डास्या प्रथमा समुदादता । विचारणा द्वितीया त त्तीया सनुमानसा ॥ (३।११४।५) सच्चापचिश्वतर्धी स्वाचठोऽसंमधिनामिका । पदार्थाभावनी पद्मी सप्तमी तुर्वेगा स्पृता ॥ (३।११४)३) भासामन्ते स्थिता मुक्तिस्तरपां भूषो न घोष्यते । प्तासां भूमिकानां स्वमिदं निर्वचनं श्रणु॥ (३।११८।७) स्थितः किं मूढ पृथासि प्रेक्षेप्टं शाखसजनेः। वैराम्यपूर्वमिन्छेवि शुभेच्छेत्युच्यते शुक्षः॥ (३।११८।८) शास्त्रसञ्जनसपर्वे वैशायाम्यासपर्वे इस सदाचारप्रवृक्षियां प्रोच्यते सा विचारणा॥ (३।११८।९) विचारणाञ्चभेच्छास्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्ती। यात्र सा वनुताभाषाकोष्यते तनुमानसा ॥ (१।३१८।१०) भूभिकात्रितयाम्पासाचिचेऽर्थे विरतेवंदात् । सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिस्त्राहता ॥ (१।११८।११) दशाचतप्रयाभ्यासादससङ्गद्रवेन **स्ट्रसल्पमलाराजोधासंसधिनामिका** B (21226122)

भूमिकापञ्चक्रम्यासाल्बात्मारामतया इदम् । आम्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥ (३।११८)१३) परप्रयुक्तिन चिरं प्रयत्नेनार्थभावनात् । पदार्थाभावनानाम्नी पष्टी संजायते गतिः॥ (३।११८।१४) भूमिपट्कचिरास्यासाञ्जेदस्यानुपलस्मतः यस्त्रभावेकनिएलं सा श्लेषा तुर्वेगा गतिः॥ (३।११८/१५) एषां हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थेह विद्यते। विदेहमुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परम् ॥ (३।११८।१६)

आत्माका योध देनेवाले ज्ञानकी सात भूमिकार्ये हैं। मुक्ति इन सातों भूमिकाओंसे परे है। मोक्ष और सत्यका बान ये पर्याचानी ज्ञान हैं। जिसको सत्यका शान होगया है वह जीय फिर जम्म नहीं लेता। सात भूमिकार्ये ये हैं:--गुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सस्यापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी, तुर्यगा। इनके अन्तमे मुक्ति है जिसको प्राप्त करके शोक नहीं रहता। अब इन भूमिकाओंका वर्णन सुनो :--

१—ग्रभेच्छा—पैराम्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि में अज्ञानी क्यों रहें, क्यों न शास्त्र और सज्जनोंकी सहायतासे सत्यको जानूं गुभेच्छा फहलाती है।

२—विचारणा—शास्त्रके अध्ययनसे और सज्जनोंके सहसे. वेराग्य और अभ्याससे सदावारकी ओर प्रवृत्तिका नाम विद्यारणा है।

३—तनुमानसा—ग्रभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे इन्द्रियों के विपर्योंके प्रति असकता होनेसे जो मनकी स्थलताका कम होना है उसे तनुमानसा कहते हैं।

ध—सत्त्वापत्ति—पूर्वोक्त तीनां भूमिकाओंके अभ्याससे, विषयां की ओर विरक्ति हो जाने पर, जब शृद्ध आत्मामें चित्तको स्थिरता होने लगे तब सरगपत्ति कहलाती है।

५—असंसक्ति—जव पूर्वोक्त चार अवस्थाओंका अभ्यास हो जानेके कारण संसारके विषयोंमें असंसक्ति होने पर, सत्ताके प्रकाशमें मन स्थिर हो जाये तत्र उसे असंसक्ति कहते हैं।

६-जव पूर्वोक्त पाञ्चा भूमिकाओंके अभ्याससे बातमाम इस स्थिति हो जाने पर भीतर और वाहरके सब पदायोंके अभावकी वड़े प्रयत्नसे मावना करके उनको असत् समझ लिया जाये. तब पदार्थामावना नामवाली भूमिकाका उदय होता है।

७—तुर्यमा-पूर्वोक्त छ भूमिकाओंका अध्यास हो जानेवर और मेदके न दिसाई देनेवर जो आत्ममायमें अविचित्रतमायसे स्थिति हो जाती है उसे तुर्यमा कहते हैं। इसको ही तुर्या अवस्था कहते हैं और इसीको जीवनमुक्ति कहते हैं। विदेह मुक्ति तो तुर्या अवस्थासे परेका विवय है।

### (२) ज्ञानकी भूमिकाओंका वृसरा विवरण :--

शास्त्रसञ्जनसम्पर्केः प्रज्ञासादी विजर्धयेत् । प्रथमा भूमिकेशोच्या योगस्यैव च योगिनः ॥ (ई।१२०।१) विचारणा द्वितीया स्यामृतीयाऽसङ्गभावना । विळापनी चतुर्थी स्थाद्वासनाविक्यारिमका ॥ (६।१२०।२) गुद्संविन्मयानन्दस्या भवति पद्मशी। अर्थमुस्रवृद्धामो जीवन्मुच्छेऽत्र विष्ठति ॥ (५।१२०।३) स्वसंवेदनरूपा च पही भवति भूमिका। भागन्दैक्यमाकाश सुपुससदसस्थितिः ॥ (५१३२०१४) तुर्यादस्थोपज्ञान्ताथ मुक्तिरेवेह केवलम् । समता स्वच्छता सीम्या सप्तमी भूमिका भवेत् ॥ (६। १२०।५) नुर्यासीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी। सम्मी सा परित्रीढा विषयः स्वाध जीवताम् ॥ (है।१२०।६) पूर्वांषस्थात्रयं स्वत्र बाप्रदिखेव संस्थितम्। चतुर्थी स्वम इत्युक्त स्वमार्भ यत्र वै जनत्॥ (ई।१२०।०) भानन्दैकधनीमावारसुपुष्ठाख्या सु यही तुर्वपश्राभिया ॥ (ई।१२०१८) **अस**वेदनरूपाय त्रयांतीतपदावस्या सप्तमी मूभिश्चेसमा । स्वमकासपदाव्यक्त ॥ (देश१२०१९) सनोवची निरम्राद्या

सबसे पहिले शालोंका अध्ययन और सद्धर्नीकी सङ्गत करके युद्धिको बढ़ावे—योगियोंने इसे योगको प्रथम भूमिका कहा है। दुसरी विचारणा है, तीसरी असङ्कमावना है, वोधी है कियािनां जिसको आनन्दरूपा फड़ते हैं। वाजाा सा दिखाई देनेवाल आधा सीया हुआ जीवन्मुक इसी अवस्थाम रहता है। ट्यो भूमिका है स्यसंवेदनकरण (जिसमें आत्माका अनुमन हो)। यह स्थित आनन्दसे भरपूर है और सुपुषिके सहदा है। यह वह मान्त सुर्या अवस्था है जो कि शुद्ध, सम, और सौम्य है, और जिसमें पहुँचनेपर ही सुक्तिका अगुभव होता है। सातवीं भूमिका वह है जिसका अगु-भव जीवको नहीं होता। वह निर्वाण सक्तपवाली तुर्योतीत परम अवस्था है। पहिली तीन भूमिकाओंमें जामन् अवस्था रहती है।

चौथीं भूमिकामें सम अवस्था जेसा अनुभव होता है—रसमें हिंगत तीवको जगत समन्ने समान दिखाई पड़ता है। आतन्त्रमामसे पूर्ण होनेके कारण गाँववां भूमिका खुपुति कहलाती है। और छड़ी असंवेदन कर होनेले (किली इसटे विषयका उसमें दान न होनेसे) गुर्थों कहलाती है। समामें भूमिका सुर्यातील अवस्था है—उसमें आसमा अपने ही प्रकाशमें स्थित रहता है। यह मन और यहनसे परे है।

# (३) ज्ञानकी सात भूमिकाओंका तीसरा वर्णन:-

# १—प्रथम भूमिका:— अनेकजन्मनामन्ते विवेकी जायते प्रमान्।

भसारा पत संसारम्यवस्थार्लं ममेतवा ॥ (ई।१२६)५) कर्षं विरागवान्भूत्वा संसाराञ्चि तराम्यद्द्यः। वृत्रं विचारणवरो यदा भवति सन्मतिः॥ (ई।१२६।७) विरागमुष्यात्मन्तर्भावनास्वतुषासरपः । क्रियासुवारस्पात् क्रमते भोदतेशन्वद्यः॥ (ई।१२६।८) प्राम्यामु जदचेशसु सत्ततं विचिकत्सति। भोदाहरित ममोणि वृष्यकर्माणि सेवते॥ (ई।१२६।५)

(8139814)

मनोऽतुद्वेगकारीणि श्रुदुक्रमणि सेवते । पापाद्विमेति सततं न च भोगमपेश्रते ॥ (६११२६११०) स्नेह्मणयमर्भाणि पेशळान्युचितानि च ।

देशकाळोपपञ्चानि चचनाम्यसिभापते ॥ (६११२६१११) मनसा कर्मणा याचा सञ्जनानुपसेचते । (६११२६११२)

यतः इतिश्वदानीय ज्ञानसाखाण्यदेवते ॥ (ई।१२६॥११) अनेक जन्मीं ने सुगत लेनेपर मनुष्यमें विवेककी उत्पत्ति होती हे, और वह यह सोचने लगता है कि यह सब संसार असार है, मुझे इसकी ज़रा भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार जब उसने हृदयमें चैराग्य

इसका ज़रा मा ६००० नहा है। इस प्रकार जय उसके हृदयम चराय उत्पन्न होता है और यह इच्छा होती है कि वह संसार-समुद्रसे पार

हो जाए तब वह उत्तम युद्धिवाला विचारमें तत्पर होता है। विचारसे दिन पर दिन अपनी वासनाओंसे उसे वैराग्य होने लगता है, और वह ट्सरों के उपकार चप वाली, उदार कियावें करने लगता है, और उनके करनेमें आनन्द खेता है। प्राम्य और कडोर चेप्राऑसे वचनेका प्रयत करता है; किसीके वित्तको दुःधी नहीं करता और शुभ कर्म करता है। जो दूसरोंके मनको उद्धित न करें पेसे मृदुछ कर्म करता हैं। पापसे इरता है और भोगोंकी उपेक्षा करता है। मीडे और वेमसे भरे हुए, उचित और चानुर्वपूर्ण, देश और काटके अनुरूप वचन वोखता है। मन, वचन और कमेंसे सज्जनोंकी सेवा करता है। इघर उधरसे छाकर झान शास्त्रीका अध्ययन करता है। (प्रथम विवरणमें पहिली भूमिकाका नाम शुभेच्छा दिया गया है। दूसरे और वीसरेमें कोई नाम नहीं दिया गया )।

२—वृसरो भूमिकाः— श्रविश्वविसदाचारधारणाच्यानकर्मणाम् मुख्यया स्वाक्यया स्वातान्त्रवते श्रेष्टपविद्यताम् ॥ (१।१२६।१५) यदार्धप्रविकागञ्जः कार्याकार्यविनिर्णयम् । जानात्वधिगतथभ्यो गृहं गृहपतियेथा ॥ (ई।१२६/१६) सदाधिमानमात्सर्थमाहकोभातिशायिताम् विश्वचाश्रितासीपरप्रजल्पहिरिव स्वसम् ॥ (१।१२६।१७) इर्थभवमतिः शासगुरुमञ्जनसेवनातः। मरहस्त्रमधेपेण वयावद्धिगच्छति ॥ (ई।१२६।१८)

तय, यह ऐसे श्रेष्ठ पण्डितोंकी शरणमें जाता है जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, घारणा और ध्यान वादिकी वच्छी व्याख्या कर सकते हाँ। जैसे गृहस्यी अपने घरके कामोंको अच्छी तरह जानता है वैसे ही वह मी शास्त्रों से सुनकर और पढ़कर पदार्थीका विमाग और आर्थ और अरुपिका निर्णय जान जाता है। जैसे सांप अपनो वाहरवाली पालको धारण किये हुए भी उसकी धीर धीरे थंडम करता रहता है वैसे ही यद मी मद, अभिमान, मारसर्य, मोद, छोभ और आतिदायिता ( एयादता ) को बाहरसे घारण किये हुए भी घीरे घीरे त्याग करता रहता है। इस प्रकारकी बुद्धियाला पुरुष शास्त्र, गुरु और सजनीं हो सेवन करके सारे बानके रहस्यको शात कर छेता है। ( प्रथम और दितीय वर्णनमें दूसरी सूमिकाका नाम विचारणा विया गया है )।

### ३-तीसरी भूमिका:-

यभाव-द्याववास्यार्थे स्रतिसाधाय निश्चकम् । तापसाथसविधानैरच्यास्य कथनक्रमेः ॥ (६।१२६।२०) संसारनिन्द्रकेश्चद्वदेशायकरणक्रमेः । तिस्त्रात्तवास्यासमासीनो जत्यव्यापुतातवम् ॥ (६।१२६।२७) यनवासविद्वारेण विचोपत्तसमोभिना । शस्त्रसुरासीस्येग कालं नयति चांतिसान् ॥ (६।१२६।२२) विविधोऽयससंसद्धः सामान्यः स्रष्ट एव ष । (६।१२६।२५)

तय वह बात्मों के याक्योंमें अपनी दुद्धिकों स्थापित फरके, तप-स्थियों के आध्रमापर आप्यारिमक उपदेश खुनकर, परयरके आसर्नापर येडकर, संसारका दोपदर्शन करानेचाले और वैराग्य उत्पश्च करनेवाले विधीरोंमें अपनीआयुको यिताता है। यह, नीतिके अनुसार चलनेवाला, असंसक्तिका शान्त सुख ओगसा है। असङ्ग दो प्रकारका होता है— एक सामान्य असङ्ग, दूसरा श्रेष्ठ असङ्ग ।

### (अ) सामान्य असङ्घः--

प्राक्षमंत्रिमितं सर्वमीश्वराधीनमेव च ॥ (६।१२६।२६) सुर्खं वा यदि वा दुःखं कैवात्र मम कर्युंवा । भोगाभोगा महारोगाः सम्यदः परमापदः ॥ (६।१२६।२७) विचोगापीव संयोगा आध्यो व्यापयो चिषः । काळः कवळनोशुक्तः सर्वभावानगरस्य ॥ (६।१२९।२८) भगस्यर्वेठ भावानां यद्भावनमान्तरस्य । वाक्ष्यार्थेठसमनसः सामान्योऽसायसहस्यः ॥ (६।१२९।२९)

में सुप्त और इम्बका कर्ता कैसे हो सकता हूँ ? मुख दुम्ब तो पूर्वजनम्हे कर्मोके अनुसार ईम्बरके आधीन हैं, सब भौगांके भोग महारोग हैं और सब सम्पत्तियाँ आपितयाँ हैं, सब संयोग वियोग हैं और सब स्थापियाँ मानसिक रोग हैं, सब संयोग वियोग हें और सुद्धिकी, सब न्याधियाँ मानसिक रोग हैं, सब भागोंको खानेके दिये काळ सदा हो नत्यर रहता है—इस प्रकार सोचकर जब मनमं उस्त अंके प्रति अनास्याका माब उदय हो जाता है तो उसे सामान्य असङ्ग कहते हैं।

### ( या ) श्रेष्ठ असङ्ग:—

अनेकक्रमधोगेन संबोगेन महात्मनाम् । वियोगेनासतामन्तः प्रयोगेणात्मसंविद्वाम् ॥ (६।१२६।१०) धीरुपण प्रयत्नेन संतताम्यास्योगतः । करामळकवद्वतुन्यागते स्फुटतां ट्यम् ॥ (६।१२६।११) संसारामुनिधे प्राप्त सारे पराकारणे । नाहं कर्तेवदः कर्ता कर्म ण प्राष्ट्रतं मम ॥ (६।१२९।११९) छत्या दुरतरे सुन्मिति सन्द्राधेशादनम् ।

यामीनमासनं वान्तं बन्द्रोशसङ उच्यते ॥ (१। १२ १६ १६ १३ १ योगके नाना क्रमोंसे, महास्मायोंके सत्सक्तसे, दुर्जनोंसे दूर रहने से, आत्मग्रानके व्यान्तर प्रयोगसे, पुरुपार्यसे, नित्यप्रति व्यथ्यास योगसे, जय तत्यका हस्तामकरुवत् (अत्यव्ह) ग्रान ही जाद श्रीर संसारसमुद्रका परम कारण और सार घस्तुमें मिळ जात्य श्रीर संसारसमुद्रका परम कारण और सार घस्तुमें मिळ जात्य संस प्रकारका रह निक्षय हो जाना कि में कती नहीं हुँ, कर्तो या तो ईश्वर हो या मेरे प्रकृतिजन्य कर्म, और दान्त् और अर्थोंकी

भावनाको त्यागकर भीन और शान्त रहना श्रेष्ठ असङ्ग फहरूता है। (तीसरी भूमिका नाम प्रथम वर्णनमें तजुमानसा (असकता)

और दूसरेमें असङ्गभावना है।)

# ४—चौथी भूमिका:—

भूमिकातित्याभ्यासाददाने सप्तागते । सम्प्रामानोदये वित्ते पूर्णसम्मिदयोगसे ॥ (ई।१२६ ५८) तिर्विभागमनाधन्तं योगिनो शुच्चेतसः । सम्र सर्वं प्रपद्धान्ते चतुर्धे मूर्मिकासिताः ॥ (ई।१२६॥५९) भद्वेते स्थैदंमायाते द्वेते प्रत्रमसावते । पद्धान्ति स्वप्रवाद्धोनंत्रमुर्थे मूर्मिकासिताः ॥ (ई)१२६॥६०)

पूर्वेक तीन सूमिकाओंके अभ्याससे अधानके क्षीण हो जानेपर और पूर्ण चर्टमाके समान सम्यामाको उदय ही खानेपर, योगी होग चतुर्य भूमिकामें प्रवेश करके युक्तचिच होकर सत्र वस्तुओंको एक, अनादि, अनस्त, अवण्ड और समस्पत्ते देखते हैं। द्वीतके शास और अद्वेतके हदू हो जानेसे बोधी भूमिकामें स्थित ग्रामी संसारको स्माके समान देवने रुगता है। (बीथी भूमिकाका नाम प्रथम वर्णनमें सत्त्वापत्ति और दूसरेमें विद्यापिनी और खन्न है)।

### ५--पाँचवीं भूमिका:--

सभापकोप एकासे प्रजामें भूमिको गतः।
प्रजामी भूमिकामेत्व सुप्तस्वदनामिकाम् ॥ (६।१२६।६२)
साम्वादोषिकोषोकाशिक्षस्यदैतमात्रके ।
गरितवदैतमिकांसभुदिवोऽन्तः शत्रुद्धान् ॥ (६।१२६।६६)
सुप्तस्वप एवास्ते एकामां भूमिकामितः।
अन्तर्भुएतवा तिष्ठम्बादिश्वीचपरोऽपि सन् ॥ (६।१२६।६४)
परिधान्तवा निव्यं निद्यास्त्रियं अस्वते।
दुर्यसम्भासमेतस्यां भूमिकायो विवासनः॥ (६।१२६।६५)

सुपुत पद नामक पाँचर्जी भूमिकाम पहुँचनेपर योगीका अनुभय सत्तामात्रका ही रहजाता है। उसके लिये विशेषतायें सब क्षिण हो जाती है और उसकी स्थिति अहेतमात्रमें रहतो है। होतका भान मिट जाता है। भीतर चान्द्रना हो जाता है। याहरके काम करता हुआ भी पाँचर्जी भूमिकामें आया हुआ पुरुप अपनी अन्तर्भुती चूत्ति होकर सुप्रुतिमें लीन रहता है। इस भूमिकाका अभ्यासी वासना दिहत होकर अपनी परम शान्तताके कारण सोता हुआ सा दिवाई पहता है। (पाँचर्जी भूमिकाका नाम प्रथम वर्णनें असंसक्ति और दूसरे वर्णनें भान्दरूप और सुप्रुत है)।

# ६—इटी भूमिका :—

पृष्ठी नुर्धानियासम्यां क्रसाकसति भूमिकास् । यहां नुर्धानियासम्यां क्रसाकसति भूमिकास् । यहां नास्यत् सङ्गों नाहं नास्यत्वकृतिः ॥ (६।१२६।६६) क्रेड्डं श्लीणसनमास्ते वैत्तेत्रयनिर्गतः । निर्माच्या नास्यान्यकृते जीवन्युकी विभावतः ॥ (६)१२६।६७) क्षान्वां ग्राप्ते वहिः सुर्याः सुर्यकुम्म इवास्यते ॥ (६)१२६।६८) अन्तः सुर्या वहिः सुर्याः सुर्यकुम्म इवास्यते ॥ (६)१२६।६८) अन्तः पूर्णां वहिः पूर्णः पूर्णकुम्म इत्तर्णते । क्रिजिवेत्वेष सम्प्रक्त्वया वैप म क्रिक्रन ॥ (६)१२६।६९)

कमसे अभ्यास करता हुआ योगी तुर्या नामक पट्टी भृतिकामें

प्रयेश करता है। उस अवस्थामें न सत्का अञ्चय होता है न असत्का, नवपनेपनका और न अनहंकारका। उस अवस्थामें गया हुआ जीवमुक्त भावना रहित हैतसे मुक्त और शीण मनवाटा होता है। विषक्त सर सन्देह शानत हो जाते हैं और मनकी गाँठ गुळ जाती है। विषक्त दीपकर्की गाँठ गुळ जाती है। विषक्त दीपकर्की गाँठ गुळ जाती है। विषक्त दीपकर्की गाँव विषक्त नी गाँव विषक्त है। विषे जोसे अवस्था के विषक्त में स्वत्य विषक्त है। है। जोसे आकाशके बीचमें रक्तो वहे के भीतर और वाहर शृत्य ही शृत्य है वैसे ही हक अवस्थाको प्राप्त योगीका भी शृत्यताम अञ्चयव होता है। वेस मुक्त प्रकृति भीतर और वाहर पूर्णवाक अञ्चयव होता है पेस है। इस भूकितामें विषक्त होता है। वह न कुछ हुआ है। एग्छी भूकिकाक नाम प्रथम वर्णवमें ससंवेदनकरा और तुनाही और

### ७—सातवीं भूमिका :—

पह्यां मून्याससी स्थित्या ससमी भूमिमाच्युवात् । विदेहमुक्ताः तृष्ठां ससमी योगमूमिकाः ॥ (६।१२६(००) काग्रया वचको चान्त्याः सा सीमा मवस्मित्यः ॥ (६।१२६(००) काग्रया वचको चान्त्याः सा सीमा मवस्मित्यः ॥ (६।१२६(०२) मुक्तियोगस्य साम मह्येतससुराद्वस्य ॥ (६)१२१(०२) निवांगमेतत्वस्थितः पूर्णात्यांवराङ्गितः ॥ (६)९१२५)

षिदेहमुक्ती नोदेवि नान्तनेति म शाम्यवि । न सम्रासम्ब सूरस्थी नचाईं न च नेतरः॥ (३।९।१५)

पद्यी भूमिकाको पार करके योगी सतमी भूमिकामें आता है। सतमी योगभूमि थिदेह मुक्ति कहजाती है। यह शास्त्र अयस्या सत्र भूमिकामें की अन्तम सीमा है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। मित्र ही अवर्णनीय होते हुए भी किसी न ती तीति उसका उपदेश किया है। जाता है। उसको मुक्ति कहते हैं, महा कहते हैं, उस कहते हैं, उस कहते हैं, उस कहते हैं, उस कहते हैं, जा कहते हैं। विदेह मुक्त प्रदेश किया है। बार में अस्त है। विदेह मुक्त पर्वा होता है और न अस्त, न उसका अन्त होता है। त यह सत्त है और न अस्ता, न यह में हैं, न यह कोई दूसरा है। (आतर्सी भूमिकाका नाम अथम वर्णनमें तुष्या ओर हुसरे पर्णन में नर्पाताना है।)

विचार करके देखनेसे पाठकोंको मालूम पढ़ जायेगा कि दूसरे और तीसरे वर्णनीमें विशेष भेद नहीं है। प्रथम और पिछले दो में थोड़ा सा भेद है और वह यह है कि प्रथम वर्णनके अनुसार मुक्ति सव भूमिकाओंसे परे हैं। दूसरे और तीसरे वर्णनके अनुसार मुक्ति भी एक भूमिका है। वास्तवमें योगवासिष्ठके अनुसार यन्वन और मुक्ति

दोनों ही मिथ्या कल्पनायें हैं। इसलिये मुक्तिका सातवीं भूमिका होना

डीक ही जान पड़ता है।

# २६ — कर्म-बन्धनसे छुटकारा

प्रत्येक जीव अपने किये हुए कर्मोंका तुरा या मळा फळ अवदय ही पाता है—यह चुएका एक अटळ नियम है। किये हुए कर्मोंका फळ पानेके िये ही जीवको एक अपन्त हुसरे जन्ममं और एक परिवेशिक परिस्थितिये जाना पड़ता है। यराष प्रत्येक जीव कर्म करनेमें स्वत्यत्व है, तो भी किये हुए कर्मोंके फळ भोगनेमें यह परन्त्रस्ता ही है। उसे अवदय ही अपने कर्मोंका फळ भोगनेमें यह परन्त्रस्ता ही है। उसे अवदय ही अपने कर्मोंका फळ भोगना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो फिर चुक्तिको सक्सावना केसी विचेशान काळमें हम अपने पूर्व फाळमें किये हुए कर्मोंका फळ मोग रहे हैं और जो कर्म अब कर रहे हैं उनका फळ भविष्यमें भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई एसम नहीं है जब कि हम कर्म न करते हों—सिळिये ऐसा समय केसे ही सक्ता है जब कि हम कर्म न करते हों—सिळिये ऐसा समय केसे ही सक्ता है जब कि हम अपने कर्मोंका फळ भोगने हैं लिये जीपन घारण न करेंगे ? योगवासिहळे अनुसार हम हस नियमके रहते हुए भी कर्म-करने सुक्त हो सकते हैं। केसे ? यह वहाँ एर पाठमों के सामे वर्णन

### (१) कर्मफबका अदब नियम :—

नस राजी न तत्वीम न सोडियथ व विषयम् । भस्ति पत्र फर्ज नास्ति कृतानाभारमकर्मणाम् ॥ (३।९५।३३) ऐद्विकं प्रापनं पापि कमें यद्वितं स्फुरत् । पीक्षोडसी परो यद्यो व कराचन निष्फकः ॥ (३।९५।३४)

संसारमें पेसा कोई स्थान—पहाब, आकारा, समुद्र, स्वर्ग आदि-नहीं है जहांपर अपने किये हुए कर्मीका फल न मिलता हो। पूर्व जनमीं अथवा इस जनमें जो भी कर्म किया गया है वह अवदय हो। (जनक्षपों) प्रकट होता है। वह पुरुपका किया हुआ यह है, यह फल लाये दिना कभी नहीं रहता।

(२) कर्मका चास्तिथिक स्वस्त्यः :—
किवास्त्रत्ये जगत्यसिन्द्रमेंति कपितो गुपैः ।
पूर्वं तस्य मनो पेहं क्यांतिक्षत्रमेव हि ॥ (११९५१३)

मानसोऽयं समुन्मेषः कलाकलनरूपतः । एतत्तस्कर्मणां धीजं फलप्रस्पेन विद्यते ॥ कर्मवीजं मन.स्पन्दः कच्यतेऽयानुभूगते ।

क्रियास्तु विविधासस्य बासाविषयक्तासरीः॥ (३।९६।११) (क्रमें केवळ याहरसे दिसाई देनेवाळो कर्मेन्द्रियोंकी क्रियाको ही कहते। क्रमेका असली कुए भीतरी है—नह है मुनकी इच्छा )।

(३।९५।२९)

(ई।२८११)

नहीं कहते। कर्मका असली रूप मीतरी है—यह है मनकी श्चार।। जातमें जिस कियाको कर्म कहा जाता है उसका सबसे प्रथम रूप मानस्ति है। असण्य मनका स्पन्त और कर्म पक ही हैं। कर्मोजा बीज मनका स्पन्त स्पन्त स्पन्त हो हैं। कर्मोजा बीज मनका स्पन्त स्पन्त हो हैं। हमीका फल मानस्त स्पन्त स्पन्त है। इसीका फल मान होता है। स्व कर्मों का बीज मनका स्पन्त हैं। यह क्षेत्रा

भी जाता है , और अनुभवमें भी यही आता है। विविध प्रकारकी कियार्ये जो नाना प्रकारके फल खाती हैं उसकी बनेक शाखार्ये हैं। (३) पुरुष (जीव) और कर्ममें भेद नहीं है :—

कुप्तमात्रपयोभेदो न यथा भिज्ञयोरिह । स्पेष कमैममसोभेदो नारस्यविभिज्ञयो ॥ (३।९५।३१) करनात्रासिकया कमैसनस्या विरक्षितं मनः । म सम्भवति कोकेऽस्मिन्गुवाहीनो ग्राणी थया ॥ (३।९६।६)

न सम्भवित छोकेऽस्मिन्।णहीनो गुणी यथा ॥ (१।९६१६) यथा बह्नचीण्योः सत्ता न सम्भविति भिन्नयोः । वर्धव कर्ममनसोस्त्यासममसोरिप ॥ (१।९६१७)

मनागरि न भेदोऽस्ति संवित्सन्दमयात्मनीः । करपनांताहते राम सूटी पुरुपकर्मणोः ॥ कर्मव पुरुपो राम पुरुपस्पैव कर्मता । एते द्यानश्चे विद्य त्वं यथा तहिबदातते ॥

प्ते हाभिन्ने विद्धि खं यथा तुष्टिवर्गातते ॥ (६१२८८) स्थित्सन्त्रसस्येव वैवक्येनसस्ययः । पर्यायकाव्या च प्रतः प्रथक्षमादयः स्थिताः ॥ (६१२८१५०) बीजाहरविक्यानां जियापुरुषक्षेणाषु ।

कांक्षारवण्याना (अवस्थारवणाण्या) कांक्षिवाधितरहाणां नास्ति मेदो न वस्ति है वैसे ही परदार १) जैसे फूळ स्वीर उसके आश्चर्यमें कोई भेद नहीं है वैसे ही फर्म और

मनमं कोई भेद नहीं है—दोनों अभिन हैं। जैसे कोई गुणी (गुणतुक्त) विना गुणके नहीं रह सकता, वैसे ही कोई मन अपनी करवतात्मक कर्मराकिसे रहित नहीं हो सकता। जैसे अग्निऔर उसकी उप्णता अलग नहीं रह मकतीं चैसे ही मन, कमें और आरमा अलग नहीं हैं। फरानाके सिवाय पुकर और कमेंमें, आरमा और संशित्स्य न्दमें, कोई भेद नहीं है। कमें ही पुकर है और पुकर ही कमें है। ये होनों इस प्रकार अभिन्न हैं जैसे यरफ और उसकी शीतला देय, कमें, पुकर आदि संचित्के स्पन्दके ही पर्यायवाची शब्द है। कमें आदि पृथक् स्थित नहीं हैं। जैसे बीज और अक्टूरमें, जल और तरक्षमें

भेद नहीं हैं बेसे ही पुरुष, कर्म और क्रियामें वास्तियक भेद नहीं है। (४) उत्पन्ति (सृष्टि) से पहिले जीवके पूर्व कर्म नहीं होते :—

सर्गादिषु स्वयं मान्ति मद्वाचा ये स्वयम्प्राः ।

विश्वमित्तानदेहस्से व तेयां, जन्मकर्मणी ॥ (ई.१४२१२४)
सर्गादी प्राप्तां कर्म विश्वते सेह कस्यविद् ।
सर्गादी प्राप्तां कर्म विश्वते सेह कस्यविद ।
सर्गादी सर्गांक्येण मदीवेयां विजुम्मते ॥ (ई.१४२१२४)
कक्षमणमुग्राचान्ति सर्वे बीवाः पराप्तदात् । (ई.१४२१४)
प्राप्ताचे स्वयम्प्राप्ते भान्ति सर्गादी मद्यस्योः ॥ (ई.११२४१५)
यथा प्रक्षाद्यो भान्ति सर्गादी मद्यस्योः ॥ (ई.११२४१५)
किन्तु वे मद्याणेऽन्याय प्राप्तते सार्विकोज्ञयाः ।
क्राच्या येखविद्यस्य प्रप्ताते सार्विकोज्ञयाः ।
क्राच्या येखविद्यस्य प्रप्ताते सार्विकोज्ञयाः ।
क्राच्या येखविद्यस्य (इ.४४१०)
विश्वतान्त्रकार्ण सर्वितेयस्य स्वयम् ॥ (ई.१४४१८०)
वेषामुक्तवार्ण स्वयमेश्वरं स्वयम्भाधितस्य ॥ (ई.१४४१८०)

वेस्तु न प्रक्रणोऽन्यस्यं बुद्धं योधमहारमनि । निरवयासः प्रेडेऽऽ मह्मविष्णुद्दरादयः ॥ (६/१४२१६०) न सम्मवितं जीवस्य सार्गादी कर्मं कस्स्पित् । प्रशास्त्रकर्मं निर्मायं सुद्देषं कस्यनया सं चित् ॥ (६/१४२१६८) सर्गं सर्गतया क्टं भवेद्याह्मकस्यना । प्रशासीया असन्तीमे कर्मणाश्चर्याभृत्वाः ॥ (६/१४२१४१)

विवास्त्राचा अवस्त्रात्र क्ष्मान्त्रस्त्रात्रस्त्रात्रस्त्रहेरम् व्यासः । स्त्रात्रस्ट्रहेरम् व्याक्षस्त्रस्त तथा व्यासः । याः प्राकृते युरेको च स्पप्ते युसी न विचते ।

इह जाग्रस्वप्रनुषां भातानामपि नो तथा॥ (५।१४३।११)

,

कार्यकारगता तत्र तथास्तेऽभिद्दिता यया॥ (५।१४३।२३) स्पृष्टिके आदिमें जो ब्रह्मा आदि अपने आप ही उदय होतें हैं उनके शरीर ग्रानमय हैं। उनका न कोई (पूर्व) जन्म है और न उनके कर्म । एप्टिसे पूर्वका किसीका कोई कर्म नहीं होता । सर्गके आदिमें ब्रह्म स्वयं सर्ग रूपसे प्रकट होता है। परम ब्रह्मसे सारे जीव विना किसी कारण (पूर्व कर्मके) आपसे आप ही उदय हो जाते हैं। उत्पन्न होनेके पीछे उनके अपने कर्म उनके दुःचसुचका कारण हो जाते हैं। जिस वकार सृष्टिके आदिमें बहारूपी बहुए आदि प्रकट होते हैं उसी प्रकार सैकड़ों और हज़ारों और जीव भी प्रकट होते हैं। उनमें-से जो जीव अपनेको ब्रह्मसे अन्य समझते हैं और अधानके फारण प्रकृति नामक द्वेत ( दूसरे तत्त्व )को मानने छगते हैं, भविष्यमें कर्मों-के अनुसार उनका जन्में होता है, क्योंकि वे अपने और भूतों (तत्त्वों) के सम्यन्धमें असत्य धारणा कर लेते हैं। जो जीव—ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि-अपनेको ब्रह्मसे अन्य नहीं समझते वे आरमद्यानसे अधिचलित नहीं होते। जुप्ति आदिमें जीवका कोई कर्म नहीं होता. लेफिन पीछे कर्मकी करपना करके जीव उसका फल भोगता है। सृष्टिके चाल हो जानेपर ही पूर्व कर्म की कल्पना की जाती है— उसके पीछे जीव अपने अपने कर्मोकी ज़ंजीरोंमें जकड़े हुए संसार-में भ्रमण करते रहते है। स्वम देखनेवाले में स्वमके मनुष्योंके पूर्व कर्म जैसे फाल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं, वैसे ही जाप्रतुरूपी स्वप्नके जीवोंके ( स्टिएसे ) पूर्व कर्म भी कास्पनिक ही हैं-वास्तविक नहीं हैं। जैसे सप्तमें उत्पन्न हुए पुरुषके पूर्व कर्म नहीं होते येसे ही जाप्रसुद्धपी सप्तमें प्रकट हुए जीवीं के पूर्व कर्म नहीं होते। ब्रह्माके हृद्यके भीतर यह छप्टि ऐसे ही है जैसे कि तेरे हृदयमें सप्तका नगर। वहाँपर भी कार्य और कारणका सम्बन्ध बैसा ही हे जैसा कि तेरे स्वाके भीतर।

# (५) वासना ही जीवको कर्मके फलसे पान्धती है :-

वासनामात्रसारवादग्रस्य सफ्तकाः क्रियाः । सर्वो प्रयाजका ज्ञस्य वासनामात्रसदावाद् ॥ (ई१८७१७८) सर्वो हि वासनामाचे प्रयान्यज्ज्यो क्रियाः । अञ्चमाः फ्ल्यन्स्योऽपि सेहामाये क्या ज्ञा ॥ (ई१८७११९) न्तव्यन्तरे यथा याति विकयं पूर्वमातंत्रम् । सर्थेव वासनानाक्षे नाक्षमेति क्रियफळम् ॥ (५/८०/२०) न स्वभावेन फळति यथा सरस्ता फळम् । क्रिया निर्वासना पुत्र फळं फळति नो सथा ॥ (६/८०/२१)

अधानीको अपने सव कर्मोका फळ इसिल्ये मुमतना पड़ता है कि उस के कर्मोका सार वासना है। वासना के शीण हो जानेसे धानीको अपावते किसी किसा का फळ नहीं भोगना पड़ता। वासना के अभावते सव क्रियाएँ फळ-रहित हो जाती हैं, जाहे ये अगुभ फळ देनेवाली हो एमें न हो—जेसे कि सींचे विना छता सूरा जाती है। जेसे अनुक पळट जानेपर पहिली अनुक्षी सव वातें विलीन हो जाती हैं वेसे ही धासनाके नाश हो जानेपर किसाओंका फळ शीण हो जाता है। जैसे वेतका सभाव यह है कि उसपर फळ नहीं जाता वेसे हो धासना-रिहत किया भी फळ नहीं जाती।

# (६) कर्मके यन्धनसे मुक्त होनेकी विधि:—

भारमञ्जानासमुख्याः सकराः वर्मकरणम् । (६।१२७।५)
संविद्यं द्वि बन्धस्य करणं वरपरिष्यः ॥ (६।१२७।६)
कर्मकर्यनयाः संविद्यंकर्मण्यस्याति ।
कर्मकर्यनयोः न कर्मरूक्त्याति ॥ (६।१४०।१३)
सर्वा द्वि पासनाभावे अवान्ययस्यक्रते क्रियाः ।
अग्रुमाः करुवन्यविद्यं सेक्याभावे करा द्वा ॥ (६।८०।१९)
समया वर्षक्रया उत्या सततं निर्विकारयः ।
प्या यध्कियते शाम तदयोपाय सर्वतः ॥ (६)१९९।७)
द्यासुमाः क्रिया निर्वं कुर्यन्यरिद्यक्षि ।
दुनरीतः न संसारमसंसक्षमाः द्वितः ॥ (६)१९९।१३)
द्यासुमाः क्रिया निवसमुक्तंबिषि दुर्मतिः ॥

मी क्षन्तस्याया अनोरुचेर्निश्चय उपादेषतायत्ययो वासनाभिधानस्वत्कर्तृत्व-क्षरदेनोच्यते ॥ (४११८१२)

चेष्टावशासारक्रक्रमोनतृत्वं वासनानुस्यं स्थन्ते पुरुषः स्थनानुस्यं पक्र-सनुभवति । फक्रमोक्तृत्वं नाम कर्तृतादिति सिद्यान्तः ॥ (४।३८।३) क्रवेतोऽक्रवेतो वापि स्वर्गेऽपि नरकेऽपि वा ।

याद्य्वासनमेतस्यान्मनस्तद्नुभूयते (815 (8)

तसार्ज्ञाततस्वानां पुंसां कुर्वतामकुर्वतां च कर्तृता नतु ज्ञाततस्वानाम-

(&1813a)

वासनस्वात् ॥ (४।३८।५)

ज्ञाततस्त्रो हि शिथिलीमृतवासनः कुर्वेषपि फलं नामुसंद्र्याति । अथच स्पन्दमात्रं केवलं करोत्यसक्तवृद्धिः सम्प्राप्तमपि फलमात्मैवेदं सर्वमेव कर्मफल-मनुभवति ॥ (शा३८।६)

मनो यरकरोति तरकृतं भवति यद्म करोति तक्न कृतं भवति अतो मन एव कर्तृ न देहः ॥ (४।३८,७)

अकर्वश्चपि अभ्रयत्तनं शरपासनगतोऽपि अञ्रपासनासनामासिते चेतसि श्वअपतनतु-जमनुभवति । अपरस्तु कुर्वश्वपि श्वअपतनं परमुपशममुपगतवित मनसि राज्यासनसुखमनुमवति । एवमनयोः शब्याधनश्रञ्जपातयोरेकः श्रञ्जपतन-स्यावसांपि क्यां संपद्मो हितीयश्च अभ्रयतगस्य क्यांप्यक्यां सम्पद्मश्चित्तवज्ञाः चलाचित्रं तन्मयो भवति पुरुष इति सिद्धान्तः । तेन तत्र कर्तुरकर्तुंशं निध्य-सम्मन्तं भवत चेतः ॥ (४।३८।५२-५३)

एव मनः सर्वेढर्मणां सर्वेहिताना सर्वभाषामां सर्वेढोकाना सर्वेग्रसीनां बीजं तक्षित्परिहते सर्वकर्माणि परिहतानि भवन्ति सर्वदुःशानि क्षीयन्ते सर्व-कर्माणि खयमप्यान्ति । मानसेनापि कर्मणा याकृतेनापि हो नाक्रग्यते न विध-शीकियते न रअनामुपैत्यम्यतिरिकात्॥ (४१३८।१६)

यथा याखो सनला नगरस्य निमार्ण निर्मृष्टं च कुर्वचगरनिर्माण मनःक्रसमः क्रतमिव छील्यानुभवति नोपादेयतया मुखदुःखमक्रुजिममिति पश्यति नगर-निर्मधनं च मनःकतं कतमिति पहपतीति इ समपि छीलयासभवचपि न इ.स. मिति पश्यति । एवमसी परमार्थतः कुर्वश्रपि न किप्पत पुरेति ॥ (४।३८) १७)

शमाशभारम कर्म स्वं नाशनीयं विवेकिना । तचासीत्यवयोधेन तस्वज्ञानेन सिध्यति ॥ (elfi) अवेदनमसंवेदा यदवासनमासितम् । शान्त सममनुद्धेयं स कर्मत्याग उच्यते ॥ (\$13124) समूळकर्मसरवागेनैव ये धान्तिमास्थिताः। नेव तेषां कतेनार्थो नाकतेनेह कथन ह

इत्येव निश्चयमनामय भाववित्वा

स्वक्ता भरां प्रहषकर्मधिवारशक्राम ।

निर्वासनः सङ्ब्संकळनाविमुक्तः

संविद्वपूर्वेच यथाभिमतेच्छमास्स्य ॥ (8124123) कर्मसंत्यागमञ्ज्ञान्यदाकर्वते । अत्यागं त्यागरूपारम गगर्न मारयन्ति है॥ (ई।३।३४) कर्मत्यागे स्थिते बोधाञ्जीवन्सुको विवासनः । गृहे विष्टत्वरण्ये वा शाम्यत्वम्येत वोदयम् ॥ (513130) गेहमेवोपद्मान्तस्य विजनं दुरकानसम्। भशान्तस्याच्यरण्यानि विजना सजना पुरी ॥ (\$12124) थारमाके अज्ञानसे ही कर्मके कारण सद्वरूपका उदय होता है। सङ्ख्युक होनेसे ही बन्धन होता है; इसलिये सङ्ख्या त्याग करो। कर्मकी कल्पनासे ही संवित् कर्मफल पाती है। कर्मकी कल्पनासे रहित संवित् कर्मका फल नहीं पाता। जैसे विना पानीके दिये लता सूख जाती है वैसे ही बद्युम फलवाली कियाएँ भी वासनाके अभावसे फल नहीं लातीं। सम, गुद्ध और विकार-रहित बुद्धिसे जो कुछ भी किया जाता है वह कभी दोप नहीं छाता। असक मनधारा मनि शभ या अग्रम कियाओं को नित्य प्रति करता हुआ या त्यागता हुआ भी कभी खंखारमें नहीं पड़ता; और जिस मूर्यने मनसे त्याग नहीं किया वह शुभ या अशुभ क्रियाओंको न करता हुआ भी सदा संसार-समुद्रमें इयता ही रहता है। मनका इस प्रकारका निश्चय कि यह यस्त प्राप्त करने योग्य है, और उसकी श्राप्त करनेकी वासना कर्तत्व (कर्तापन ) फदलाते हैं। फिसी विद्योप फलकी माप्तिकी इच्छासे जब मनुष्य किसी कियाको करता है तो जैसा उसका प्रयत्न होता है उसके अनु-सार यह फल पाता है। कार्यके कर्ता होनेके कारण ही जीप उसका फल भोगनेवाला दोता है, यह सिद्धान्त है। चाहे कोई किया करे या म करे तो भी जैसी-जैसी वासनाप होती हैं, स्वर्ग और नरकमें वैसा॰ वैसा ही फल उसका मन अञ्चनव करता है। इसलिये अग्रानी जीव चाहे फर्म करें या न करें तो भी वे कर्ता (फर्म करनेवाले) हैं। और वासना-रहित दोनेसे झानी जीव अकर्ता हैं चाहे वे कमें करें या न करें। झानी वासनायों है शीण हो जानेसे कर्मको करके मी उसका फछ नहीं भोगता। यद तो असकबुद्धि होकर किया मात्र कर्म करता है (फट-की वासनासे नहीं ), इसल्यि फलकी प्राप्ति होनेपर भी इस भावनासे कि आत्मा ही सब कुछ है कर्मके फलका अनुभव करता है। मनसे

जो कर्म किया जाता है वही कर्म है और मनसे जो कर्म नहीं किया जाता वह कर्म नहीं है। इसिछिये कर्मका कर्ता मन ही है, शरीर नहीं। गहेमें गिरनेका भय ( वासना ) मनमें होनेपर चारपाईपर सोता हुआ और वास्तवमें गहेमें न गिरता हुआ मनुष्य भी अपने मनके भीतर गहुमें गिरनेका दुःख पाता है। दूसरा आदमी गहुमें गिरा हुआ भी अपने मनके शान्त होनेके कारण अपने मनमें चारपाईपर सोनेके सुराका अनुभव करता है। एक चारपाईपर सोनेवाले और दूसरे गहे-में गिरे हुए दो पुरुपॉमेंसे एक तो विना गहेमें गिरे हुए ही गहेमें गिरनेका तुःख भोगता है और दूसरा गहेम गिरनेपर भी चारपाईपर सोनेका सुख भोगता है—एक अकर्ता भी कर्ता है और दूसरा कर्ता भी अकर्ता है। केवल चित्तके कारण। इसलिये जैसा जिसका मन वैसा ही वह पुरुप है-यह सिद्धान्त है। इसकिये कर्म करते हुए और न फरते हुए सदा मनको असक रखना बाहिये। इसलिये मन ही सब फर्मीका, सब इच्छाओंका, सब भावींका, सब लोकांका, सब गतियोंका वीज है। उसके त्याग देनेपर सब कर्माका त्याग हो जाता है, सब दुःज श्रीण हो जाते हैं, और सब कर्म रूप हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तो मानसिक कर्मसे भी आकान्त नहीं होते; न उसके वशमें होते हैं और न उसके रहमें ही रंगे जाते हैं, क्योंकि वे उससे असक रहते हैं। जेसे जब कोई वालक कल्पना द्वारा नगरको बनाता और ' विगाइता है तथ नगरकी कल्पनासे रचते हुए वह वास्तविक रचना न करते हुए भी छीछासे मानसिक रचनाका अनुभव करता है। यदि घह बुरा भला यन गया तो उसे वास्तवमें दुःख सुख होता है। यदि उसका नगर गिर जाता है, तो मानसिक रचनाको यास्तविक रचना समझनेसे, उसको वास्तविक दुःखन होते हुए भी, दुःच होता है। इसलिये वास्तवमें फर्म करनेवाला भी कर्ममें लिख नहीं होता और न करनेवाला लिए हो जाता है। विवेक द्वारा शुभ और अगुभ दोनों प्रकारके कर्मीका नादा करना चाहिये-यह तब हो सकता है जब कि शानद्वारा यह निश्चय दढ़ हो जाए कि कर्म कुछ है हो नहीं। यिना किसी दृश्यकी ओर प्रवृत्तिके, विना वासनाके, और विना किसी कल्पनाके शान्त बोकर स्थित रहनेका नाम कर्मत्याम है। जो कर्मको जब सिद्देत त्याग कर शान्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके छिये ( याह्य ) क्रियाका करना और न करना पकसा हो है। करनेसे उन्हें कुछ नहीं

मिलता, न करनेले उनका कुछ नहीं जाता। इसिटिये इस निधयको हट नरने, कमें विचारकी राद्वाको छोड़कर, सव कस्पनाओं और रिच्छाओंका त्याग करके, गुद्ध धानस्वरूप होकर रही। जो लोग इस प्रकार के सब कमेंत्याग करते हैं विचारकी कमेंत्याग करते हैं ( अर्थात् वाह्य कियाओंका तो त्याग कर देते हैं कित्तु भीतरकी वासनाओंना त्याग कर देते हैं कित्तु भीतरकी वासनाओंना त्याग नहीं करते ) वे आकाशको भारनेका प्रयक्त करते हैं। जो सान द्वारा कमें त्यानमें स्थित हो गया है और वासनारहित जीवन्मुक है, यह बाहे घरमें रहे चाहे वनमें, चाहे शानर हो जाए खाहे उन्नति कर ले, उसके लिये सार पहला है। उपशान्त व्यक्ति कर ले, उसके लिये सार प्रवान विचीत वनके समान है और अशान्त पुरुपके लिये निर्जन वन सारा है हमान है और अशान्त पुरुपके लिये निर्जन वन सारा है सारा हो हम्यन या भी महुष्योंसे सरी हुई नगरीके समान है।

अव्यक्षज्ञानदृष्टीनां क्रिया प्रत्र परायणम् ।

### (७) कर्मयोग:--

पस्य नासयम्बर पह कम्बल कि स्वजत्यसी ॥ (\$160110) किमक्तेन सक्षेपादिदम्ब्यते । (\$19190) सब्द्रणन सनोबन्धस्तदभाषो विमक्तता ॥ नेष्ट कार्यं न वाकार्यसस्ति किजिब उजिल् । सर्थं जित्रसञ्ज ज्ञान्तसनन्त प्रास्वदास्यताम् ॥ (\$11124) सर्वकर्मफळाभोगमर्ज विस्मृत्य (\$11118) प्रवाहपतिते कार्य स्पन्दस्य गतवेदनम्॥ ययाप्राप्त हि कर्तव्यमसचेन नदा (\$166191) भुक्ररेणाक्छङ्केन प्रतिविभ्यक्रिया र्धेयै जनमञ्जानिवारणम् । निजक्रमंस (\$11138) यदवासनमभ्यस्ता अविषयविधीनां तु तज्ज्ञो न विषय क्रचित् । शान्तसर्वेपणेच्यस्य कोऽस्य किं विश्व किंतृते ॥ (f 120121) भश्रसा दिवचित्रसादिक्यानियमन विना **।** यच्छन्न्यायेन मात्त्येन परं कुछ प्रयाति हि ॥ (\$18919) सुज्ञास्त्वष्टेप्यनिष्टेषु न निमजन्ति वस्तुषु । यतन्त्र्यत्वावृपुद्धत्वाश्चिर्वासनवया (\$129110) सथा ॥

न निरुशमस्ति सानिन्दां सोपादेयं न हेयता । न चाव्यीयं न च परंक्रमं ज्ञविषयं कृचित्॥ (है।१९।१३) महाकर्ता महाभोका महात्यामी भवानघ । सर्वाः मन्त्राः परित्यज्य धेर्यमाळम्बय साखतम् ॥ (\$111411) शगद्वेषो सुखं दु.खं धर्माधर्मी फळाफछै। यः करोत्यनपेक्षेण महाकर्ता स उच्यते॥ (६।११५।१२) किञ्चन होष्टि न किञ्चिद्भिकाञ्चति । अंक्ते च प्रकृत सर्वं महाभोका ल उच्यते॥ (ई।११५१२)) सर्वेष्ठाः सकलाः श्रञ्जाः सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः । धिवा येन परित्यका महात्वागी स उच्यते॥ (ई।११५।३४) अन्तः संत्यक्तसर्वांनो चीतरागो विवासनः । षडिः सर्वसमाचारो कोके विदर राघव ॥ (4116116) पेशकाचारः सर्वाचारात्रवृत्तिमान् । भन्तः सर्वपरित्यागी लोके विहर राघव॥ (4116119) अस्तर्ने राज्यमादाय बहिराशीन्मखेहितः । वहिस्तमोऽन्तरा शीतो लोके विहर राघव ॥ (पाष्ट्रदा२१) कृत्रिमसरम्भो हृदि सरम्भवर्जितः। बहिरकर्तान्तर्जोके विहर राघव ॥ (4136155) यहिर्कंकिविताचारस्थन्तराचारवर्जितः 1 समो धातीन तिष्ठ खं संशान्तसक्लेपणः ॥ (8114188) सर्वेदणाविमुन्हेन स्वारमनारमनि विद्या । कुरु कर्माणि कार्याणि नुनं देहस्था संस्थितिः ॥ (8124184) शब सदसतोर्मध्यं पद बच्चाऽवलम्ब्य च । सवाद्यास्यन्तरं दर्जना गृहाण विसन्नसा ॥ (8188188) भावन्तविष्ठतः स्वस्थः सर्ववासविवर्जितः । च्योमवन्तिष्ठ नीरागो राम कार्यपरोऽपि सन् ॥ (8184184) यथेव कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम् । सर्थेव कर्मसंस्थाने कामना नास्ति घीमताम ॥ (3144113) अतः सुपुरोपमया धिया निष्कासया तथा । सप्रस्तवद्वसमया हरू कार्यं यथागतम्॥ (३१८८) १३) गम्पदेशेकनिएस यथा पान्यस्य पाद्योः । स्पन्दो विगतसकस्पस्तथा स्पन्दस्य कर्मश्र ॥ (\$13124)

प्रवाहचितते कार्ये चेहितोन्मुक्ताव्यवस् ॥ (ई।1119) ससमायनमन्यस्ते मार्छं भवतु कर्मतु । सहयन्त्रनवस्ये परार्थमिय दुर्वेतः ॥ (ई।112) वोस्सा पुष से सन्तु समस्त्रीन्द्रवस्त्रियः ॥ (ई।119) चित्रानन्द्रसान्येव प्रदुषान्यपि धारसः॥ (ई।119)

भवासनमसंबद्धं यथामसानुमृत्तिमान् । शर्नश्रकश्रमाभोग इच स्थन्स्य कर्ममु ॥ (ई।११२५)

जिसको अभीतक धानकी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उसे कर्मवर ही निर्भर रहना चाहिये-जैसे जिसे रेशमकी विदया चादरकी प्राप्ति नहीं हुई उसे अपना कम्बल नहीं फेंक देना चाहिये। बहुत कहनेकी ज़स्रत नहीं हे—संक्षेपसे यह वताता हूँ कि सङ्खल ही मनको पान्धनेपाला है और सद्भल्पके अभावसे मुक्ति होती है। न मनुष्यको कुछ फरना है और न फुछ नहीं करना है। सब फुछ अज, अनन्त और शान्त शिव ही है। यही हो जाओ। सब फार्मों के फलकपी मलको सुत पुरुपकी नाई भूलकर, वेदनारहित होकर, जेसा अवसर पड़े वैसी क्रिया करते रहो। जिस प्रकार शुद्ध शीशेके भीतर प्रतिविम्य पड़नेकी किया आपसे आप होती रहती है वैसे ही असक्त रहकर यथा-प्राप्त कार्मोको सदा करते रहना चाहिये। अन्मके दुःखाँको सदा दूर फरनेवाला यह बहुत अच्छा धेर्य है कि अपने कार्मीको वासनारद्वित होकर करनेका अभ्यास रक्खे। आत्मशानीके लिये फोई विधि (यह करना चाहिये) और निपेध (यह नहीं करना चाहिये) नहीं है। जिसकी सब इच्छापें शास्त हो गई हैं उसे कौन और क्यों कुछ करनेकी आहा देगा ? अझानी व्यक्ति, जिसने विपर्योकी और चित्त प्रवृत्त कर रफ्खा है, कियाके भले बुरे जाने विना उसको करता हुया, मछछीकी नाई बहुत दुःख पाता है । हानी छोग जितेन्द्रिय होनेके कारण, तत्त्वक्षानी होनेके कारण और वासनारहित होनेके कारण इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंके चक्करमें नहीं पढ़ते। उनके लिये तो न फोई फर्म युरा है और न फोई मला; न त्याज्य है और न फार्य; न अपना है और न दूसरेका। है पापरहित राम! तुमको महा कर्ता, महा भोका और महा त्यागी वनना चाहिये; सब शङ्काओंको त्यागकर अनन्त धेर्यको धारण करो । महा कर्ता वह हे जो रागहेप, सख

दुःच, धर्म और अधर्म, सफलता और विफलता आदि सवका भोग अनपेक्ष भायसे करता है। महा भोका वह है जो न किसी वस्तुको चाढता है और न किसी वस्तुसे द्वेप करता है, वर्टिक सवका स्वामा-विक रीतिसे उपभोग करता है। महा त्यागी उसे कहते हैं जिसने थपने मनके भीतरसे घुद्धिपूर्वक सव इच्छायों, तृष्णाओं, निश्चयों और शङ्काओंको दूर कर दिया है। हे राम ! बाहरसे सब काम करते हुए, मनके भीतर आशा, राग और वासनासे रहित होकर संसारमें विचरण करो ! वाहरसे तो उदार और मनोहर आचरणवाले और सव पकारके सदाचारोंके अनुसार किया करनेवाले, लेकिन भीतरसे सवको स्याग किये हुए रहफर, संसारमें विचरण करो । वाहरसे सद प्रकार-की आशाओं से पूर्ण, लेकिन भीतर कोई आशा न रखकर, वाहर तप्त और अन्दर शीतल रहकर संसारमें विचरण करो। वाहरसे सव पकारकी कियाओं का सम्पादन करते हुए, अन्दरसे कोई किया न करते हुए, बाहरी तौरपर कर्ता और भीतरसे अकर्ता वने रहकर संसारमें विचरण करो । याहरले छोकोचित आचारके अनुसार क्रिया करते हुए अन्दर किसी आचार विचारके वन्धनमें न एडते हुए, अत्यन्त सम होकर और सब वासनाओंको शान्त करके रहना चाहिये। जबतक शरीर क्रायम हे तबतक करने योग्य कर्मोंको सब इच्छाओं का स्यान करके और आत्मभावमें स्थित होकर करते ही रहना चाहिये। सत और असतके मध्यमें अपनी स्थिति करके, और उस स्थितिका आश्रय लेकर, वाहर और भीतरके दश्यको न शास करनेकी इच्छा करो न स्याग करनेकी। हे राम कामोंको करते हुए भी रागरहित, अत्यन्त विरत, आत्मामें स्थित और वासनाओं से रहित होकर अपने मनको आकाशके समान शून्य रक्खो । बुद्धिमान् छोगोंमें जैसे कर्म करनेकी कामना नहीं होती, वैसे ही कर्म त्यागनेकी भी कामना नहीं होती। इसल्चिये निष्काम बुद्धिसे सोते हुए पुरुषकी नाई यथाप्राप्त कार्मोको ज़रूर करो । जेसे किसी विशेष स्थानको जानेवाले पथिक है पैर विना किसी सदस्पके ही उस स्थानकी और पहते रहते हैं उसी प्रकार तम भी सदस्परहित होकर यथोचित किया करते रहो। विना किसी सहस्पर्के, सुख दुःपकी भावना न करते हुए, यथाप्राप्त कामों को ऐसे करते रहो जैसे तुण अपनी इच्छा न रहते हुए भी ध्वरसे उधर उड़ता रहता है। जेसे उकड़ीकी मशीन, अपने आप कुछ रस न हेते हुए भी.

जेसे चन्न दाने दाने घूमता रहता है वसे ही तुम भी यथानात क्रियाओं को सदस्य भार बासनाओंसे रहित हाकर करते ही रही।

दूसरॉके छिये किया करती हे वेसे ही (लोगोपकारके लिये) बाम

तुम्हारी इन्द्रियोंकी सभी वृत्तियाँ नीरस हो जानी चाहियें—वाहरकी ओर प्रवृत्त होते हुए भी उनमें चिदानन्दका ही रस होना चाहिये।

करते हुए तुम्हारे मनके भीतर उसका खाद नहीं आना चाहिये।

(=) चार्यका बच्णः— क्तैश्वमाचर=कासमक्त्रं-वसनाचरन्

ब्यवहार फरता रहता हे उसे आर्य कहते हैं।

तिष्ठति मारुवाचारो य स नाय इति स्मृत ॥ (ई। १२६।५४) यथाचार यथासास्त्र यथाचित्र यथास्पितम् । व्यवहारमुपाइचे य स आय इति श्मृत ॥ (ई।१२६।५५) फर्तन्यको करता हुआ ओर अकर्त्तत्र्यको न करता हुआ जो सामायिक रीतिसे काम करता रहता हे उसे आर्य कहते है। जो व्यक्ति शास्त्र, सदाचार, परिस्थिति ओर अपने चिचके अनुसार कार-

## २७--आत्माका अनुभव

श्रात्मज्ञानकी और उसके अभ्यासकी पराकाष्ट्रा आत्मानुभवमें होती है। विचार ओर अभ्यासके परिपक हो जानेपर आत्माका अनुभव उदय हो जाना है। वह अनुभव एक विचित्र अनुभव हे—जिसकी उपमा किसी दुमरे अनुभवसे नहीं दी जा सकती। उसका वर्णन भी करना कित है। उसको वहां जानता है जिसको वह अनुभव होता है। यहांपर हम योगवासिष्ठके अनुसार आत्मानुमवसे पाडकाँको परिचित्त कराना चाहते हैं।

### (१) थात्मानुभवके उदय होनेके तज्ज् :--

कृतविचारस्य विगलद्वृत्तिचेतसः । मननं स्वजतो ज्ञास्ता किञ्चित्परिणठारमनः ॥ (812313) द्राज्यं सत्यज्ञतो हेयमपादेयमपेयप । पञ्चती दश्यमद्रष्टारमपश्यतः ॥ ट्रधार (812212) जागर्रध्ये परे तस्वे जागरूकस्य जीवतः । धनसंभोडमचे ससारवर्त्यनि ॥ (812515) पर्यन्तात्वन्तवेशस्यारसरसेष्ट्रशसेष्ट्रिय भोगेष्वाभीगरम्येष विरक्तस्य निराधिप, श (815518) ससारवासनाजाळे बगजाळ इवाख्ता । हरवप्रमधी अयो वैराग्यरहसा ॥ (612519) कातकं फलगासादा यथा बारि प्रसीदित । तथा विज्ञानवज्ञतः स्वभावः सप्रसोदति ॥ (813316) चीराम निरुपासङ निर्द्ध-द्वं निरुपाधयम् । विनिर्वाति मनो भोडाहिड्गः पक्षसदिव॥ (धाररा९) शान्ते सदेहदौरातम्ये गतकौतुकविश्रमस् । परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्द्रिव राजवे॥ (4155130) जनितोचमसीन्दर्ग दुराद्स्तमयोखता । समतोदेति सर्वेत्र शान्ते वास इवार्णवे॥ (ધારસા૧૧)

धन्यश्चरमयी मुका जाट्यबर्जरियान्तरा १ वनखमेति संसारवासनेवोदये (8133113) रप्टचित्रास्करा प्रश्ना पश्चिमी पुण्यपछ्या । विकसत्यमछोद्योता भातर्द्धारिव स्वविणी ॥ (8123153) हृदयहारिण्यो अवनाहादनक्षमाः । सावछन्याः प्रवर्धन्ते सक्छेन्दोरिवांतवः॥ (शारशाध्य) वरक्रवदिमे क्रोकाः प्रयान्त्वायान्ति चेतसः । मोहोक्रवंन्ति चार्च ते न इं मरणबन्मनी॥ (8188114) विवेक उदिते शीते मिथ्या असमस्तिता । क्षीयते वासना साम्रे मृगनुष्णा महारिय ॥ (४।२२।२१) जैसे फतक ( एक फलका नाम है ) को पानीमें डालते ही पानी निर्मेल हो जाता है वेसे ही पक्षियों हे जालके चृहे द्वारा कट जाने ही नाईं. चेराग्यसे संसारकी वासनाओं के जालके कट जानेपर, और हृदय-की प्रन्थियों के ढीछा होकर गुरू जानेपर, ग्रानके कारण उस व्यक्तिके भीतर आत्माका प्रकाश हो जाता है जो विचार कर चुका है। जिसके चित्तकी वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी है। जिसने मनकी करपना शक्तिका रयाग कर दिया है और उसे आत्मामें परिणत कर लिया है। जिसने हदपको त्याग दिया है और हेयत्व और उपादेयत्व शुद्धिको छोड़ दिया है। जिसकी दृष्टि अद्रुपा दृदयकी ओर न जाकर दृष्टा आत्माकी ओर ही जाती है; जो परम उत्त्वमें, जिसमें कि जागना चाहिये, जागनेका यहा

जाती है, जो परम उत्तम, (ज्ञसम कि जानाना चाहिय, जागनका यहां कर रहा है, और गहन अन्यकारवाळे संवार मार्गमें सो गया है। जो सरस मोर्गमें सो गया है। जो सरस मोर्गम देवायों के प्रति भी वैरायय हारा नीरसता प्राप्त करने विरक्त हो चुका है, और जो आशा-रहित हो गया है। जैसे पिजरेसे पश्ची याहर निकल आगता है थेसे ही राग-रहित, सङ्ग-रहित, हस्झ-रहित और (वाहरके) आग्रय-रहित मन मोहसे वाहर निकल जाता है। कोर वाहर कि जाता है। सन्देह, कोतुक और अमने शान्त हो जानेपर परिपूर्ण होकर मन पूर्ण चन्द्रमाके समान विराज्ञ है। जैसे हवाके वन्द हो जानेपर समुद्र शान्त हो जाता है थेसे ही (आरमानुम श्राप्त हो जानेपर) उस समता- का अनुमय होता है जिसमें उदय और सहत नहीं है बीर जो उत्तम सोन्दर्गको उस्पार्श्व करायू होनेपर सुनसान का अनुमय होता है जिसमें उदय और सहत नहीं है बीर जो उत्तम सोन्दर्गको उस्पार्श्व करायू होनेपर सुनसान और अन्येरी राजी श्रीण हो जाती है बैसे ही जड़गों जर्जीर

चासना क्षीण हो वार्ता हे । वैसे प्रातःकारुमें सुन्दर पंखड़ियाँवारा

कमळ स्पृंको देतकर पिछ उठता है येसे ही आत्माकी ओर दृष्टि-वाडी शुद्ध प्रधाका उदय होता है। जैसे पूर्ण चन्द्रमासे किरणें फैछती हैं येसे ही हृदयको मोहनेपाले, संसारको प्रसच करनेपाले, सरवसे प्राप्त धानांका उदय होता है। तरङ्गके समान आने और जानेवाले ये लोक और जन्म मरण अग्रानीको ही अपनी गोदमें लेते हैं (यदामें करते हैं), हानी इनसे यज जाता है। जेसे द्यातकालके आनेपर मध्स्थलमें मिथ्या भ्रमसे उत्पन्न हुई मुगहप्पाकी नदी देवते ही देवते ग्रायय हो जाती है येसे ही व्यवेकके उदय हो जानेपर मिथ्या धानसे उत्पन्न हुई वासना भी शीण हो जाती है।

#### (२) आत्माका अनुभव:--

क्षयांदर्थांन्तरं चिचे वाति मध्ये हि वा स्थितिः । निरस्तमनना वासी स्वस्परिपतिष्ययो ॥ (१।११७१८) सरमन्त्रसर्थसङ्करण था शिकान्तरिय स्थितिः । जाड्यनिद्वाविनर्धुक्ता सा स्वस्परियतिः स्युता ॥ (१।११७९८) अर्ह्गतेशि क्षेते शान्ते अेर्ड निस्यन्तर्शा गते ।

अजहा या अञ्चलि सस्यक्रपमिति स्थितम् ॥ (३।११७।१०)

चित्तरे एक विषयसे दूसरे विषयको ओर प्रवृत्त होनेरे मध्यकी जो मानसिक क्रियारिंदित स्थिति है वह आत्मस्यक्तपत्ती स्थिति है। दिख्यके भीतर से समान, सब सहस्योंके क्षीण हो जानेपर जड़ता और निद्वासे रिदित जो अपने भीतरका अनुअव है यह स्वक्पमें स्थित होना है। अईभायके शान्त हो जानेपर, मेदका अनुअय न रहनेपर, और स्वन्दहीन हो जानेपर, जो अज़ब अनुभय होता है यह अपने स्वक्पम अनुभय है।

# (३) आत्माके अनुभवका वर्षन नहीं हो सकता:—

अहंकारे परिशीणे यावस्या सुखमोदजा । सावस्या अरिवाकारा सा सेच्या संत्रयवादाः॥ (भादशशश्च) परिवृक्षणंवासस्या न वात्मोधस्त्रीति नः । नोपमानसुषादचे नानुधावति रक्षनम्॥ (भादशश्च) देवकं विश्वकाराशक्किका स्थितवो सता । तुर्वा चेव्याप्यते दृष्टिस्तत्तवा स्रोपमीयते॥ (भादशश्च)

अट्रातसाहश्यातसुपुप्तस्योपळश्यते मरिवाकारा गगनधीरिवावता ॥ (५१६४१५०) मनोहकारविखये सर्वभावान्तरस्थिता । समुदेति परानन्दा या तन् पारमेशरी ॥ (4158141) सा स्वय योगससिद्धा सप्रसादवरमाविनी । वचसा हृद्येवेहानुभूयते ॥ राय (पाइशपर) अनुभति विना खण्डादेनांनभूयते । त्तरव अनुभूति विना रूप नात्मनवानभवते ॥ (4188148) आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गतिं गतिकोविदा । पण्डितास्तश पाकश्रीजेंरत्नणखबायते ॥ (\$128212) पाताले भूतले स्वर्गे सुखसैश्वरंत्रेव वा । न तत्पत्रयामि यद्याम पाण्डित्यादतिरिच्यते ॥ (\$128212)

महंकारके क्षीण हो जानेपर जो सुब ओर प्रसन्नता देनेवाली परि-पूर्ण रूपपाली अवस्था उदय होती हे उसमें स्थित रहनेका प्रयत्न करना चाहिये। ऊपरतक भरे हुए समुद्रके समान यह परिपूर्ण अवस्था शासी द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। न उसका कोई वर्णन हो सकता है, और न उसकी फोई उपमा ही दी जा सकती है। थिसके प्रकाशका एक थंश मात्र जो तुर्था अवस्या है यदि वह स्थिर हो जाए तो आत्मानुभवसे उसकी कुछ उपमा दी जा सकती है। उस आकाराके समान विस्तृत ओर परिपूर्ण अवस्थाको कुछ कुछ (वहुत कम) उपमा सुपुतिसे भी दी जा सकती है। मन ओर अहकारके लीन हो जानेपर जो परम आनन्द षाढी और परमेश्वरके रूपवाली अवस्था, जो कि सत्र पदार्थों भीतर रियत है, और जो अपने आप किये हुए योगसे ही सिद्ध होती है। अनुभवम आती हे वह सुपुतिसे वहुत भिन्न है। उसका अनुभव केवल अपने मीतर ही हो सकता हे-राव्या द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे विना अनुभव किये मिटाईका खाद नहीं मालूम होता उसी प्रकार जिना अपने अनुसबके आत्माको स्वस्य नहीं मात्रूम पड़ता । आत्माका अञ्चलव जिनको हो गया है वे दानी जिस मिटको मात होते है उसके सामने, इन्द्रकी छक्ष्मी भी वृणके समान तुच्छ है। पाताल, भूतल और स्वर्गमें कहीं भी वह सुख और पेश्वर्थ दिखाई नहीं पड़ता जो भारमग्रानसे यदकर हो।

# (४) आत्मानुभवमें मनका अस्तित्व नहीं रहता :---

**अविद्यत्वाद**चित्तत्वान्मायाःवाञ्चासदेव प्रवं नास्त्येव वा चित्तं भ्रमाद्रन्यत्बवृश्चवत् ॥ (414313) चक्रारोहभ्रमस्यान्ते पर्वतस्यन्दनं यया । मौर्खमोहसमे धान्ते चित्तं नोपलभामहे॥ (416314) मृतं चित्तं गता सृष्णा प्रश्लीणो मोहपञ्जरः । निरहंबारता जाता जाप्रत्यस्मिन्त्रप्रख्वान् ॥ (पाटशाय) परमार्थकले ज्ञाते मुक्ती परिणति गते। परमार्थो बोधोऽप्यसञ्जवस्याग सनोसूगः ॥ ं (ई।४६।१) काथि सा मृगता याति प्रश्लीणस्नेहदीपवत् । परमार्थदशैवास्त वज्ञानन्तावभासिभी ॥ (318815) मनस्ता कापि संवाति तिष्ठत्वच्छेव बोवेता । निर्वापा निर्विभाग च सर्वोऽसर्वात्मिका सती ॥ (%IB418) सविविकतयो विश्वसत्ता बोधतवीदिता । र्भपत्यच्छप्रकाशकलंदायिनी ॥ (318514) तत्त्वं न निहर्रनसक्छेपणम् । स्नाचन्त्रमनायास ध्यानमे उावशिष्यते ॥ (३।४६।६)

क्सार्वेक्षामेख ने वाते क मनो गतम ।

बासना क हमाँगि के हुपांमपेसेविदः ॥ (\$18816)

विद्यमीन ने होनेके कार्यम् अस्तर्य होनेके खारण, मायामय होते-के कारण, मेत आकारी-बृक्की नाई भ्रमके सिवाय कुछ भी सत पदार्थ नहीं है। जैसे बकारोह अम ( घुमते हुए यन्त्रपर चड़तेसे जो चारों ओरकी वस्तुएँ घूमती हुई दिवाई वर्ड़में लगती हैं उस अम )के अन्त हो जानेपर जैसे पूर्वतोंकी घूमना/यन्य हो जाता है येसे ही अहान और मोहके भ्रमके शान्त ही जानेपर विच ( मन )का अनुभव नहीं रहता। धानीके बात्मभावमें जात्रत हो जानेपर मन मर जाता है. तृष्णा भाग जाती है, मोह क्षीण हो जाता है और अहद्वार विलीन हो जाता है। परमार्थका ज्ञान हो जानेपर, और मुक्तिमें परिणति हो जाने पर, मनहपी सचा मुग भी असन् हो जाता है; जैसे जिस दीपका तेल खतम हो गया है यह वृहा जाता है, वेसे ही आत्मानुभव हो जानेपर मनको चञ्चलता कहीं चली जाती है और अनन्त प्रकाशवाली पर-

मार्थ दशा ही याक्री रह जाती है, मनकी मनस्ता ( चित्रपना, चञ्च द्रता और सद्भूव्य विकटपातमकता ) कहीं चठी जाती है, और या गुद्ध योध ही शेष रह जाता है जो योधरहित, विभागरहित, खकुछ, सुक्त और परमार्थ वस्तु है। विवेकके उदय हो जानेपर चित्रसत्ता ही गुद्ध योधमें परिणत हो जाती है, और अनादि और अनार गुद्ध प्रकाशका अनुसय देने उमती है। तब आपसे आप ही उसने स्थानपर अनादि, अनन्त और अनायास स्थान हो, जिसमें स्थ वास नाएँ सान्त हो चुकी हैं, शेष रह जाता है। परमार्थकी एकताक अनुसय हो जानेपर म जाने कहीं मन चया जाता है, कहाँ वासना कर्यु कर्यु हो जानेपर म जाने कहीं मन चया जाता है, कहाँ वासना कर्यु कर्यु हो जानेपर म जाने कहीं मन चया जाता है, कहाँ वासना कर्यु कर्यु हो, और कर्यु हुँ भीर शोक स्थ स्थान हो जानेपर म

(६) एक यार जाकर अविद्या फिर नहीं लौटती :— क्षीणे स्वहदयमची न बन्धोऽस्ति धुन्तुंनी ।

यवेगापि पुनर्यदं केन पृन्ते च्युतं च्छम् ॥ (४।७४।७५) परव्यसनिनी नारी व्यमापि गृहकर्मणि । सन्देशस्ताद्यपण्टा परसङ्ख्यासम्म ॥ (५।७४।८६) पूर्व तार्व परे द्वादे धीरी विधान्तिमानतः ।

न्य तस्य पर कुद्र यारा विश्वान्यमानतः। न ज्ञन्यत्रे चाळियतुं देवैरपि सवासवैः॥ (शण्शा८४) भविषा संपरिज्ञाता न चैनं परिकर्पति ।

भावता सपारञ्चाता व चन पारकपात । मृगनृष्णा परिञ्चाता तर्पुळं नायकपीत ॥ (५।७४।२०) भविता संपरिञ्चाता यर्देव हि तर्देव हि ।

सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव हि भोगभूः॥ (५।६४।१३)

जैसे यफ बार वृक्षसे गिरा हुआ फल यससे भी उसपर नहीं लगाया जा सकता, मैके ही पक बार ह्वयकी गांठ जुल जानेपर फिर गुणांके वच्छाने मन नहीं पढ़ सकता। जैसे फिर्ताके प्रेमों करिती हुई दिया जपने प्रमेक सकते स्वामी मास्त दहती है, वैसे ही जीर पुरुष जा परम गुदू एक तस्मों विश्वाम पा लेखा है तथ उसे हम्झ सहित सब देवता भी उस पदसे नहीं जिगा सकते। जैसे मुगदणाका ज्ञान ही जानेपर वह प्यासेको भी नहीं बाकर्यण फरती, वैसे ही जाती गई अधिया ज्ञानोको जाकर्यित नहीं करती। जब अधियाक पूरा ज्ञान हो जाता है तभी वह स्वामेके भोगों- की नीई श्रीण हो जाती है।

#### (६) परम तृप्तिका अनुभव :—

मोक्षमिच्छाम्यहं कसाद्वदः केनासि वे पुरा । अवदो सोक्षसिच्डासि केवं वास्तविहस्त्रमा ॥ न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मौख्यै से क्षयमागतम् । किं में ध्यानविलासेन किं वाध्यानेन में भवेत ॥ ध्यानाध्यानभ्रमी त्यक्ता पुंस्त्वं स्वमवडोक्यत् । यदायाति सदायात न में प्रदिने वा क्षयः॥ न ध्यानं नापि वाऽध्यानं न ओगाखाच्यभोगितासः । अभियाञ्छामि विद्यामि समग्रेच गतज्वरः॥ म मे बाव्छा परे तस्वे न मे बाव्छा जगस्त्यती । न में ध्यानदशाकार्यं न कार्यं विभवेन में ॥ मार्ड स्टो न जीवामि न सञ्चासदा सन्मयः। नैदं में नेव धान्यत्मे नमी महामह बृहत् ॥ इदमस्त जगद्राज्यं तिष्टाम्यत्र 🛭 सरिधतः । मेह यास्तु जगद्वाज्यं तिष्टाम्यास्मनि शीतकः ॥ कि मे ध्यानद्वता कार्य कि राज्यविभवधिया । यदायाति तदायात नाहं किञ्चन में क्रियत ॥ न किचिदपि कर्तव्य यदि नाम मयाधुना । त्रकसाच करोमीदं किञ्चित्रकृतकर्म वै॥ न में भोगस्थिती वाल्डा न च भोगविवर्जने । अस्ति सर्वत्र में स्वर्गों निवतों न त कुर्राविद ॥ यदायाति तदायात् यव्ययाति भयात् तत्। सुखेषु मम नापेका नोपेका दुःखयुत्तिपु ॥ सखदःखान्यपावान्तं यान्त् वाप्यहमेषु कः । वासना विविधा देहे त्वस्तं घोदयमेव वा ॥ देहस्याहमहं देहीति क्षीणे चित्रविश्रमे । स्यजासि न स्थजामीति किं मुघा कळनोदिता ॥ प्राप्तानुत्त्वमविधान्तिर्वेदधालभ्यपरास्पदः अनिवृत्तिपदं प्राप्तो मनसा कर्मणा गिसा॥ सर्वत्रैव हि तुष्यामि सर्वत्रैव रमे प्रभो । अवास्छनवान्सनसः सर्वधानन्दवानहम् ॥ (६।१०७।२७)

(पाररा१०)

(4124111)

(पारशाकर)

(4129122)

(पारशावध) (पारवागप)

(पारशाव)

(पारधा१७) (4129116) (पाइपाइट)

(\$180015E)

(पाइपाइ९) (पाइपाइ०)

(पा४०।१२)

(4108134)

38

इदं सुखं इदं नेति मिथुने क्षयमागते। सममेव पदे शान्ते विद्यमीह यथासुखम्॥ (६।१०९।७०) मोक्षकों में क्यों इच्छा कर्कें, युद्धे वन्धन ही किस वातका था? अब में बद्ध ही नहीं हूँ वो मेरी मोक्षको इच्छा भी वाल विदृष्यना है। मेरा अञ्चान दूर हो गया है; अव न वन्धन है और न मोक्ष। ध्यानसे मुझे अब क्या ? और ध्यान न छगानेसे मुझे क्या ? ध्यान और अध्यान दोनोंको छोड़कर अपने आत्माको अनुभव करनेवालेके लिये जो आचे सो आचे। न मेरी वृद्धि होती है और न मेरा क्षय! न मुझे ध्यानकी अय इच्छा है और न अध्यानकी। न भोर्गोफी और न भोगत्यागकी। में तो विना किसी दुःखके सम-भावसे स्थित हैं। न मेरी परम तत्त्वमें वाञ्छा है और न मेरी जगत्की स्थितिम वाच्छा है! न मुझे ध्यानसे कुछ मतला और न संसारके वैभवसे ! न में मरा हूँ, न में जीता हूँ; न में सत् हूँ, न में असत् हूँ। न यह मेरा है न वह मेरा है! मे यहत ही महान हूँ, मुझे नमस्कार है! यदि जगत्का राज्य मिळे तो भी में स्वस्थ हूँ ! राज्य चळा जार तो भी में शीवल मायसे स्थित हूं। मुझे च्यानसे कुछ नहीं करना, मुझे राज्यके विभवसे कुछ नहीं करना ! जो आता है यह आवे ! न में कुछ हूं और न मेरा कुछ है। जब कि अब मेरे खिये कुछ कर्त्तब्य (करने योग्य काम) नहीं है, तो में क्यों न प्राफ़त कामीको करता रहें ? मुझे न भोगोंकी प्राप्तिके टिये वान्छा है न भोगोंके त्यागके हिये। मेरा स्वर्ग कहीं पक स्थानपर नहीं है; मेरे छिये सव जगह ही स्थर्ग है। जो थाता हो वह बाद, जो जाता हो यह जाए। न मेरी सुखॉम इच्छा हे और न दुःखॉ-से द्वेष । दुःख सुख आर्च या जार्च ! में इनमें पड़नेवाळा कीन हूँ ? इस दारीरमें अनेक यासनाएँ उदय और अस्त होती रहें, मुझे क्या ? जब मनमेंसे यह भ्रम मिट गया कि यह शरीर मेरा है में इस शरीरका हूँ तो फिर यह वात फिजूछ ही है कि में इस शरीरको रमस्त्रं या त्यार्गे । मेंने सबसे उत्तम विधाम और दुर्छम पदकी प्राप्ति कर ली है. और मन, वचन और कर्मके द्वारा उस परम अवस्थाकी प्राप्ति कर ली हे जहांसे फिर लोटना नहीं है। यह सुखदायक है यह सुखदायक नहीं है-इस प्रकारके मेरे विचार शीण हो गये हैं। अब में शान्त और सम पद्में थानन्दपूर्वक स्थित 🛣 ।

# २८—जीवन्मुक्ति

ऊपर वर्णन की हुई अवस्या जिसको प्राप्त हो गई है यह मुक्त कहराता है। इस प्रकारकी मुक्ति श्रारेरके मीजूद रहते हुए ही प्राप्त हो जाती है। प्रारम्ध कर्मोसे बना हुआ और प्राप्तत किसाएं करता हुआ शरीर इस प्रकारकी मुक्तिका अनुमय करनेमें किसी कारकी क्षायट नहीं खलता। जय प्रारम्ध कर्मोका छ्या हो जानेपर यह शरीर मौतने हारा श्रीण हो जाता है तो झानी विदेशमुक्त हो जाता है। उसके लिये किसी शरीरका कर्मकृत बन्धन नहीं रहता। मुक्त झानी हारीरकी मृत्यु पर्यन्त जीवनमुक्त अर्थात् जीवित अवस्थामें ही मुक्त ) कहलाता है। यहांपर हम योगावासिग्रने अनुसार जीवनमुक्तिकी द्वामा और जीवनमुक्त पुरुपंका करिय जीवनमुक्तिकी

म भुजाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नी ।

विवेधितारः कार्यार्था निर्णेतार. क्षणादि ॥

अनुद्वेगकराचारा धान्धवा नागरा इव । बढिः सर्वसमाधारा अन्तः सर्वार्यमोतलाः ॥

#### (१) जीवन्मुक्तोंके खच्ण :—

अन्तर्भुसमतेर्नित्वं स मुक्त इति कथ्यते ॥ (5118911) सुजदुःखेषु भीमेषु संततेषु महरस्वि । मनागपि न वैरस्यं प्रधान्ति समदृष्यः॥ (ई।१९८।२७) यस्य कस्मिश्चिद्ययर्थे कविद्वसिकताक्षि नो । स्यवहारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहतः॥ (\$126916) यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंक्याविताः। बधात्राप्तं विहरसः सं विश्वान्त इति स्मृतः ॥ (\$118919) मालाबते रसिकतां न च जीरसतां प्रचित् । नार्थेषु विचरत्वर्थी वीतरायः सरागवत् ॥ (६॥१०२॥१३) उद्विजन्तेत्रपि नो छोकाछोदासोष्ट्रेत्रयन्ति च ॥ (\$19612) तेषां जनलभायान्ति होममोहादयोऽस्यः॥ (\$18¢11) भनोदामधुराचाराः त्रियपेशलवादिनः ॥ (ई।९८१३)

(\$12618)

(११८१५)

उपेक्षते न सम्पार्स नामासमसिवान्छति । सोभ्यसीम्यो मनत्यन्तः शीतकः सर्ववृत्तिषु ॥ (\$1841\$0) कार्ये कामसंकल्पवज्ञितः । प्रवाहपति**ते** विष्टत्याकाशहृदयो याँ स पण्डित उच्यते ॥ (કૃારરાષ) वर्णधर्माश्रमाचारशास्त्रचन्त्रणयोज्जितः जगज्जाखात्पक्षरादिव देसरी ॥ (है।१२२।२) सर्धकर्मफलत्यागी ं नित्यतृप्ती ं निराश्रयः । न प्रण्येन न पापेन छिप्यते नेतरेण च ॥ (8112214) बासनाधन्ययदिच्छन्ना इव तुर्यन्त्यलं सनै।। कोपस्तानवमायाति मोही मान्धं हि गण्छति ॥ (\$133418) मुद्तिराधाः थियो वकं न मुखन्ति कदाचन । न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवितं सर्गं तथा ॥ (\$11717) केषुचित्रानुबद्गाति नुसमृतिं(सक्तधीः ॥ (पा९शा३प) कीवन्मुक्तो गतासङ्घः सन्नादारमेव विष्ठति॥ (પાલફારક) परिपूर्णमना मानी सौनी शपुपु चाचछः॥ (पावश्वद) . सम्परस्वापरमु बोब्रासु स्मणेवृत्सवेषु च॥ (पादशपर) विहरकापि नोद्वेगी नानन्दमुपगच्छति । धन्तर्भक्तमना नित्यं कर्मकर्तेव तिष्ठति ॥ (पा९शपश) म विभेति न वाद्षे वैयस्यं न च दीनसाम् । समः स्वस्थमना मीनी धीरस्विष्टति शेदवत् ॥ (पाषद्वापप) आसमयानिङ सर्वसावतीतो विगतेपणः । आतमन्त्रेय हि संतुष्टी न करोति न चेहते॥ (4169194) ण तस्यार्थी भभोगत्या न सिच्या न च भोगकैः । (4149114) म प्रभावेण नो मानैर्नाशामस्पद्धीवितैः ॥ रामप्रसुखभोगारमा सर्वाधास्त्रिव संस्थितः। करोत्यसिछकर्माणि स्यक्तकर्तृत्वविभ्रमः॥ (4100111) उदासीनवदासीनः प्रकृतः कमकर्मसु। माभिवाच्छति म द्वेष्टि न घोषति म स्प्यति॥ (५१७७।१२) . अनुबन्धवरे जन्तावससकेन चेतसा । भक्ते अकसमाचारः चाढे दाढ इष स्थितः ॥ (দাত্যা হয়) बाको बाकेप वृद्धेप युद्धी घीरेपु घैर्यवान् । यवा यीयनवृत्तेष्ठ दुःखितेष्वनुदुःखिता ॥ (4190118)

न तस्य सुकृतेनार्थी न भोगैनै च इमैंनि: ! न दुष्कृतैने भोगानां संखागेन न बन्धुभिः॥ (4100116) सर्वे सर्वप्रकारेण मृह्याति च जहाति च । अञ्चपादेयसर्वार्थी विचेष्टते ॥ वाछवज (पाण्णारप) स तिष्टवपि कार्येषु देशकाककियाकमैः। न कार्यस्वदःखाभ्यां भनागपि हि गृहते॥ (पाण्णारह) न कदाचन दीनारमा नोद्धतारमा कदाचन । न प्रमत्तो न खिजाया नोहियो न च हर्पवान् ॥ (५।७७।६२) *शवयोपनर्न* सर्वे छीलयासकमानसः । भुर्**के भोगभरं प्रा**जसवालोकमिय लोयनम् ॥ (पावशहरू) सर्वेशत्रप मध्यस्यो दयादाक्षिण्यसंयतः ॥ (पा१टाइ) रागद्वेपेः स्वरूपशे नावकः परिकृष्यते ॥ (4108183) इमं विश्वपरिस्पन्दं करोमीत्वखवासनस् । मबर्तते यः कार्येष्ठ स मुक्त इति मे मिक्षः ॥ (पादाक) चः क्वैन्सर्वकार्याणि पुष्टे मप्टेडय तत्कले । समः सन्सर्वकार्येषु न तुप्यति न शोचति ॥ (414190) अनागवानां भोगानामबाच्छनमकुविमम्। आगतानां च सम्भोग इति वण्डिवळक्षणम् ॥ (818818) म स्वजनित न पान्डन्ति स्ववहारं सगद्रतस् । सर्वसेवानुवर्तन्ते पारावारविद्ये जनाः ॥ (8188158) विगतेच्छा यथात्राप्तव्यवद्वारानुवर्विनः । विचरन्ति समुबद्धाः स्वस्था देहरथे स्पिताः ॥ (शाधदादव) थोधेकनिएतां याता जावस्येक सुपुसवत् । य आस्ते व्यवहर्तेव जीवन्त्रक स उच्यते॥ (३।९।५) शान्तसंसारकजनः कळावानपि निष्कतः। यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ (३।९।५२) यस्य नाइंकतो भावो यस्य वृद्धिनं लिप्यते । / फुर्वतोऽकुर्वतो यापि स जीवन्मुक उच्यते ॥ (31919) प्रव्रदारसमग्राणि सित्राणि च धनानि च । जन्मान्तरक्रतानीव स्वप्नज्ञानीव प्रथित ॥ (\$184148)

न स चेतयते काश्चित्राकदारघनैपणाः। अपूर्वपद्विशान्तो जीवज्ञेव यथा श्ववः॥

(ई।४५१३७)

ŧ

व्यापत्मु यथाकार्ल सुखदुःयोध्वनारतम् ।, , न हप्यति ग्लायति या स सुफ इति कप्यते ॥ (५।१६।१८) इंप्सितानीप्सिते न स्तो यस्येष्टानिष्टयसायु । ्र मुद्रसवधरति वः स मुक्त इति होच्यते ॥ (भारहातर) हॅयोपादेयकलने समेत्यहमिहेति च । . यस्यान्ताः संपरिक्षाणे स जीवनमुक्त उत्त्यते ॥ (411 (180) ष्ट्रपांसर्वभवकोधकासकार्पण्यद्वधिकाः न परामृश्यवे घोऽन्तां स जीवन्मुक उच्यते ॥ (५।१६१२) सर्वप्रकृतकार्यस्थो मध्यस्थः सर्वद्रष्टिए। ) ध्येयं तं वासनात्यागमवलम्यः ध्यवस्थितः॥ (412612) सर्वत्र विगतोङ्गेगः सर्वार्धपरिपोपकः। विवेकोचतरष्टारमा यबोधीनवनस्थितिः ॥ (412618) सर्वातीतपदासम्बा पूर्णेन्त्रचिश्वराधयः । मोद्वेगी न च तदात्मा संसारे नावसीवति ॥ (411214) सङ्ग्रहविनिष्कान्तः शान्तमानमनोद्धाः । क्षभ्यात्मरतिरासीनः पूर्णः पावनमानसः॥ (বাহরারর) मिर्म्<u>यं एका मण्डा १</u> इति स्वयन्धनि स्वयमः इन्द्रदोधमयोग्मुक्तसीर्णसंसारसागरः ॥ (Alpaisa) सर्वाभियान्डितारस्थी न किञ्चिद्पि बान्छति । सर्वानमोदितानन्दी न विद्यिश्तुमोदते॥ (पाकशाहर) सर्वारम्भवरिद्यामी सर्वोवाधिविवर्जितः । सर्वाद्यासम्परित्यामी जीवनमक्त इति स्मृतः॥ (५१७४।३८) जीवनमुख्या न सम्बन्धि सुखतुःखरसस्यिती । प्रकतिनाधकार्याणिः किञ्चित्कुर्वन्ति या नवा॥ (३।।१८।१८) भारमारामतया सांस्तु सुखयन्ति न काक्षन । जगिट्याः सुसंसुष्ठान्रूपाछोकाः खियो यथा ॥ (१।११८।२०) नाभिनन्दन्ति सम्प्राप्तं नापासमभिद्योचति । विगताबर्धः सम्प्राप्तयनुवर्वते ॥ (३।१२२)१४) नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे सुखप्रभा । वधापासस्थितेर्यस्य जीवन्युकः स उच्यते ॥ (\$1915) रागद्वेपभयादीनासनुरूपं , घरश्रप । घोऽन्तर्ध्योसवरप्रस्थाः स जीवनमुक्त रुपते ॥ (३।९।८)

यः समसार्थजातेषु व्यवहार्येषि श्रीतकः । प्रशासिक्षि वर्णात्मा स लीवकाक करावे ॥ (३१०)

पदार्थेप्यपि पूर्णातमा स जीवन्युक उच्यते ॥ . (३।९।१३) जिस अन्तर्मुंबी वृत्तिवालेको सुधाँसे सुख और दुःखाँसे दुःखका अनुभय नहीं होता वह मुक्त कहलाता है। ऐसे समदृष्टियाले लोग वड़े बड़े भयानक और वार वार वानेवाले सुख दुःग्रांसे भी मनमें विकार नहीं आने देते। जगत्का सब ध्यवहार करते हुए भी जिसके मनमें किसी यस्तुके प्रति रसिकता नहीं आती वह शान्त कहलाता है। जिसके सब काम रच्छा और सहस्पसे रहित होते हैं और जो यथा-भात कियापँ करता रहता है वही शान्त कहलाता है। मुक्त पुरुपको न किसी वस्तुके प्रति रसिकता होती है और न नीरसता । यह विपर्यी-का इच्छुक होकर विपर्योमें नहीं रमता। रागवाला विवाई देता हुआ भी यह रागरहित रहता है। मुक्त पुरुप न किसीको उद्विप्न करते हैं और न ये किसीसे उद्दिश होते हैं। उनके लोभ मोह आदि दुइमन नए हो जाते हैं। ये दूसरोंके मनके भावोंको जानकर छोकप्रिय आचरण करते हैं और प्रिय और मधुर वाणी वोलते हैं । वे क्षण भरमें कारयोंका विषे-चन और निर्णय कर लेते हैं । वे नागरिक जनोंके समान आचारवाले और सबके वन्धु होते हैं; वाहरसे तो वे सब काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन भीतर सब प्रकारसे शान्त रहते हैं। मुक्त पुरुष प्राप्त थरतुकी उपेक्षा नहीं करता, और अप्राप्त चस्तुकी वाञ्छा नहीं करता; सव वृश्चियोंमें अपने अन्दर शान्त और शांतळ रहता है। जो कार्य जीवन-प्रवाहमें करनेको मिले उसे जो कामना और स्वह्नस-रहिस होकर और हदयमें शून्यताका भाव रसकर करते हैं वे ही ज्ञानी हैं। मुक्त पुरुष वर्ण, धर्म, आध्रम, आचार और शास्त्रींकी यन्त्रणासे बरी होकर जगत्के जञ्जालसे इस प्रकार निकल भागता है जैसे पिडारेले होर। सब कम्मॉका फळ त्यागनेवाळा, सदा तृप्त, किलीके आधित न रहनेवाला यह पुण्य, पाप या और किसी भावमें लिस नहीं द्वोता, उसकी धालनाओंकी गांठें खुळकर धीरे धीरे गिर जाती हैं; गुस्सा कम हो जाता है और मोह मन्द पढ़ जाता है। उसके चेहरेपर सदा ही प्रसन्नताकी शोभा छाई रहती है। वह जीयनकी चाह और मीतकी निन्दा नहीं करता। वह किसी वस्तुके यन्ध्रममें नहीं पड़ना; खदा ही एस और असक रहता हुआ सम्राट्की नाई असङ्ग रहता है। वह परिपूर्ण मनयाला, अपने मानमें रहनेवाला,

भौनी और शतुओं के मध्यमें भी अचल रहनेवाला है। भयानक आप-चियोंमें, सम्पत्तिकी अवस्थाओंमें और आनन्ददायक उत्सवोंमें विच-रण करते हुए, उसे न उद्वेग होता है और न आनन्द । मनके भीतर सदा मुक्त रहता हुआ भी वह सब कामों को फरता रहता है। न वह उरता है. न यह विवश और दीन होता है; यह मौनी, सम और स्यस्य मन होकर पर्वतके समान घीरतासे रहता है। सब वस्तुऑसे विरक्त, इच्छाऑसे रहित, वह आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है। न फिसी घस्तकी चाहना करता है और न इस ही लिये कोई काम करता है। न उसको आकाशगमन आदि सिद्धियोंकी इच्छा होता है और न भोगोंकी प्राप्तिकी, न प्रवायकी, न सन्मानकी, न मरनेकी और न जीनेकी । यह सब सुखोंको भोगता हुआ और सब प्रकारकी आशाओं-वाला दिलाई पहता है, और कर्ता होनेके भ्रमको त्यागकर वह सव फार्मोंको करता रहता है। प्राकृत कार्मोर्मे लगा हुआ भी यह उदा-सीनके समान रहता है। यह न बाज्छा करता है, न सोच फ़िक। न द्येप करता है और न हुएँ। जैसा अयसर हो उसके अनुसार असक मनसे घह भक्तके प्रति भक्तका, शटके प्रति शटका, बाटकके प्रति वालकका सा, बृद्धोंके प्रति बृद्धोंका सा, धीरोंके प्रति धीरताका व्यव-द्वार करता है। योधन-पृत्तिवालांमें यह युवाकी नाई रहता है और दुःधियोंको देखकर दुःधी होता है। उसको न भले काम करनेसे फुछ मतल्य, न दुरं, न भोगांसे और न कर्म करनेसे, न भोगांके त्यागनेसे, कोर न बन्धुओंसे। सब वस्तुओं को सब प्रकारसे वह प्रहण और त्याग फरता रहता है। उसे कुछ प्राप्त तो करना ही नहीं, तो भी वालकोंकी नाहें चद सदा काममें छगा रहता है। यह देश, काछ, किया और कमके अनुः सार सब फार्मोंको फरता हुआ भी कामोंसे उत्पच सुच दुःधोंसे परे रहता ईं। यह न कमी दीन होता है, न कमी उद्धत, न प्रमत्त, न प्रिम्न, न उद्यित, न हरिंत । जैसे आंध देखनेका आनन्द लेती हे वेसे ही वह भी विना विदेश यदा किये यथाप्राप्त भोगोंको छीछासे थसक मन होकर भोगता रहता है। शतुआँके वीचमें भी वह दया और चनुराईसे रहता है। अपने सरूपको जाननेवाला वह राग देपाँके वसमें नहीं होता। चासना-रद्दित द्वोफर जो इस मायसे कामोंको फरता दे कि यद विश्व-की कियाएं हैं, वह मुक्त है। यह कामों के करते हुए उनके वनने और विगड़नेसे प्रसध नहीं होता और सोच फ़िफ नहीं करता और सदा

ही समभावसे रहता है। अन्राप्तकी वान्छा न करना और प्राप्त भोगों को भोग लेना शानियाँका लक्षण है। शानी लोग जगत्के व्यवहारको न स्थागते हैं और न उसकी कामना ही करते हैं। जैसा जैसा अवसर होता है वे वैसा ही ब्यवहार करते हैं। अपने शरीरकूपी रवमें सस्य और उद्यत मस्तक होकर बैंडे हुए मुक्त छोग इच्छा-रहित रहते हुए यथाप्राप्त व्यवदारको करते हुए विचरते हैं। वोधमात्रमें स्थित वे जोयन्मुक जागते हुए भी सोतेसे दिखाई पड़ते हुए जगत्के सब च्यवहार फरते रहते हैं। जीवन्मुक्तकी सब सांसारिफ कलानाएँ शान्त हो गई हैं । यह फरपनामुक्त होता हुआ भी फरपना-रहित है; चित्तयुक्त होता हुआ भी चित्तरहित है। काम करते हुए या न करते हुए उसमें अहंभाय नहीं रहता; उसकी युद्धि किसी काममें लिप्त नहीं होती। छी, पुत्र, मित्र और धन सम्पत्तिको वह पूर्व जन्मके किये हुए कम्मां-का फल और स्वमके समान समझता है। उसके अन्दर लोकेपणा, दारेपणा और घनेपणा नहीं उत्पन्न होतीं। यह अपूर्व विधान्तिका अनु-भय करता है और जीता हुआ ही मुर्दे के समान दियाई पड़ता है। सामयिक आपत्तियाँमें, सदा रहनेवाले सुसाँ और दुःसाँमें। न वह प्रसन्न होता है और न ग्ळानिका अनुभव करता है। इए वस्तुकी चाहना शौर अनिष्ट वस्तुसे नफ़रत उसके मनमें नहीं होती। यह सदा स्रोते हुए पुरुपत्ती नाई प्राफ़त थाचरण फरता रहता है। जिसके भीतर हेए जीर उपावेयको फलना और "में भीर मेरा" भाव श्रीण हो गया है घद्व जीवन्मुक्त है। जिसके मनपर हुर्प और शोक, भय, कोथ, काम और कृपणता आदिका असर नहीं द्वोता वह जीवन्मुक्त है । जीवन्मुक्त सव स्वाभाविक कार्मोको करता है और सब इष्टियाँमें मध्यस्थ रहता है ( अर्थात् किसी एक दृष्टिका पक्षपात नहीं करता )। यह सदा ध्येय वासना-त्यागका अवलम्बन करके स्थित रहता है। सदा और सब जगह वह उद्वेगसे रहित और सब कार्मोमें सहायता देनेवाला है। वह विवेकमें स्थिर, आत्माको जाननेवाला और प्रवोधरूपी एपयनमें सदा वास करनेवाटा है। वह सबसे परेवाले पदका ही अवलम्बन करता है: न कभी उद्धित्र होता है और न हर्षित; वह संसारमें कभी दुःस नहीं पाता । यह सङ्गरूपी रङ्गसे रहित है। उसका अभिमानरूपी रचर उतर चुका है; वह आत्मानुमवके आनन्दमें स्थित रहता है; पूर्ण और चित्र मनवाला होता है। यह कामरूपी कीचड़से स्प्रप्ट नहीं होता: उसका

भ्रमरूपी वन्धन कट चुका है; वह इन्द्र, दोप और भयसे मुक्त है और संसारसागरसे पार हो चुका है। यद्यपि उसके कामोंसे ऐसा जान पड़ता है कि यह सब कुछ चाहता है, किन्तु वास्तवमें यह कुछ भी नहीं चाहता; सब कामोंमें प्रसन्न होता और आनन्द छेता दिखाई देता हुआ भी यह वास्तवमें किसी विषयसे प्रसन्न नहीं होता। वह किसी भी कामके करनेकी वासना नहीं रखता, सब उपाधियोंसे वरी रहता है, और सब बाशाओंको त्याग जुका है। जीवन्मुक्त किसी दुःच सुच देनेवाली स्थितिमें नहीं फॅसते; केवल स्थामायिक काम करते हैं; या कुछ भी नहीं करते। वे सदा ही आत्माम रत रहते हैं, संसारके व्यवद्वार उनको इस प्रकार कुछ आनन्द नहीं दे सकते जैसे कि सोये हुए पुरुपको मनोहर रूपवाली खियां। जो उनको प्राप्त नहीं है उसकी थे चिन्ता नहीं करते, और जो उनको आप्त हो गया है उसकी वे प्रशंसा नहीं करते; शङ्कारहित होकर वे यथाप्राप्त स्थितियोंके अनु-सार ब्यवहार करते हैं। उस यथात्राप्त स्त्रितिके अनुसार व्यवहार करनेवाले (जीवन्मुक्तके मुजकी शोभा सुज दुःजमें उदय और अस्त नहीं होती। याहर रागद्वेप और भय आदि भाषांके अनुसार आचरण करता हुआ भी यह भीतर आकादाके समान गुद्ध रहता है। यह सब विपर्योक्षे वीचमें व्यवहार करता हुआ भी शीतछ और परिपूर्ण रहता है।

(२) जीवन्सुक्तके िटये न कुछ प्राप्य है और न त्याज्य :—

हेपोपादेपराधे हे यस्य क्षीले हि तस्य पै ।
क्षित्रासामेन कोऽपा स्वाधिक्यासार्ध्वयणेन वा ॥ (६।१९१३)
न सदसीह यापान्यं अस्योद्धेगकरं भवेत ।
न वास्ति यदुपादेपं तज्यासांध्रयां सत्य ॥ (६।१९१३)
इस्य नार्थः कांस्यानिर्धाः कांससार्थ्यः ।
तेन स्थितं यथा यदाचार्येव कतेस्यति ॥ (६।१९९४)

निस्यं प्रमुब्बिचारमु हुर्यन्तोऽपि बगध्यियाः । भारतेक्वारसम्बिद्धाः सदैव सुममाधयः ॥ (५।६२।६) काकताळीयवद्दां कियां कुर्यन्ति से सदा ।

न कुर्वन्त्रापि वै किखिलेपां कचित्पि प्रहा ॥ (६।६९१११)

स्त्राळोकनमस्कारान्कृतंब्रिप च किञ्चन । इः करोत्यनुपादेयाश्र अस्यैव हि कर्तृता ॥ (देशश्र)

यसाशासनी व्यतिरिक्षे वर्त्तनि सिद्धे सित सप्रेन्डा प्रवर्तते । यप्र स्वासनो व्यतिरिक्त न किञ्जिद्दिष सम्मवित तथात्मा क्रिमेव पान्छन्किमनु-स्मरन्यावतु विद्युनेतु ॥ (॥१२०१९०)

अत इद्दर्भीदिविभिद्मनीदिविभिष्यात्मान न स्ट्रान्ति विकटनाः । अवो निरिच्छतायामात्मा न किञ्चित्रि कोलि कर्नुक्शकमणासेकत्मान् नय निरिच्छ स्यान्तनो नैटकार्यसभिन्नत, द्वितीयाया करननाया सभायान् ॥ (४१३७१११)

जिसके मनमें यह विचार ही नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्राप्य हे जोर अमुक वस्तु त्याज्य हे उसका कर्मीका त्याग करनेसे पया और उनको करनेसे पता ? कोई पेसी वस्तु नहीं हे जो बानीको उद्रेग देने वाली अतएव त्याज्य हो, न कोई पेसी वस्तु हे जो कि बानीके लिये प्राप्य हो ओर जिसके लिये यह यश करे। प्रानीको कर्मोंके त्यागनेसे कुछ लाम नहीं, ओर न फर्मोंके करनेसे कोई हानी है। इसल्यि वह जैसी स्थिति होती हे उसके अनुसार व्यवहार करता है। ये सदा प्रवृद्ध मनवाले ससारके सब काम करते हुर भी आत्मामें ही स्थित रहनेके कारण सदा ही समाधिमें रहते है। सयोगवश जो काम उनके पहें पड जाता है उसे वे सदा करते है। यदि वे न भी करें तो उनके अपर कोई मजरूरी नहीं है। इन्द्रियों ओर मनकी सभी क्रियादें करते हुए भी सानी उनको इस नावनासे नहीं परता कि उसको किसी घस्तकी प्राप्ति करनी है। अतएव ग्रानो कभी क्रती नहीं होता। यदि आत्माचे अतिरिक्त और कोई दूसरा पदार्थ सत्य हो तभी तो उसके प्राप्त फरनेकी इच्छा की जावे, जब कि आत्मासे अतिरिक्त ओर कोई वस्त है ही नहीं तव फिर आत्मा किसकी इच्छा करे, किसका ध्यान करे, किसके पीछे दांडे और किसको प्राप्त करे ? इसलिये यह पाञ्छ नीय है और यह अवाञ्छनीय है इस प्रकारका विचार मुक्त ने आत्मा-में नहीं उठता । इस प्रकारकी इच्छा न होनेपर आत्मा कुछ भी नहीं करता क्योंकि कर्ता, कर्म और कारण सत्र आत्मा ही हे । इच्छारहित आत्मा कर्मरहित भी नहीं होना चाहता, क्योंकि आत्माके सिवाय और कोई यस्त है ही नहीं जिससे वह उरे।

### (३) जीवन्युक्त महाकर्ता है :--

घर्माधर्मी महानाग दाञ्चविरहिताक्षयः । य॰ करोति यथाप्राप्ती महाकर्तां स उच्यते ॥ (६।११५)११) रागद्वेपी सुलं दुसं धर्माधर्मी फलफ्ले। यः करोव्यनपेद्रोण महाउतां स उच्यते ॥ (ई।११५।१२) मीनविद्यरहभावो निर्मेको सुष्टमस्परः। यः करोति गतोदेगं महाकर्तां स उच्यते ॥ (६।११५।१३) शुभागुभेषु कार्येषु धर्माधर्मी छराङ्गया । मिने लिप्यते यस्य महारुवां स उप्यते ॥ (ई।११५।१४) उद्रेगानन्दरहितः समया स्वच्छवा थिवा । म शोचते यो नोदेति महारुतां स उच्यते ॥ (ई।११५।१६) उदासीनः क्लेतो च कमाँकमचिरन्त यः । समं बात्यन्तरायम्वं महाकर्वा स उच्यते ॥ (ई।११५।१८) स्यभावेनेय यः शान्तः समतां न यहाति वे । प्रभावामं द्वाचान्यो महाकतां स उच्यते ॥ (ई।११५।१९) जन्मस्थितिविनाशेषु सोदयासमयेषु च। सममेव मनी दस्य बहारुवां स उच्चते ॥ (ई।१९४२०)

चद महाफर्ता हे जो यथागास धर्म और अधमेको शहारहित होकर करता है; जो रागहिन, सुन दुम्म, धर्म अवमे, सकलता ओर पिफल्यामें तिरोहा रहकर काम करता है, जो अहंमाय, मल और मस्सरेसे रिहेत होकर मांगीकी गाई उद्देगरवित रहकर काम करता है। जिसके ननमें शुक्ष ओर अशुम, धार्मिक और अधार्मिक कामोंके करते तुष रादा नहीं होती। जो उद्देग और आनन्देस रहित है, जो सम और शुद्ध शुद्धिसे ध्यान करते शुप न उन्हिसित होता है ओर न पिन्ता करता है, जो कमें और अकमें शुन्मों उदासीन रहकर काम फरगा हुआ नीनर समझासे रहता है, जो स्थापसे दी शान्त है, जो शुम या अशुन कामोंको करता हुआ कमी समताका स्थाम गई। करता और तिसका मन उद्धित, स्थित, नाया, उदय और सस्त, स्थ धरस्थाऔं ससान रहता है।

## (४) संसारका व्यवहार करता हुआ भी जीवनमुक्त समाधिमें ही रहता है :—

ध्यवहारी अञ्जदो य अञ्जदो यो वने स्थितः । द्वावेती सुसमी नूनमसदेद पद गवी॥ (4148112) कुर्वद्यवेवचेव प्रवनुवासनम् । दुरगतमना जन्तु. कथासथवणे यथा॥ (4148113) अकुर्वदिप कर्तेच चैतः प्रधनपासनम् । निस्पन्दाद्वमपि स्वप्ने श्वभ्रपातस्थिताविव ॥ (4148118) यदकस्रीय तत्समाधानम्बसम् । त विद्धि धेवकीभाव सा शुभा निर्वृति परा ॥ (4148124) गृहसेव गृहस्थाना सुसमाहितचेतसाम् । द्यान्ताइकृतिशेपाणाः विजना वनभूमयः॥ (4144122) अरण्यसदने तुल्ये समाहितमनोदशास् ॥ (पापवा२३) अन्त शीतछताया तु कब्बायां शीतलं जगा ॥ (पापदा३३) सर्वभावपदातीत सर्वभावात्मक च वा । य पदयति सदारमान स समाहित उच्यते ॥ (पापदा२७) य सर्वेद्यतमात्मान पश्यन्समुपशान्तधी । न बोचित ध्यायति या स समाहित उच्यते ॥ (पापदाध्ध) र्द्दरगाशयसम्पन्नी महासस्वपद गत । तिएत्देन वा वातु मृतिमेतु न तस्थितिम् ॥ (4148149) वसत्तमभोगाव्ये स्वगृहे या बनाकुले। सर्वभोगोज्जिताभोगे सुमहत्त्ववा वने ॥ (५ ५६/५२) उद्याससम्बद्ध पानतत्वरी वापि नृत्यतु । सर्वसङ्गपरित्यागी सममायातु वा गिरी॥ (पापदापद) चन्द्रनागढकर्परेवेपर्वा परिकिम्पत् । इतात्वाबदिळविस्तारे निपतत्वथवाऽनले ॥ (पापदापश) पाप करोति सुमदद्वद्वुल पुण्यमेव च । अद्य वा मृतिमायातु कल्पान्तनिचयेन वा ॥ (पापदापप) नासी किञ्चित्र त्रस्किञ्चित्रत तेन महात्मना । नासी करुइमामोति हेम पङ्गत वथा॥ व्यवहारमें लगा हुआ हानी और बनमें रहनेवाला हानी दोनों

ही एकमे हें—दोनों ही सन्देहरहित ( मुक्ति) पदको प्राप्त हो चुके हैं। जीवनमुक्तका मन वासनाके शीण हो जानेके कारण कर्म करते हुए भी अकतों हे, जेसे कथा सुननेमें उस आदमीका मन जिसका ध्यान दूर चला गया हो। जिनके चित्तमें गहरी वासनायें भरी है उनका मन कमें न फरते हुए भी कर्ना हे—जैसे कि कुछ भी किया न करता हुआ व्यक्ति स्वप्नमें गर्हेमें गिरनेका अनुभव कर देता है। विक्रा अकर्तृत्व भाव ही उत्तम समाधि है। उसीको केवलीभाव और उसीको परम निरृत्ति कहते हैं। जिनका चित्त भर्ता भांति स्थिर हे और जिनका महंभायकपी दोप शीण हो चुका है, उन गृहस्थियों ने लिये उनका घर ही निर्जन पनके नुस्य है। समाहित विचवारोंके लिये तो घर और यन एफसे हैं। जब अपने भीतर शीतल्ता मा जाती है तो सारा संसार शीतळ हो जाता है। जो अपने आत्माको सत्र भावों ओर पर्देखे परे और सब भावोंको युक्त रूपसे देखता है वही समाधिस्थ है। जो आत्मा-को सब यस्तुओं के भोतर देखता हुआ शान्तवृद्धि होकर न किसी यस्तुका ध्यान करता है और न किसीशी सोच करता है यही समा-हित है । जीवन्मुक महासस्य पदकी प्राप्त करके इतनी ऊँची पदवीपर पर्दुच जाता है कि उसको इस वातकी ज़रा भी परवाह नहीं रहती कि घह रहे या न रहे; मरे या जिये: सब प्रकारकी उत्तम भोगने योग्य वन्तुओं से परिपूर्ण और अनेक व्यक्तियाँसे भरे हुए घरमें रहे, अथवा सब प्रकारके भौगोंसे रहित विशास वनमें। उद्दीत कामयुक्त सुरापान किये हुए नाचे, अथवा सत्र प्रकारके सङ्घको स्वाग करके पहाड़ांपर जाए। चन्द्रन, अगरु, फपूर आदि सुगन्धित पदार्थीको दारीरपर लगाय, अथवा महाप्रचण्ड लटाओंघाली अग्निमें कृदे, यहुत यहे पाप करे अथवा पुण्या उसे आज ही मौत आ जाये अथवा करपके बन्तमें। पैसा कोई काम नहीं हे जो मुक पुरुप करें या न करें। जेसे कीचड़में पड़कर भी सोना मैळा नहीं होता चेसे ही ओवन्मुकको किसी काम करनेमें कलह नहीं लगता।

### (५) जीवन्मुक्त महाभोक्ता है:-

न धान्त्रता' न स्वजता दैवप्राप्ताः स्वभावतः । सरितः सागरेणैव भोक्तम्या भोगमूनयः॥ (देशरूपः) अयवोपनतं सर्वे जीख्यासक्तमानसः । अंके भोगभरं प्राजस्वालोकमिव खोचनम् ॥ (५।०४।६३) बाबवाकीयवासा भोगाठी उडनादिका। स्वादिताच्यक्क धीरस्य न दु.खाय न तुष्टये ॥ (५१०४१६४) अनागतानां भोगानामवान्छनमकृत्रिमस् । आगतानां च सम्भोग इति पण्डितस्थणम् ॥ (818219) न किञ्चन हेटि तथा न किञ्चिद्भिकांक्षति । भंके च प्रकृत सर्व महामोन्डा स उच्यते॥ (ई।११५।२१) नादसेऽप्याददानश्च शाचरस्याचरग्रपि । भुक्षानोऽपि न यो भुक्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६।९ १५।२२) साक्षित्रसक्लं कोकम्पवहारमश्चित्रचीः । पश्यत्यपगतेच्छं यो महाभोका स उच्यते ॥ (६।११५।२३) जरामरणमापध राज्यं दारिह्यमेव च । रम्यमित्येव थो वेचि महाभोका स उच्यते ॥ (ई।११५१२५) महान्ति सुरादुःखानि यः पर्यासीय सागरः । समं समुपगृह्वाति महाभोका स उपयते॥ (६।११५।२६) कद्वम्बद्धवण तिक्रमसृष्टं सृष्टसुचमम् । अधमं योऽचि साम्येन महाभोका स उच्यते ॥ (ई।११५।२८) सरसं भीरसं चैव भुरतं विरतं तथा। यः पत्रयति समं सीम्यो महाभोका स उच्यते ॥ (६।११५।२९) क्षारे खण्डमकारे च शक्षे वाच्यश्चके तथा । समठा सुस्थिरा यस्य महाभोका स उच्यते ॥ (६।११५)३०) इदं भोज्यमभोज्यं चेत्येव त्यत्तवा विकविपतम् । गताभिकाप यो सुद्के महाभोका स उच्यते ॥ (६।११५।३१) आपद सम्पर्द मोहमायम्दमप**रं परम्** । यो भुड्के समया बुद्धा महाभोका स उच्यते ॥ (दै। १९५१३२)

देवयोगसे प्राप्त जो खाभाविक भोग हैं उनको विना वाष्ट्रज ओर विना घृणाके ऐसे भोगना चाहिये जैसे कि समुद्र अपनेमें पड़ी हुई न निर्योका भोग करता है। जैसे आंध देखनेका आगन्द छेती हैं येसे ही ग्रानी भी विना किसी विदोप यक्तके प्राप्त भोगोंको असक मन होकर छीछासे भोगते हैं। दैययोगसे प्राप्त खी आदि भोग भोगनेपर घीर पुरुपको न आनन्द होता है और न दुःष । अप्राप्त भोगाँकी वासना न करना और माप्त भोगींका भोग करना ही धानियोंका उक्षण है। (जीवनमुक्त महाभोका है)। महाभोका उसे फहते हैं जो न किसी विषयकी इच्छा करता है और न किसीसे घृणा करता है; सब स्वा-भाविक भोगोंको भोगता है। जो देते हुए भी कुछ नहीं देता। जो करते हुए भी कुछ नहीं करता, जो मोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता। जो समस्त लोक व्यवहारको विना पिश्च मनके साक्षीके समान इच्छा-रहित होफर देखता है। जो युवापे और मौतको, आपचि, राज्य और वाख्यिको एकसा ही रम्य समझता है। जो महान् दुःप और मुखाँको समान भावसे पेसे ब्रहण करता है जैसे समुद्र सब निर्वयोंको। जो फड़ये, यहे, नमकीन, चर्चरे ओर मीडे, उत्तम और अधम साद पदार्थोंको समान मायसे पाता है; जो सरस और नीरस, सरत और विरतको समान भावसे और शान्त रहकर देवता है। जिसके छिये नमफ और मिटाई, शुम और अशुभ श्रीक समान जान पढ़ते हीं। जो थभिलापा-रहित होकर और इस विचारको छोड़कर जाता है कि यह रानि लायक्र (स्वादिष्ट) पदार्थ है और यह साने लायक नहीं, और जो आपत्ति और सम्पत्ति, आनन्द थोर मोह अपने और पराये सबका समयुद्धिसे भोग करता है।

### (६) जीवनमुक्तको शरीरसे घृणा नहीं होती; वह शरीर नगरीपर राज्य करता है :—

उत्तमपदाळम्बी चक्रभ्रमयदास्थितः । दारीस्त्रमधीसञ्चं ऋर्वेचपि न (riggis) भोगमोधार्थं तस्त्रस्योपवनोपमा । ससायेव न दुःसाय स्वदारीरमहापुरी 🏾 (धारदार) रम्येयं देहनगरी राम सर्वगुणान्विता। ञस्यानन्तविद्यासाद्या स्वाठोकार्वप्रकाशिता ॥ (815318) सर्वसीयाग्यमंदरी । स्वदारीरसनोजस्य मुखायेव न दुःखाय परमाय हिताय च ॥ (6112218) भजस्येयः।नन्तानां दःसानां कोशमारिका । जस्य व्यवसनन्तानां संखानां कोशमादिका ॥ (8153114) सुसावहैपा नगरी निल्मं ये विदित्तासनः । भोगमोक्षप्रदा चैपा शकस्येवामरावती ॥ (शश्रारश) अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सर्वगतोत्रिषे सन् । विश्वन्त्यकृतान्मुक्वा पुंसामधिगतार्थभाक् ॥ (शश्रार्श्) इन्द्रियाणां न एरति प्राप्तमर्थं कदाचन । नाददाति तथा प्राप्तं संपूर्णो जोऽवतिष्ठते ॥ (शश्रा्थभ)

जीवन्मुक्त उत्तम पद्पर स्थित रहता हुआ चक्रश्रम (हिण्डोले) पर वेंडे हुए व्यक्तिकी नाई शरीर-नगरीपर राज्य करता हुआ भी नहीं लिस होता। ज्ञानीके लिये यह दारीर-नगरी उपवनके समान भोग और मोक्षके देनेवाली हैं, सुख देनेवाली हैं, दुःप देनेवाली नहीं हैं। है राम ! यह देहनगरी वड़ी सुरम्य और सर्वगुण सम्पन्न है। ज्ञानीकी अनन्त आनन्द देनेवाली और आत्मसूर्यका प्रकाश करनेवाली है। जो अपने शरीर और मनका छान रखता है उसके किये यह सर्व सौमाग्य भीर सीन्दर्यवाली शरीर-नगरी दुःख देनेयाली नहीं है। यहिक परम-हित और सुपको देनेवाछी है। यह शरीर शानियोंको तो अनन्त प्रकारके छुप और आनन्दका और अज्ञानियोंको अनन्त प्रकारके दुःखाँका देनेघाछा है। जैसे इन्द्रको अमरावती सुख देती है बैसे ही यह देह भी शानियों को सुख देती है और उनके भोग और मोक्षका साधन होती है। शरीरमें वैठा हुआ सर्वगत आत्मा नानापकारके भोगोंको भोगता हुआ अपने पुरुपार्थको प्राप्त कर छेता है। धानी लोग इन्द्रियाँ द्वारा प्राप्त विषयोंका तिरस्कार नहीं करते और अप्राप्त विषयोंको पानेका यस नहीं करतेः परिपूर्ण भावमें स्थित रहते हैं।

(७) जीवन्मुक्त यथामाप्त अवस्थाके अनुसार व्यव-हार करता है :—

ष्य देहदशादुःश्वपश्चिमो छन्नुपमः । यसाम्य पेतसी योगायतु कर्मेन्द्रियश्विते ॥ (५११०४४४३) सावदेष पयाचार दशास्त्रज्ञ विकासता । कर्मन्द्रियीई स्थातन्य गतु सुद्धीन्द्रियं क्षित् ॥ (६११०४४४४) क्रमम् प्रधासके सुरा सान्य मनोरमम् । प्रजृत सुर्वेत क्षमें शेष क हम ज्ञायते ॥ (६११०६१६)

चे प्रामी नहीं है, सूर्य है, जो जानतक देह हे तबतक समिचित्त होकर देह की अनस्यामाक अनुसार कर्मिट्रमंगिका व्यवहार नहीं करते । जो मूर्ज करनका नहीं जानते वे ही अपने नालकपनके कारण स्यामायिक अपस्यामांसे दूर आगते हैं। जैसे जातक तिक हे तातक तेक हो, वेसे ही जावतक यह शारीर है उनका इसकी स्यामायिक द्यायं है। जो शारीरकी अवस्थाये अनुसार व्यवहार नहीं करता यह तकवारसे आनाशांको करता है। देहकी दशाके अनुसार होनेवाले दु'प सुर्योका त्याग करना ठीक नहीं। विचक्ती शानिक और समता तो योगसे मास होती है न कि कमेट्टियॉको स्थाति कर देनेसे। जातक शारीर ह तपतक शानपूर्वक सदाबारके अनुसार कमट्टियॉ हारा देहकी आनश्यकतार्थ पूरी करनी चाहिये—मनद्वारा नहीं। जातक स्थिट हे तपतक काम करने हीसे मनका प्रसन्न फरनेनालेको हुज मिलता है। स्यामायिक शामोंको करनेसे किसीको कोई दोप नहीं लगता।

#### (=) बाह्य व्यवहारमे ज्ञानी और अज्ञानीको समानता:—

1

स्यवहारे यथैवा अस्योगाविक्षणेष्यतः । वासनामात्रमदोऽत्र व्याण रम्बमोक्षरम् ॥ (४११५१६७) वास्तर्जारे तायिद्धं हुन्ते हुन्तं मुखे सुलम् । अससस्तिषियो ग्रीरा दत्तरस्त्यमुद्धवदः ॥ (४११५१६०) सुकतुर्जान्दियो गुन्ने वद्धस्मित्रयोऽपि हि ॥ (४११५४२) मुखदुराहस्तो ब्यो मुक्कसीन्द्रयोऽपि हि ॥ (४११५४२) मुखदुराहस्तो ब्योके यन्वमोक्षरसस्तयः । हेतुर्बुर्ज्ञान्वियाण्येक रोशसीय प्रकारने ॥ (४११५॥४३) ( 888 )

(याहा) व्यवहारमें जैसा अज्ञानी वैसा ही सर्वंद्ध । मेद केवल वासनाका है जो कि वन्यन और मोदाका कारण है। अवतक शरीर है त्यतक दुःगमें दुःख और सुरमें सुख अज्ञानियोंकी नाई असंसक्त ज्ञानियों के शरीर भी होते विकाई पढ़ते हें। जो मनते मुक्त है वही मुक्त है, चाहे वह कर्मेन्द्रियोंके व्यवहारमें व्या हुआ ही हो, और जो मनते वह है वही वह है, चाहे कर्मेन्द्रियोंके व्यवहारमें व्या हुआ ही हो, और जो मनते वह है वही वह है, चाहे कर्मेन्द्रियोंके व्यवहारमें व्या हुआ हो हो ते करता हो। संसारमें सुप दुःपाका अनुभव दिलानेवाली और वन्य मोहाकी कोर ले जानेवाली केवल बुद्धीन्द्रियों (मन, वुद्धि आदि) ही हैं, कर्मेन्द्रियों नहीं, जेसे सुपैकी किरण क्रावाका हेतु है।

# (६) जीवम्मुक्तका चित्त :—

सूपः प्रजायते वित्तं सत्यं सूयो न जायते ॥ (ई।१०१)६२) आत्मविदर्शे हे तम्मन- परमुश्यतममागतं स्वात्क्णाज्ञक्षमिव वरीते जरूरे हिमक्ज इच पण्डातपे विक्षीनं तुर्धदतासुगागत स्थितम् ॥ (४)६२।९) गुष्टनीजोपमा भूगों जन्माङ्करिवयन्तित । इदि जीवद्विमुक्तामा सुद्धा भवति वासना ॥ (५।४२)१४)

मूर्ड चित्तं चित्तमाहुः प्रदुर्द्धं सरवमुख्यते । (११००११३१)

जीवन्मुका महाथमानी ये परावरदर्शिनः। तेयां या चित्तपद्वी सा सस्वमिति कथ्यते ॥ (ई।राधर) जीवन्युक्तशरीरेषु थासना व्यवहारिणी। न चित्तनाझी भवति साहि सखपदंगता॥ (दीराध्य) निश्चेतसी हि तत्त्वज्ञा निर्श समपदे स्थिताः। छीळ्या प्रभ्रमन्तीह सस्वसंस्थितिहेख्या ॥ (हाराध्य) चेत सश्वमित्यभिधीयते । विवेकविशदं भूयः फलति नो मोह दग्धवीविमवादुरम् ॥ (ई।२।४७) अन्तमुंखतया सर्वं चिद्रही त्रिजयचूणम् । प्रहतोऽन्तनिवर्तन्ते मुनेक्षित्तादिविभ्रमाः ॥ (है।२।४६)

मूड चित्त ही चित्त कहटाता है, प्रवुद्ध चित्त सस्य कहटाता है! चित्तका दूसरा जन्म होता है सत्यका नहीं। आत्मकानियांका मन आरमन उपदानको ऐसे प्राप्त होकर जेसे कि शदछके परसनेपर मृग-सुष्णाकी नदीका जळ और तेज़ धूपके पड़नेपर यरफ़का कण विळीन हो जाते हैं, तुर्य दशामें खिंत हो जाता है। जीवन्मुकॉका हृदय युद्ध द्वीकर इस प्रकार दूसरे जन्मको उत्पन्न नहीं करता जैसे कि भुना हुआ बीज नये अङ्कुरको उत्पन्न नहीं कर सकता। उन जीयग्मुक्त महात्माओंका चिन्त, जिन्होंने उस तत्त्वका दर्शन कर लिया है
जो यहां और घहां सथ जगद है, सन्द कहलाता है। जीवग्मुक्तके
शारीरमें व्यवहार फरनेवाली वासनाका नाम चिन्त नहीं है, वह सन्द फहलाती है। तत्त्वधानी लोग जो नित्य सममावमें स्थित हैं चिन्तरहित हो जाते हैं। ये सन्दर्भ स्पन्दनहारा लीलासे संसारमें भ्रमण करते हैं। वियेकहारा शुद्ध किया हुआ चिन्त 'सन्दर्भ 'कहलाता है, जैसे भुने हुए बीजसे अङ्कुरकी उत्यन्ति नहीं होनों बीचे ही सम्बन्धे मोह उत्यन्न महीं होता। जो मुन्न अन्तर्भुंख होकर चितिक्रपी अग्निमं तोगों जगत्रूकपी स्पाकित आहुति देता रहता है उसके लिये चिन्त आदिका भ्रम मिट जाता है।

#### (१०) जीवन्मुक्त और सिद्धियां :---

तरवञ्चो वाप्यतस्वज्ञो यः काळष्टव्यकर्मभिः। वयाकमं प्रयत्तते तस्योध्वंत्वादि सिखति ॥ (पाठशावर) आस्मवानिष्ठ सर्वसादतीतो विगरीपणः । धारमन्त्रेव हि संतष्टों न करोति न चेरते ॥ (पाटशावण) न तस्यार्थो नभोगत्या न सिच्चा न च भोगकै: । न प्रभावेण को मानैसंद्रासरणजीविते: ॥ (4169196) यस्त वा भावितात्मापि सिद्धिजाञ्जानि वान्छति । स सिद्धिमाधकैर्द्रम्यस्तानि साधवति कमात् ॥ (पाठशा२३) **रव्यकालकियामग्र**प्रयोगाणाः पतास्ताः शक्तयो राम यद्योगगमनादिकम् ॥ (पादशारक) प्रभावकियाकसाः । सदा स्वभावनधती नियतं साधयन्त्याशु भयोगं युधियोजिताः ॥ (4164148) यथोदेति च वस्येच्छा स तया यतते तथा । यथाकार्छ तदामोति हो वाप्यहातरोऽपि वा ध (५१८९१३४) याः फलावलयो येन समाप्ताः सिद्धिनामिकाः । तास्तेनाधियता राम निजाययतनद्वमात् ॥ (पाटशा३७)

तत्त्वशानी हो या अद्यानी हो, जो कोई काछ द्रव्य और फिया-द्वारा सिद्धियां प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है वही आकाशगमन आदि सिद्धियोंको प्राप्त कर छेता है। जो जीवन्मुक्त आत्मभावमें स्थित है उसकी सब वासनायें शीण हो गई हैं, वह सबसे परेके पद्पर स्थित है और आत्मामें ही सन्तुष्ट है। यह किसो प्रकारका यहा नहीं करता। त उसे आकाशगमन आदि सिद्धियोंसे कुछ मतलव है। और न भोगोंसे: न उसे प्रभावकी इच्छा है और न सन्मानकी: उसे न जीनेकी आशा है और न मरनेका भय। यदि कोई आत्मजानी भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो वह भी सिद्धिके देनेवाले इन्योंद्वारा उनको क्रमसे पास कर सकता है। इन्य, काल, क्रिया, मन्त्र और प्रयोगकी जो स्वामाविक शक्तियां हैं जनको वशमें करनेसे आकाशगमन आदि सिद्धियां माप्त होती हैं। द्रव्य, काल, किया और कम युक्तिसे उपयोगमें ळानेपर अपने स्वाभाविक फर्लोको देते हैं। जिसके वित्तमें जैसी इच्छा उत्पन्न होती है, यह, बाहे ज्ञानी हो या अझानी, यत करके उसकी यथा-समय पूरी कर लेता है। जो जो सिद्धि-नामक फल जिस जिसने प्राप्त किये हैं वे सब उन्होंने अपने अपने ही पुरुपार्थरूपी बुक्स पाये हैं।

(११) जीवन्मुक्त सब आपत्तियोंसे इट जाता है :-वेश्वि नित्यमुदारात्मा त्रैकोन्यमपि यस्तुणम् । (8125189) तः स्वजनयापदः सर्वाः सर्पा इव जस्त्वचम् ॥ (8123126) परिस्फाति यस्यान्तर्नित्यं सस्वचमकृतिः। (शहराइ८) क्राप्रमण्डमिवाखण्डं छोकेशाः पाळयन्ति तम् ॥ (8183184) म किखिरोन सम्प्राप्त तेनेर्द परमास्तम् । (पाइशाव्य)

सन्प्राच्यान्तः प्रपूर्णेन सर्वे प्राप्तमखण्डतम् ॥

जो उटार विश्ववाहा महारमा त्रिलोकोको वुणके समान सम-इता है उसको छोड़कर सारी आपदार्ये ऐसे चली जाती हैं जैसे कि सांप अपनी पुरानी खाल ( केंचुली ) को। जिसके भीतर सदा सत्त-का प्रकारा रहता है उसकी लोकपाल इस प्रकार रक्षा करते हैं जैसे सारे ब्रह्माण्डको । जो कुछ भी नहीं छेवा उसीको परम अमृत मिछता है जिसको पाकर यह सब कुछ अखण्ड और पूर्णक्रपसे पा लेता है।

(१२) जीवन्युक्तका जीवन ही शोभायुक्त जीवन है :--

ग्रस्य मोध्यामति मतिः स्वात्मतस्वावछोकनातः । वयार्थंदर्शिनो इस्य जीवितं वस्य शोभते ॥

यस नाइंक्रतो भावो धुदिर्यस्य न किप्यते । यः समः सर्वमावेष जीवितं तस्य सजते ॥ (पाइरा४७) योऽन्तःशीतलया तुच्या रागद्वेपविमुक्तया । साक्षिबत्पक्ष्यतीर्वं हि जीविसं तस्य घोभते ॥ (413 8186) सम्यक्षरिक्षाय देवीपादेवमुञ्झता । चित्तस्यान्तेऽर्वितं चित्तं जीवितं तस्य क्षोभते ॥ (पाइदाधद) भवसम्बद्धो वस्त्रस्यसक्तं क्लनामछे । येन छीनं फ़तं चेतो जीवितं तस्य शोभते ध (4139140) सत्यो द्रष्टिमपष्टम्य ळीळयेथं जगकिया । व्यितेडवासमं येन जीवितं **तस्य रा**जते ॥ (पा३९।५१) नान्तस्तप्यति गोहेगमेति यो विरहस्यि । हैयोपादेवसंप्रासी जीवितं तस्य शीभरी॥ (पाइदापर) शुद्धपक्षस्य शुद्धस्य इंसीयः सरहो यथा । पसाद्रणीयो निर्याति जीवितं तस्य शोभते ॥ (पाइषाप३) यसिन्श्रुतिपर्ध प्राप्ते इष्टे स्मृतिसुपागते । भानन्दं यान्ति भूतानि जीवित तस्य घोभते ॥ (पाइदाप४) यक्तसारजालेऽसिन्धियते कर्म भूमिय । त्तासमाहितचित्तस्य मुखायान्यस्य नानद्य ॥ (पादशार) पूर्व धिया विषार्थेते ओगा औरिमयपदाः । (4108196) भीकःव्याक्षरमं रास सरुदेनेत्र पथागः ॥ विश्वार्थं तस्वमाक्षीवय सेम्पन्ते या विभूतयः । (4108 19) ता उदकींदवा जन्तोः धोषा दुःसाय केवळम् ॥ श्रमंग्रहेन भीगानी सर्वा राम विभवयः । परं विस्तारमापान्ति त्रावृपीय सहापगाः॥ (पाददाध्र) यर्ल बुद्धिया तेजधा दष्टतस्वस्य वर्धते । सवसन्तस्य वृक्षस्य सौन्दर्याचा गुणा इय ॥ (५।०६।२०)

जिस यथार्थी झानोकी वुद्धि आत्मावलोकनले विचलित नहीं होती उसका ही जीवन शोभायुक्त है। जिसके अन्दर अहंमाव नहीं है और जिसकी युद्धि विपयोंमें लिप्त नहीं होती; जो सव मायोंमें सम रहता है, उसका ही जीवन शोभा पाता है। जो रागहेपसे रहित है और शीतल युद्धिसे इस जीवनको साझीके समान देखता है, जीवन उसका ही शोभित होता है। जिसने यथार्थ द्यान पाकर और हेय और उपादेय भावनाको त्यागकर अपने मनके भीतर ही मनको स्थापित कर लिया है, जीवन उसीका शोभा पाता है। सञ्जी दृष्टिको भाप्त करके जो लीलासे ही जगत्की कियाओंको वासनारहित होकर करता है जीवन उसका ही शोभायुक्त होता है। जो हेय और उपादेय विषयोंमें विचरण करता हुआ अपने मनमें न उद्विश होता है और न हिंपेत, जीवन उसका ही शोभित होता है। जैसे शुद्ध सरोवरसे श्वेत हुसा-की पंक्ति निकलती है वैसे ही जिसमेंसे सहुणांकी पंक्तियां निकलती हैं, जीवन उसका ही गुशोभित होता है। जिसके गुणोंको सुनकर, जिसको देखकर, जिसका सारण करके सब प्राणियोंको आनन्द होता है जीवन उसका ही शोभायक है। संसारमें जो जो काम किये जाते हैं उनसे समाहित चित्तवालोंको ही आनन्द मिछता है, दूसरोंको मही। द्यद्भिद्धारा विवेक प्राप्त कर छेनेपर ही सांपकी नाई भयदायक भोगीको इस प्रकार भोग करना चाहिये जेसे कि गवड़ सांपोंको खा जाता है। तरवका विचार और दर्शन कर छेनेपर विभृतियाँका सेवन करनेसे धानन्दकी प्राप्ति होती है, अन्यथा दुःख मिलता है। जैसे वर्षा ऋतुमें नदियां युग आकार धारण कर छेती हैं वैसे ही सन्नरहित होकर भोगोंको भोगनेपर उनकी विभूतियां और अधिक हो जाती है। जैसे वसन्त ऋतुमें वृक्षींकी सुन्दरता और शोभा भादि गुण वढ़ जाते हैं धेसे ही तत्त्वशान प्राप्त हो जानेपर मनुष्यमें वळ, बुद्धि और तेजकी बद्धि हो जाती है।

(१३) शरीरके अन्त हो जानेपर जीवन्मुक्त विदेह मुक्तिमें प्रवेश करता है :—

जीवन्युक्तपद सक्तवा देहे काळवजीकृते ।
विश्वस्वदेहसुकालं पवनोऽस्पन्दतासिव ॥ (३।९१४)
विदेहसुको गोदेवि नास्त्रयोति न ज्ञाम्यति ।
न सम्रासस्य दूरस्थो न बाहं न च नेतरः ॥ (३।९१५५)
सूर्यो भूवा प्रवपति प्रधानात व्यवस्वम् ।
स्वः सर्वान्संहरति सर्योन्स्यति प्रधानः ॥ (३।९१५६)
स्रं स्वा प्रवपस्कर्भ घर्चे सर्योस्स्यत्स्य ।

कुछाचळगतो सूत्वा छोकपाळपुरास्पदः॥ (३।९।३०)

भमिर्भवा विभर्तीमा छोकस्थितिमखण्डिताम् । मृणगुरुमछवा भूत्वा ददाति फलसवतिम् ॥ (319114) बिधानलानलाकारं ज्वलति द्वति द्वतम्। चन्द्रोऽसूर्वं प्रसवति सूर्वं हळाहळ विषम् ॥ (319110) नेज.प्रकटपत्याद्यास्तनोत्यान्यं तसो भवत । श्चन्यं सम्बोमतामेति विश्विः सन् रोधयव्यलम् ॥ (\$19120) ब्दोति जक्कमं चित्तः स्थावर स्थावराकृतिः । भावाभैवो बख्यति भृद्धियं घळयो यथा ॥ (219123) परमार्केवप्रभेखा प्रदाशान्तं जिज्ञगञ्चसरेण्योधं शास्त्रमेवावतिप्रते ॥ ं (३।९।२२) यरिकश्चिदिद्माभाति भार्तं भानसुर्वैध्यति । कालप्रवातं दश्यं तदसी सर्वमेत्र घ॥ (३।९।२३) सिक्टरेपोच्यते राम महीतस्ममहाहतसः। निर्वाण**ग्रे**तस्कथिमं पूर्णारपूर्णंतराकृति ॥ (३।९।२५)

जैसे चढती हुई हवा स्थिर हवामें प्रवेश कर जाती है वैसे ही वेहके फालद्वारा नष्ट हो जानेपर जीवन्मुक विदेहमुक हो जाता है। निर्देहमुक्त न उदय होता है ओर न अस्त होता है। न उसका अन्त होता है। न यह सत् रहता है न असत्, न कहीं दूर जाता है। न यह में हूं न फोई दूसरा। (यह किसी कर्मके फल पानेके यशीभृत होकर शरीर धारण नहीं करता। उसे पूर्ण स्वतन्त्रता हे वह जब चाहे जी रूप धारण कर छे )। बह सूर्य होकर जगत्को गर्मी देता है। विष्णु हो कर जिलोकीका पालन करता है, यह होकर सनका संहार करता है। महा होकर सृष्टिकी रचना करता है। आकाशके रूपमें यह सुर अनुर और ऋषियाँ सहित वायु मण्डलको धारण करता हे, कुलाचल होकर लोकपालांके नगरका धारण करता है, भूमि होकर सारे लोकां-को घारण करता है। हुण गुला और छता होकर फल फुलाँको धारण करता है: जलका आकार धारण करके यह दौड़ता है: आगका आकार धारण करके यह जलाता है; तेज होकर प्रकाश देता है; तम होकर अन्धेरा फेलाता है, शून्य होकर आकाश यनता है, पर्यत होकर ठका-घट पैदा करता है। चेतन हो कर चेतन जीवाँको उत्पन्न करता है थोर जड़ होकर जड़ वस्तुओंका; समुद्र होकर वह विवलीकी नाई प्रथ्नीकी

घेरता है, परम सूर्य होकर प्रकाशकों फेलाता है, तीनों जगत्के पर-माणु रूपसे यह शान्तिसे स्थित रहता है, तो कुछ भी यह जगत् दिखाई पड़ा है, पडता है, या दिपाई देगा—अशीत तीनों कालोंमें दिपाई देनेवाला हश्य जगत—सय कुछ वही है। हे राम! इस अवस्थाका नाम ही मुक्ति है, इसीको बहा कहते हैं। यही पूर्णसे भी परिपूर्ण स्वरूपवाला निर्वाण कहलाता है।

( ५०५ )

# २९-स्त्रियाँ और योग

जिस योग-मार्गका ऊपर वर्णन किया गया है और जो जीव-न्मुक्तिके पदगर लेजानेवाला है, उसके ऊपर चलनेका, वसिष्ठजीके अनुसार, सब मनुष्योंको अधिकार है, चाहे वे ब्राह्मण हाँ अथवा नदः देव हाँ अथवा देत्यः पुरुष हाँ अथवा स्त्री । यही नहीं, योग-चासिष्ठके पड़नेसे तो पंसा मालूम पड़ता ई कि योगसाधनमें खियोंको शोधतया और अधिकतर सफलता हो सकती है, स्वीकि वे पुरुपोंसे अधिक तीव्र बुद्धिवाछी और लगनवाछी होती हैं। वे जिस यातके पीछे पढ़ती हैं उसकी सिद्ध किये निना चेन नहीं लेतीं। लीला और खुडालाफे उपास्थान इस थिपयमें प्रमाण हैं। छीळाने सरस्वती की (जो स्वयं स्त्री थी) उपा-सना द्वारा जीवन और मरणका सारा रहस्य जान लिया था और अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ पास करली थीं। यह त्रिकालवर्शिनी होकर समी ब्रह्माण्डी और लोकोंमें जा सकती थी, और उसने अपने मृत पतिको दूसरे छोकाँसे बुछाकर जीवित कर हिया था। शिक्षिध्यज्ञ राजाको वृद्धिमती ओर चतुर रानी खुडालाने, अपने पतिके योगसाधनके लिये सर कुछ त्यानकर वन चले जानेपर, उसमें राज्यपर बड़ी निपुणतासे राज्य करते हुए ही, अपने पतिसे पहिले आत्मकान प्राप्त करके, प्रच्छन्न चेपसे बनमें उसे प्रहादान और जीवन्मुक्तिका परम सुन्दर उपदेश किया, और उसको जीवन्मुक बना दिया। घास्तवमें, हीहा और ग्रडाहाके उपास्यानोंमें योगवासिष्ठके सारे सिदान्त आ जाते हैं। ये दोनों उपाख्यान योगवासिष्ठका हृदय है। इनको पढ़कर पाठकोंको हात हो जायेगा कि योगवासिष्ठके अनुसार स्त्रीका स्थान कितना ऊंचा है। येराग्य प्रकरणमें की हुई स्त्रीनिन्दा चलिष्टका मत नहीं है। यह मत है अब ओर सद्यविरक्त रामचन्द्रका। यहाँ पर भी उनहीं स्त्रियोंकी निन्दा की गई है जो विषय-थोगों और काम-वासनाओंकी दक्षिको ही अपने जीवनका घ्येय समझकर पुरुपोंको अपने मोहजालमें फंसानेका प्रयत्न करती रहती हैं। इसके विपरीत

भच्छे फुळकी और सुद्रीछि छियाँ अपने पतियाँको संसारसागरसे पार उतारनेमें सहायक होती हैं। उनके सम्बन्धमें योगवासिप्टमें कहा गया है:—

> सोहत्वनाविगहनावृत्तन्तगद्वादापि पतितं व्यवसापिन्यस्तारयन्ति कुळखियः ॥ (६११०९१९) शास्त्रार्थेगुरुमंत्रादि तथा नीचारणक्षमम् । यथेताः स्वेहशाळिन्यो समृणां कुळयोपितः॥ (६११०९१०)

सखा भ्राता सुहद्भुखो गुर्कीमेन घन सुखम् । शास्त्रमायतन दासः सर्वं भर्तुः कुळाज्ञनाः ॥ (ई।१०९।२८)

अर्थात्—भच्छे कुलोंकी प्रयक्तवील खियाँ मनुत्यको अनन्त और अनादि गहरे मोहले पार कर देती हैं। शाख, गुरु और मंत्र आदिमेंले कोई भी संसारले पार उतारनेमें इतना सहायक नहीं है जितनी कि न्नेहले भरी हुई अच्छे कुलोंकी खियाँ अपने पतियोंको पार उतारनेमें सहायक होती हैं। कुलोन खियाँ अपने पतिकी सखा, यग्छु, सुहृद्द, सेचक, गुरु, मिन्न, धन, सुत्य, शाख, मन्दिर, दास आदि समी कुछ होती हैं।

आदं समा कुछ द्वांता है। यदि किसी सुसुसुको ऐसी समान विवारीयाली सहगामिनी मिल जाप तो, योगवासिप्टके अनुसार, इस संसारमें इससे अधिक आतन्द्दायक कुछनहीं हैं:---

आतन्ददायक कुछ नहा ह ----समप्रानन्दवृत्वानामेतदेवोपरि स्थितम् ।

यसमानमगोवृत्तिसङ्गमास्वादने सुखस् ॥ (ई॰८५॥३३) संसारके सव आनन्त्रींसे घढ़कर यह सुख है जोकि समान मनोवृत्तिवाले दश्यतीको एक दृस्तरेकी संगतमें प्राप्त होता है ।

## ३०—उपसंहार

श्री योगवासिष्ठ महारामायणके दार्शनिक सिद्धान्तोंका विशेष विवरण समाप्त हो चुका। यहांपर यदि, उनको संक्षित और सङ्ग्रम रूपमें पाठकोंके सामने दुहरा दिया जाप तो अनुचित न होगा। यसिष्ठजीके सिद्धान्तोंका सार यह है:—

मन्तप्यके जीवनके अधिकतर अथवा सभी दुःसींका कारण उसका अद्यान है। जितना जितना मनुष्यको अपने और जगतको वास्तविक स्वरूपका द्यान प्राप्त होता जाएगा उतना ही प्रतुप्यका दुःख कम होता चला जाएगा। पूर्ण आत्मद्यान और ब्रह्महान प्राप्त हो जानेपर, और तद्भुसार आचरण करनेपर, मनुष्यके सब दुःस क्षीण हो जाते हैं, और उसे परम शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है। इस परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त फरनेके लिये प्रत्येफ जीवको अपने आप ही पूरा-पूरा यक्ष करना चाहिये। विना पुरुपार्थ किये, किसी दूसरेकी रूपा-मात्रसे, मनुष्यको उस परमपदकी माप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान माप्त करनेके लिये उसका अधिकारी यनना चाहिये । आरम्यानका अधिकारी यननेके लिये विचार, साध-सङ्ग, समता और सन्तोपकी आवश्यकता है। इनके अभ्याससे मन द्युद्ध और शास्त हो जाता है और नित्य आध्यात्मिक साधनींको फरते-करते एक दिन आरमा अथवा ब्रह्मके बास्तविक रूपका साक्षा-त्कार कर छेता है। विना अपने आप साक्षात्कार किये तस्वज्ञान नहीं होता । जगत् ओर ईश्वरके वास्तविक रूपका धान केवल आत्मानुभव द्वारा ही हो सकता है; उसका और कोई दूसरा साधन नहीं हे ।

जिन लोगोंने तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया हे उनमें अनुसार सारे जगत्में पकही वत्त्वका भकारा हे—इष्टा और दश्य दोगों पक ही विमान तत्त्वमें क्षान्तर हे—सारे द्रष्टा और सारे दश्य पदार्थ यासवामें चिम्मय हैं। संसारके सारे पदार्थ चितिकी करवनाएँ हैं। देश और काल भी कस्पित और मनके उत्तर निर्मर हैं। करवनाके अतिरिक पदार्थोमें कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। संसारकी स्थितता और नियतता भी मनकी ही करवनायें हैं। करवना ही जड़ताका आकार धारण कर लेती है। सारे दृश्य पदार्थींका उदय द्रप्राके मनसे ही होता है और वे सब मनके ही अङ्ग हैं। वास्तवमें स्वप्न-जगत् और वाहा-(जाग्रत्-)जगत्में फोई भेद ही नहीं हैं। यह सारा जगत् एक स्वप्न हो है। प्रत्येक जीवके भीतर यह जगत्स्वप्न पृथक-पृथक उदय हो रहा है, अतएव प्रत्येक जीवका विश्व दूसरे जीवके विश्व-से भिन्न है। समानताके कारण ही सबका एक ही विश्व जान पड़ता है। प्रत्येक जीव अपने-अपने विश्वकी सृष्टि और प्रलय ( अंदातः अथवा पूर्णतया ) करता रहता है। तो भी सय जीवांका मलरूप एक समिर जीव अथवा समिर मन है जिसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मासे ही सब व्यप्टिजीयों और उनके संसारोंकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक जीव उसी रीति और उसी प्रकारसे अपने-अपने विश्वकी रचना करता रहता है जैसे कि ब्रह्मा सारे ब्रह्माण्डकी करता है। संसारमें जीवोंकी संख्या अनन्त है। अतदव सृष्टियोंकी भी। प्रत्येक स्टुप्कि भीतर अनन्त जीव हैं, और प्रत्येक जीवके भीतर उसकी सृष्टि है--यह परम्परा भी अनस्त है। ब्रह्माण्डके प्रत्येक अणुके भीतर प्रह्माण्डको समस्त अनस्त शक्तिका भण्डार है। अतएव सव कुछ सदा और सव जगह है, और ऐसा होना सम्भव है। सव सृष्टियाँ एक सी नहीं हैं। नानाप्रकारकी सृष्टियाँ हैं। सब सुष्टियोंकी उत्पत्ति और मलय होती हैं। कोई सुष्टि नित्य नहीं है। फल्पके अन्तमें सब सृष्टियां नष्ट होकर बिलीन हो जाती हैं। केवलपरम ब्रह्म अपनी प्रकृति-शक्तिको अपने भीतर समाये हुए स्थित रहता है। सव सुष्टियोंकी उत्पत्ति उसी क्रमसे होती है जिससे कि स्वप्न सुष्टिकी होती है। यासना हो सृष्टिका मूळ कारण है। सृष्टि तीन प्रकारके भाकाशॉमें स्थित है—भूताकाश (स्थूल), विसाकाश (सहम) और चिदाकाश (कारण)। जो कुछ संसारमें होता है वह सब नियमसे होता है। नियतिका सब ओर साम्राज्य है। परन्त नियति कोई स्वतन्त्र तस्य नहीं है । नियति मनकी ही वनाई हुई है । मन चाहे तो अपनी अपार शक्ति और अपने फटिन पुरुपार्थसे नियतिको बदल सकता है और उसपर विजय ग्राप्त कर सकता है। मन क्या हे ? मनका स्वरूप अनन्त और अपार है। मन और

मन क्या हे ? मनका स्वरूप अनन्त और अपार है। मन और ब्रह्ममें कोई मेद ही नहीं है। ब्रह्म ही अपनी सद्भूष्य-राक्ति द्वारा स्तृष्टि करनेके खिये मनके आकारमें प्रकट होता है। मनके अनेक रूप हैं।

## ३०---उपसंहार

थी योगवासिष्ठ महारामायणके दार्दानिक सिदान्तींका विशेष विवरण समाप्त हो चुका। यहांपर यदि उनको संक्षित थोर सङ्ग्रम रूपमें पाटकोंके सामने बुहुरा दिया जाए तो थनुचित न होगा।

यसिष्ठजीके सिद्धान्तीका सार यह है :--

मनुष्यके जीवनके अधिकतर अथवा सभी दुःग्रीका कारण उसका अज्ञान दे। जितना जितना मनुष्यको अपने और जगतके थास्तथिक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होता जावगा उतना ही मञुष्यका दुःख कम होता चला जाएगा। पूर्ण भारमञ्जल और ब्रह्मग्रान प्राप्त हो जानेपर, और तदनुसार आचरण करनेपर, अनुष्यके सय दुःय शीण हो जाते हैं, और उसे परम शान्ति और परम आनन्दकी माप्ति हो जाती है। इस परम आनन्द ओर परम ज्ञान्तिकी प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीवको अपने आप ही पूरा-पूरा यज्ञ करना चाहिये। विना पुरुपार्थ किये, किसी दूसरेकी रूपा-मात्रसे, मनुष्यको उस परमपर्की प्राप्ति नहीं होती। आत्मग्रान प्राप्त करनेके लिये उसका अधिकारी यनना चाहिये। आत्मदानका अधिकारी यननेके लिये विचार, साधु-सङ्ग, समता और सन्तोपकी आवदयकता है। इनके अभ्याससे मन शुद्ध और शान्त हो जाता हे और नित्य आध्यास्मिक साधनोंको फरते-फरते एक दिन आत्मा अथवा प्रहारे वास्तविक रूपका साक्षा-त्कार कर छेता है। जिना अपने आप साक्षात्कार किये तत्त्वज्ञान नहीं होता । जगत् ओर ईश्वरके वास्तविक रूपका द्यान केवल धारमानुभव बारा ही हो सकता है; उसका ओर कोई दूसरा साधन नहीं है।

जिन लोगोंने तत्त्वका साक्षारकार कर लिया हे उनके अनुसार सारे जगतमें एकही तत्त्वका प्रकाश हे—द्रष्टा और दर्ग दोनों एक ही चिन्मान तत्त्वके क्यान्तर हें—सारे द्रष्टा और सारे दर्भ पदार्थ वास्त्वमें चिन्मय हैं। संसारके सारे पदार्थ जितिको करणाएँ हैं। देश और फाल में कल्पित और मनके ऊपर निर्मर हैं। करणाने सितिरक पदार्थों में कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। संसारको स्थिरता और नियतता भी मनकी ही करणार्थे हैं। करणता ही जड़ताका आकार धारण कर लेती है। सारे हृदय पदार्थीका उदय द्रप्राके मनसे ही होता हे और वे सब मनके ही अङ्ग हैं। वास्तवमें स्वप्न-जगत् और वाहा-(जात्रत्-)जगत्म कोई भेद ही नहीं हैं। यह सारा जगत् एक साम हो है। प्रत्येक जीवके मीतर यह जगत्स्वम पृथक्-पृथक् उदय हो रहा है, अतएव प्रत्येक जीवका विभ्य दूसरे जीवके विभ्य-से भिन्न है। समानताके कारण ही सवका एक ही विश्व जान पड़ता है। प्रत्येक जीव अपने अपने विश्वकी सृष्टि और प्रलय (अंशतः अथवा पूर्णतया) करता रहता है। तो भी सव जीवींका मूलक्ष एक समष्टि जीव अथवा समष्टि मन है जिसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मासे ही सब व्यष्टि जीवों और उनके संसारोंकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक जीव उसी रीति और उसी प्रकारसे अपने अपने विश्वकी रचना करता रहता है जैसे कि ब्रह्मा सारे ब्रह्माण्डकी फरता है। संसारमें जीवोंकी संख्या अनन्त है। अत्रव ख्षियोंकी भी। प्रत्येक स्टिकि भीतर अनन्त जीव हैं, और प्रत्येक जीवके भीतर उसकी सृष्टि है—यह परम्परा भी अनस्त है। प्रक्षाण्डके प्रत्येक अणुके भीतर ब्रह्माण्डकी समस्त अनन्त राक्तिका भण्डार है। अतएव सव कुछ सदा और सव जगह है, और ऐसा होना सम्भव है। सव सृष्टियाँ एक सी नहीं हैं। नानाप्रकारकी सृष्टियाँ हैं। सब स्प्रियोंकी उत्पत्ति और प्रखय होती हैं। कोई स्प्रि नित्य नहीं है। फल्पके अन्तमें सब सृष्टियां नष्ट होकर विलोन हो जाती हैं। केवलपरम ब्रह्म अपनी प्रकृति शक्तिका अपने भोतर समाये हुए स्थित रहता है। सब सृष्टियोंकी उत्पत्ति उसी क्रमसे होती है जिससे कि स्वप्न सृष्टिकी होती हैं। वासना हो सृष्टिका मूळ कारण है। सृष्टि तीन प्रकारके भाकाशोंमें स्थित है-भूताकाश (स्थूल), विचाकाश (स्हम) और चिदाकाश (कारण)। जो कुछ संसारमें होता है यह सब नियमसे दोता हो। नियतिका सब ओर साम्राज्य हो। परन्तु नियति कोई स्वतन्त्र तस्य नहीं है। नियति मनकी ही वनाई हुई है। मन चाहे तो अपनी अपार शक्ति और अपने कठिन पुरुपार्थसे नियतिको यदछ सफता है और उसपर विजय ग्राप्त कर सकता है।

मन क्या है ? मनका स्वरूप अतन्त्र और अपार है । मन और ब्रह्ममें कोई मेद ही नहीं है । ब्रह्म ही अपनी सद्भरप-राक्ति द्वारा स्ट्रिटि करनेते दिये मनके आकारमें प्रकट होता है । मनके अनेक रूप हैं ।

वह जैसी-जेसी किया करता है वैसा ही उसका रूप और नाम हो जाता है। मन, बुद्धि, अहद्वार, चित्त, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अधिद्या, मल, माया, प्रकृति, ब्रह्मा आदि देवता, जीव, आतिवाहिक देह, इन्द्रिय, पुर्यप्रक, भौतिक शरीर और वाह्य पदार्थ-ये सब मनके ही अनेक नाम और रूप हैं। मन ही जीव है, वही अहदार हो जाता है, वही दारीरका रूप धारण कर छेता है। संसारने जितने वन्धन हैं, ओर जितनी इयत्ता ( महदूदियत ) हे, वे सय मनने अपनी वासनाके लिये बनाये हैं। मन ही एकसे अनन्त और नाना प्रकारके जीव हो जाता है। जीवोंकी सात अवस्थाएँ—वीज-जायत्, जायत्, महाजायत जाप्रत्स्यम, स्थम, स्थमजावत् और सुपुत्ति—है। जीव सात प्रकारके होते हैं:--स्वप्त-जागर, सद्बल्य-जागर, जेवल जागर, बिर-जागर, वन-जागर, जाप्रतस्यप्र और श्लीण-जागर। सारे जीय इन १५ जातियाँमे विभक्त किये जा सकते हैं :- इदंप्रथमता, गुणपीवरी, ससत्त्वा, अध्यसत्वा, अत्यन्ततामसी, राजसी, राजससात्विजी, राजस-राजसी, राजवतामसी, राजसान्यन्ततामसी, तामसी, तामसस्या, तमोराजसी, तामसतामसी, और अत्यन्ततामसी। ये सप प्रकारके जीव ब्रह्मा ( समष्टि मन )से उत्पन्न होते हैं, और इन सबकी उत्पत्ति ओर छय प्रमही प्रकारके नियमोंसे होती हैं। संसारका पैसा कोई भी पदार्थं नहीं हे जिसके सीतर मन ( जीव ) न हो।

मनका जेसे स्वरूप अनन्त है वैसे ही उसकी शक्तियाँ भी अनन्त ओर अपार हूँ। मनमें सव मकारकी शक्तियाँ है। मन जगन्ति एष्टि करता है, और सृष्टिके करनेमें यह पूर्णतम स्वरूज है। मन्येक मनमें इस मकारकी स्वरूज शक्ति है। मर्पेक मन जो चाहे यह सक्या नम पर सकता है। हमारी सव परिस्थित हमारे मनके विचारोंके गतुरूप मनकी शक्ति द्वारा ही रखी हुई है। जेसी यह तिसकी मायना शोजों है धेंसा ही उसकी शक्तिका मकाश होता है। यह निक्ष्य भीर अभ्यास द्वारा मन जो चाहे सा मास कर लेता है। दे लिखा जिसका मन है वेसी ही उसकी गति होती है। मोतिक शरीर भी मनका ही रखा हुआ है; इसका आकार और क्य मनके ही आधीन है। मन रारीरको अपनी वासनाओंकी पूर्तिके लिखे रस प्रकार वनाता है जेसे उन्हार अपनी वासनाओंकी युर्तिक लिखे प्रमार वनता है। शरीरके सव और इनके दूर हो जानेपर दूर हो जाते हैं। शरीरके रोगॉका नाम व्याधि है और मनके रोगोंका नाम आधि है। आधिसे व्याधिकी उत्पत्ति होती है और आधि हे दूर हो जानेपर व्याधि दूर हो जाती है। आधि और व्याधि दोनोंकी जड़ मूल आधि अर्थात् आत्माका अग्रान है। उस के बान द्वारा दूर हो जानेपर आधि न्याधि सब ही समूछ नष्ट हो जाती है। जीवनको शान्त और सुनी बनानेका उपाय भी मनको गुद्ध, उद्य और महान् बनाना ही है। जीवनको सब प्रकार सुर्या और निरोग रखनेका एक मात्र उपाय है मनकी ठुद्धि । मन जय शान्त और सुदी है तो सारा संसार शान्त और सुदी दिखाई पड़ता है । व्यथित मनवालेको संसारमें आग सी लगी हुई दिखाई पड़ा करती हैं। शुद्ध मनमें ही आत्माका प्रतिविक्य पड़ता है। जवतक मनमें अशान है तभीतक जीव संसारक्षी अन्ध-कारमें पड़ा हुआ हाथ पेर पीटता रहता है। वास्तवमें मन जगत्-क्रपी पहियेकी नाभि है जिसकी ज़ोरसे पकड़ छेनेपर सारा संसार बहामें हो जाता है। परयेक मनुष्यके चित्तमें असीकिक और असाधारण शक्ति या सिद्धि प्राप्त करनेकी पासना रहती है, और वढ घासना तयतक रहती है जयतक कि मनुष्य पूर्णताका अनुभव नहीं कर लेता। परम पूर्णता तो ब्रह्मानुभव द्वारा ही प्राप्त होती है। जयतक ब्राह्मी स्थितिकी प्राप्ति नहीं होती तवतक मनुष्य सिद्धियोंके लिये इधर उधर टक्कर मारता है और अनेक साधन करता रहता है। इन साधनों द्वारा प्रयत्न करनेसे मनुष्योको अनेक सिद्धियाँ अर्थात् असाधारण शक्तियाँ। की प्राप्ति हो जाती है। योगवासिएमें सिद्धियों के प्राप्त करते के तीन विशेष सायन बताये हैं:-(१) मनकी शुद्धि, (२) कुण्डलिनी शक्तिका उद्दोधन तथा नियमित सञ्चालन और (३) प्राणायाय । जो इन साधनीं-का ययोचित रीतिसे अभ्यास कर लेता है उसको अनेक मकारकी थलोकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

मनुष्य कोई भी सिद्धि प्राप्त कर छे, उसको परम आनन्द और परम विषेकी प्राप्ति तयवक नहीं हो सकती जयवक कि वह अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं जान छेता। आत्माका यास्तविक स्वरूप समझनेक छिये जामत्, स्वम, सुपुत्ति और तुर्धा अवस्थार्थों का अछी भांति अध्य यन कर छेना चाहिये। तय यह समझमें आजापमा कि उस आत्मा-का जो कि इन चारों अवस्थाशोंमें वर्त्तमान रहता है क्या स्वरूप है।

हम लोग प्रायः जात्रत् अवस्थाको ही प्रधान अवस्था समझते हैं, और इस अयस्थामें व्यवहार करनेवाले दारीरको ही अवना आप (अहंमाव) समझते हैं। यह विचार युक्ति और अनुभव दोनांके विरुद्ध है, और सन्तोपजनक नहीं है। इससे ऊँचा और अधिक सन्तोपजनक विचार वन लोगोंका है जो कि मनको आत्मा मानते हैं। मनको आत्मा माननेपालांसे उद्य विचार उनका है जो मनने सहम हरावाले, मनकी गतिको देवने और चन्त्रनेवाले, सत्र इस्य भावाँसे परे रहनेवाले मुद्रम जीयारमाको आस्मा नमग्रते हैं। पेला माननेवालाँके मतमें वह जीवातमा शरीगसे विस्कृत जलग रहनेवाला एक सूरम तत्त्व है जो कि दारोरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता। आत्मसम्बन्धी इन सप विचारों अथवा निष्ययाँसे श्रेयस्कर, युक्ति और अनुभयके अनु-कुल और सवसे अधिक सन्तोपजनक, योगवानिष्ठकारका यह मत है जो आत्मा ओर समस्त विश्वके यीचमें कोई दीवार नहीं मानता। थात्माकी कहींपर इयत्ता नहीं है। हमारा थात्मा शरीर, मन भोर जीवतफ ही परिमित नहीं है। यह तो समस्त विश्वमें भोत प्रोत है। जगत्में कोई बाल बोर स्थान पेसा नहीं हे जहां मेरा थारमा नहीं है। जगत्तकी कोई पेसी धस्तु नहीं हे जिसमें मेरा बारमा नहीं है। जगत् मदामें है ओर मे जगतमें हूँ। जो इस प्रकार अनुभव करता है वही थात्माका वास्तविक रूप जानता है। ओर पेसा अनुभय कर लेनेपर ही जीवनमें पूर्णता आती है।

जवतक मनुष्णकी इस दृष्टिमें खिति नहीं हो जाती और जरतक यह अपने आपको देश, काल और सस्तुमीमें परिसित समझता है, तथ-तक उसको जरम और मरणकपी संसारमें पोते खाने पड़ते हैं। उसको यह भी पता नहीं चलता कि जरम और मरणकपी संसारमें पोते खाने पड़ते हैं। उसको यह भी पता नहीं चलता कि जरम और मरणका रहस्य कमा है और क्यों उसको भीत आती है। प्राया जिनका अद्भाय स्पृत्त शारीरतक ही परिसित रहता है वो मीतरी उरा करते हैं—वे ही समझते हैं कि भीतरी उनको होसा (अस्तित्व) मार्च एतन हो हो जापा। सारी जिन्दगी उनको भीतका भय सताया करता है और उससे चचनेका ये अनेक प्रकारने यह करते हैं। यदि हमको भीतका रहस्य भी मात्रम न हो तो भी भीतसे डरनेका कोई कारण नहीं है। यदि मीत हारा किसते व्यक्ति सर्वोत्व हो जाता है ले प्या युसाँ हैं? चली जीवनके सब इंडाटों और सुख दुस्कोरों सत्तुक्तें लिये चुट्टी मिली।

और यदि मौतके वीछे इमको दूसरा जीवन मिर्छता हे तो भी बहुत प्रसन्नताका अवसर है, क्योंकि जरा ओर व्याधियोंसे जर्जरित हुए इस शरीरको, और जिस स्थानपर रहते रहते हम ऊत्र गर्य है उस स्थानको, छोड़कर हमको नया शरीर और नई परिस्थिति मिलेगी। इससे अच्छी भला और क्या वात हो सकती है ? दुःख हमको केवल आसिक और " मोहके कारण होता है। हमारी इस भौतिक शरीरसे, मिर्जी, सम्ब-न्धियों और परिस्थितियोंसे जो आसकि हो जाती हे वही हमको मोत-से डराती है, और उसीके कारण इसको सरते समय अनेक मान-सिक और उनसे उत्पन्न होनेवाले 'द्यारीरिक कप्र होते हैं। जो जानी हैं और जिनकी हिए विस्तृत है, उनकी मोतसे किसी प्रकारका कए नहीं होता। वे शास्ति और आनन्दपूर्वेक इस जीर्ण शरीरको स्यागकर अपने पुण्य कम्मॅकि कारण उत्तमसे उत्तम कोकोंका अनुभव करते हैं। उनको इस संसारसे भी कहीं अच्छे संसारीका अनुभव होता है, और वे उन संसारोंमें अपने मनकी पवित्र वासनाओंकी पूर्तिका अनुभव करते रहते हैं। अज्ञानी, पापी और मूर्य छोगाँको मरते समय तो कप होता ही है, ये मरनेके पश्चात् भी अपने पूर्व पाप कर्मानुसार अधम लोकीका अनुभव करते हैं, और उनमें पहकर अनेक प्रकारके दुःखींको भोगते हैं। मौत क्या है ? केवल जीवके अनुभवकी तबदीलीका नाम मौत है। मरकर जीव एक दृश्य जगत् और शरीरका अनुमय छोड़-कर दूसरे दृश्य अगत् और शरीरका अनुभव करने लगता है। और यह अनुभव जीवकी वासना और कम्मोंके अनुसार होता है। जेसे जैसे · संस्कार और भावनायें परलोकके सम्बन्धमें जीवके भीतर रहती है वैसे वैसे ही छोकीका वह अनुभव करता है। परलोकीका अनुभव करके, इस भौतिक ससारकी अनेक अपूर्ण वासनाओं के कारण, जीवको फिर यहीं आना पड़ता है। जिनके मनमें यहाकी वासनायें नहीं रहतों वे यहांपर नहीं आते। जो योगका अभ्यास करते करते मर जाते हं चे जीव परलेकका अनुभग करके, यथायोग्य कुलमें जन्म . लेकर, फिर अपने पूर्व अभ्यासकी ऊँची भूमिकाओंपर चढ़ने लगते है। यह जन्म मरणका अनुसब तभीतक होता है जननक कि जीव आत्म-**झान प्राप्त करके जीवन्मुक्त नहीं हो जाता । जीवन्मुक्त जीव जन्म मरण** के नियमसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि जन्म मरण तो शरीर ओर मनके धर्म हैं, आत्माके नहीं-चह तो अमर हे । यद्यपि मौतका आना अनि

यार्थ है तो भी भायुको यथेच्छ दीर्घ किया जा सकता है—पैसा करने-का विरोप उपाय पवित्र, झान्त ओर निर्मोह जीवन है।

व्यष्टि मनकी ओरसे अब हम रुपिको इटाकर समिष्टि मनकी ओर हो जाते हैं। सारे विभक्त—जिममें फि अनत जीव ओर उनके संसार है—स्टिकर्ता ग्राम है। ग्रामका वास्तविक स्वरूप मन है। ग्रामकी उत्पत्ति परम ग्रामको होती है। यह ग्रामक्षी मन ग्रामका स्वामाविक लीखा जितत स्पन्दन है। इस स्पन्दन हारा ग्राम ग्रामका स्वाकार धारण कर लेता है। यह स्वाकार ग्रामकी उद्यक्तिका, हेतु रहित, स्वस्तवमय क्यमें प्रकट होता है। ग्रामकी उपयक्ति किसी पूर्व कर्मके असुसार नहीं होती। उसका बाकार स्वस्त है, स्यूज नहीं है। ग्रामक इस प्रकार उदय होकर स्वृधिकी रचना, करता है, और उसकी रची हुई स्विष्ट मनोमय है। ग्रामेक कहरकी स्वृधि श्रपूर्व और नई है।

प्रसुक्ती जिस स्पन्दन-शक्तिका प्रकाश प्रस्तिके आकारमें होता हे जसको ही प्रकृति और माया कहते हैं। प्रसुमें और भी अनन्त ओर अनेक शक्तियां है। प्रसु और उसकी शक्ति दी पदार्थ नहीं हैं। प्रसुक्ती स्पन्दन-शक्ति सद्दा है। प्रसुक्ते आधित रहती हैं, और उससे अनन्य है। सुध्ये अभागर धारण करती है और प्रस्तय मस्य यह अम्बार धारण करती है और प्रस्तय ससय यह प्रमुक्ती स्वीत है।

यह प्रसम जीन हो जाती है। उस प्रसम प्रसका, जिसकी एक मान शकिसे जगत्की सृष्टि, रक्षा

दस परम प्रक्षका, जिसका एक मान शास्त्रस जात्त्रा खुण्ड, रखा ओर प्ररूप दोती हैं, क्या सक्तर द्वे यह पहना प्रमुप्पके दिये प्रायः असम्मय सा ही दे—क्योंकि मनुष्पके पास जितने शब्द, भाव र पिचार हैं ये सन क्रमुतासक जगत्की यस्तुओं के ग्रीतक है। जो

का फोई विशेष नाम भी नहीं हो सकता। ब्रह्मके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह वह परम तत्त्व है जिससे जगत्के सव ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जिसमें स्थित रहते हैं। और जिसमें विलीन हो जाते हैं। जिससे दृश्य, दृष्टा और दृष्टि उदय होकर उसमें स्थित रह-कर उसीमें विलीन हो जाते हैं; जो अनुभवमें आनेवाले सभी प्रकारके आनन्दोंका उद्गम है। ब्रह्म अपनेसे उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थसे कहीं सुन्दर और परिपूर्ण होना चाहिये, फ्योंकि कारण हमेशा कार्यसे अधिक पूर्ण दोता है। उसका खरूप सभी आधिभौतिक पदार्थी, मन. जीव और शारमा आदि सभी पदार्थांके सहपसे उत्कृप होना चाहिये। उसकी शक्ति सभी व्यक्त पदार्थों और प्राणियोंकी शक्तिसे अधिकतर होनी चाहिये। उसका झान सर्वेझ होना चाहिये। यह सदा, सय जगह, सय वस्तुओंमें परिपूर्ण रूपसे वर्तमान है। वही सय कुछ, सदा शौर सव जगह है। वह महान्से भी महान्, स्क्ष्मसे भी सूक्ष्म, और दरसे भी दर और समोपसे भी समीप है; वही सवका आत्मा है और धडी सबका अन्तिम आदर्श है। उसीके भीतर प्रत्येक जीव अण्रतम क्रपसे उदय होकर शनेः शनेः महत्ताको प्राप्त होकर तदाकार होकर शान्त हो जाता है। उसमें सारी सृष्टि यीज रूपसे सदा ही स्थित रहती है। उसके सम्बन्धमें केवल यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी जहाँ कहीं है यह यही है। यह सारा जगत् ब्रह्मका धृंहण मात्र है। तीना जगत् ( भूत, वर्समान और भविष्यत् अथवा पृथ्यी, आकाश और पाताल ) प्रहाके भीतर ही स्थित हैं; जगत्मे प्रहाके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है; ब्रह्म ही प्रत्येक पदार्थके रूपमें प्रकट हो रहा है। इस प्रकार प्रकट होना उसका खनाय ही है। किसी याद्य कारण द्वारा पेसा नहीं होता है। सारा सृष्टि-क्रम ब्रह्मके भीतर निमेव मात्रकी किया या स्पन्दन है। ब्रह्म स्वयं एक रूप है परन्त उसमें अनेक रूपोंमें प्रकट होनेकी शक्ति हैं; और अनेक रूपोंमें प्रकट होते हुए भी ब्रह्मकी एक रूपतामें क्षति नहीं आती। नानाता एकताके भीतर है। ब्रह्म अपनी सत्ता माधसे ही सृष्टि करता रहता है। वास्तवमें उसकी सत्तामें किसी प्रकारका विकार नहीं आने पाता।

अनन्त प्रकारकी सृष्टियों होते हुए भी बहासे अन्य संसारमें कोई पदार्थ नहीं है। बहासे अभिन्न यहां कुछ नहीं है। प्रठति और बहाका, मन ओर ब्रह्मका; जगत् और ब्रह्मका सदा ही तादास्त्य सम्यन्य है। ब्रह्म जगत्के विना कभी नहीं रहता, सृष्टि न होते ग्रुप मी अरयन्त स्कृम रूपसे जगत् ब्रह्ममें रहता ही है। जगत्की सत्ता तो ब्रह्म ही की सत्ता है। सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मके अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं हैं।

यदि सत् उसको कहते हैं जो सदा अपने रूपमें स्थित रहे और असत् उसे फहते हैं जो कभी अनुभवमें ही न आवे, अथवा यदि सत् वह है जिसका कभी नारा न हो और असत् वह है जिसकी कभी सत्ता ही न हो, तो जगत्को न सत् कह सफते हैं और न असत्, क्योंकि जगत्-का नाश भी होता है और जगत्की सत्ताका भी अनुभव होता है। दूसरी रीतिसे, जगत् सत् भी हं और असत् भी, फोंकि वह देखनेमें भी भाता है और गांशवान भी है। जो वस्तु सत् भी हो और असत् भी। न सत् हो ओर न असत् हो, उसका नाम मिथ्या है। प्रायः जितने भ्रम होते हैं थे सब मिश्या होते हैं। जगत् और उसके सभी पदार्थ इसी प्रकार मिथ्या और भ्रमात्मक हैं। भ्रमका ही नाम भविद्या है। उसीको माया भी कहते हैं। वास्तवमें जगत् माया है (मा-या = जो है नहीं), अधिद्या है (अ=न-यिद्यते= जो है ही नहीं)। जगत् तभीतक अनुभवमें आता है जयतक अग्रानवश हमको इसके सत्य होनेका भ्रम हो रहा है। जगत्की सत्ता मूर्खीके मनमें ही है। ग्रानियोंके िये यह सत्य नहीं है। सत्य पदार्थके ज्ञानसे उसमें उत्पन्न <u>ह</u>प भ्रमका नाश हो जाता है। अविद्याके छीन हो जानेपर जगत्का भ्रम थात्मामें ही लीन हो जाता है।

सार्य र्जिं आध्यारियक दृष्टि यह है जिसमें यह समझमें आ आये कि यहां प्रहाजे अतिरिक्त और कुछ हे ही नहीं। जगत्का न प्रश्नमें उदय होता है और न असा। जगत् न कभी उत्यन्न होता है और न डीन होता है। फ्योंकि जो घस्तु सत् है वह कभी असत् नहीं हो सकती और जो असत् है वह कभी सत् नहीं हो सकती। प्रश्न सदा ही प्रहा है, वह प्रहास अतिरिक्त दूसरो वस्सु कभा नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि जगत्को प्रहाने उत्पन्न किया है तो यह ठीक नहीं जान पड़ता कोंकि पूर्ण आर नित्य हा क्यों अपूर्ण और अनित्य पर्योंकि उत्पत्ति करणा। जगत् ग्रह्मका विकार है से प्रतिस्थ पर्योंकि प्रहा जानति वहीं होती जैसे कि दूसकी दहीमें—अहा तो सदा हा अपने नित्य क्रममें ध्यत रहता है। यदि उसमें परिणति होने लगे तो वह नित्य कैसे रहेगा? ब्रह्मको जगत्का बीज भी नहीं कह सकते, ध्योंकि बीजसे बृक्षकी उत्पत्ति बौजके नाम रूप नष्ट हो जानेपर होती है। ब्रह्म जगत्को उत्पादन करनेमें अपने खरूपका नाश नहीं करता । ब्रह्म और जगत्-का कारण और कार्यका भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि कार्य रूपमें परि-णत होनेपर कारणको अपना पूर्व नाम और रूप यो देना पड़ता है। ब्रह्मका खरूप तो नित्य है उसमें किसी प्रकारका विकार नहीं माना जा सकता। इन सब विचारोंसे यह सिद्ध होता है कि जगल् कोई पेसी वस्तु नहीं है जो प्रसने उत्पन्न की हो, या ब्रह्मका विकार हो, या ब्रह्म-का कार्य हो। बहासे अतिरिक्त या भिन्न जगत् नामक वस्त नाम मात्र-को भी यहां मौजूद नहीं है; न उत्पन्न हुई है, और न उसके उत्पन्न होनेशी सम्भावना ही है। फेवल एक ही वात जगत्के सम्बन्धमें कह सकते हैं। जगत् केवल एक भ्रम है जो कि व्रह्मके आधारपर उत्पन्न होता और नए होता रहता है। दूसरे शब्दोंमें यह कह लकते हैं कि जगत् ब्रह्मका विवर्त मात्र हे। ब्रह्म ही जगत्के रूपमें दिखाई पड़ रहा है। जवतक अज्ञान है तमीतक यह ध्रम है; ब्रानके उदय होनेपर यह भ्रम लत हो जाता है। क्यों ब्रह्ममें अद्यान और तस्त्रम्य चिवर्त हैं इसका उत्तर इसके सिवाय और कुछ नईा है कि यह ब्रह्मका खभाव ही है। यहा जगत् रूपसे प्रकट होता ही रहता है। सर्यं प्रह्म पूर्ण अधिकारी है। जगत्की दृष्टिसे ही यह विकारी दिखाई पड़ता है। ज्ञान होनेपर न विवर्त रहता है और न यह प्रश्न।

मनुष्यकी द्वान पिपासा तयतक पूर्णतया चाम्स नहीं होती जय-तक यह इस पूर्ण और उच्चतम हिएको मात्र नहीं कर लेता। इसी प्रकार उसकी आनन्द प्राप्तिकी खामाधिक इच्छा तयतक पूर्ण नहीं होती जयतक कि वह अपने वास्ताधिक स्वरुपमें जो कि पूर्ण महा हो है, स्थित नहीं हो जाता। प्रायः सभी प्राणी आनन्दकी खोजमें रहते हैं, किन्तु अधिकतम प्राणी आनन्दसे चश्चित ही एहते हैं—पूर्योकि वे आनन्दकी पेसी जगह तलाश करते हैं जहांपर वह नहीं मिल सकता। विपयाँके भोगमें कहांपर कि सब लोग आनन्दको रोजते हें—आनन्द-का तिवास नहीं है। विपयाँने भोग तो दूरसे देखने मात्रसे ही आन-न्ददायक प्रतीत होते हैं। वास्ताधों वे आनन्ददायक नहीं हैं। जितने विपय सुख हं वे सव दुःपमें परिणत होनेवाले हैं। सारे विपय-भाग ब्रह्म जगत्के विना कभी नहीं रहता, सृष्टि न होते हुए भी अत्यन्त सूहम रूपसे जगत् ब्रह्ममें रहता ही है। जगत्की सत्ता तो ब्रह्म ही की सत्ता है। सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मके व्यतिरिक्त यहां कुछ 'भी नहीं है।

यदि सत् उसको फहते हैं जो सदा अपने ऋपमें स्थित रहे और असत् उसे फहते हैं जो कभी अनुभवमें ही न आवे, अथवा यदि सत् वह है जिसका कभी नाश न हो और असत् यह है जिसकी कभी सत्ता ही न हो. तो जगतको न सत्कह सकते हैं और न असत्, क्योंकि जगत्-का नादा भी होता है और जगत्की सत्ताका भी अनुभव होता है। दूसरी रीतिसे, अगत् सत् भी हं और असत् भी, फ्योंकि यह देखनेमें भी आता है और नाशयान् भी है। जो वस्तु सत् भी हो और असत् भी। न सत् हो और न असत् हो, उसका नाम मिथ्या है। प्रायः जितने भ्रम होते हैं ये सब मिथ्या होते हैं। जगत् और उसके सभी पदार्थ इसी प्रकार मिथ्या और धमात्मक हैं। ध्रमका ही नाम अधिद्या है। उसीको माया भी कहते हैं। घास्तवमें जगत् माया है (मा-पा = जो हैं नहीं), अविद्या है (अ = न - विद्यते = जो है ही नहीं)। जगत् तमीतक अनुभवमें आता है जवतक अग्रानवश इमको इसके सत्य दोनेका अम हो रहा है। अगत्की सत्ता मूर्योके मनमें ही है। यानियों के लिये यह सत्य नहीं है। सत्य पदार्थके द्वानसे उसमें उत्पद्म हुए भ्रमका नारा हो जाता है। अधिद्याके लीन हो जानेपर जगत्का भ्रम आत्मामें ही ठीन हा जाता है।

स्वयंद र्जनी आपणा हिम्म इष्टि यह है जिसमें यह समझमें आ जाये कि यहां श्रक्षके अतिरिक्त और फुछ है हो नहीं। जगत्का न श्रक्षमें उदय होता है और न अस्त। जगत् म कभी उरयन होता है और न अस्त। जगत्म कभी उरयन होता है और न अस्त। जगत्म कभी अस्त नहीं हो सकती और जो अस्त दे यह कभी स्वन नहीं हो सकती। श्रक्ष सदा हो। सहा है। वह श्रक्षणे अतिरिक्त दूसरी वस्तु कमा नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि जगत्को श्रह्मने उरयन किया है तो यह ठीक नहीं जान पड़ता कोंकि पूर्ण और नित्य यहा पर्यो अपूर्ण और अस्तिय पदार्थों की श्रयनिक स्वन के जगत्में परे परिणति नहीं होती नहीं का सकता, स्वीक्त श्रक्षणे जगत्में परे परिणति नहीं होती और क्रिक्त जा सकता, स्वीक्त श्रक्षणे जगत्में परे परिणति नहीं होती और क्रिक्त जा सकता, स्वीक्त श्रक्षणे जगत्में परे परिणति नहीं होती और क्रिक्त जा सकता, स्वीक्त श्रक्षणे जगत्में परे परिणति नहीं होती और क्रिक्त जुमको वृद्धों स्वा अपने नित्य करमें श्रित

रहता है। यदि उसमें परिणति होने छगे तो यह नित्य केंसे रहेगा 🛚 ब्रह्मको जगत्का योज भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीजसे युशकी उत्पत्ति योजके नाम रूप नए हो जानेपर होती है। ब्रह्म जगतको उत्पादन करनेमें अपने खद्भपका नाश नहीं करता । व्रक्ष और जगत-का कारण और कार्यका भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि कार्य रूपमें परि-. णत होनेपर कारणको अपना पूर्व नाम और रूप खो देना पड़ता है। प्रहाका खरूप तो नित्य है उसमें फिसी प्रकारका विकार नहीं माना जा सकता। इन सब विचारांसे यह सिद्ध होता है कि जगत् फोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रह्मने उत्पन्न की हो, या प्रह्मका विकार हो, या प्रह्म-का कार्य हो। ब्रह्मसे अतिरिक्त या भिन्न जगत् नामक वस्तु नाम मात्र-को भी यहां मीजूद नहीं है। न उत्पन्न हुई है, और न उसके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है। केवल एक ही वात जगत्के सम्बन्धमें कह सकते हैं। जगत् केवल एक भ्रम है जो कि ब्रह्मके आधारपर उत्पन्न होता और नष्ट होता रहता है। दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि जगत् ब्रह्मका विवर्त मात्र है। ब्रह्म ही जगत्के रूपमें दिखाई पर रहा है। जयतक अज्ञान है तभीतक यह भ्रम है। ज्ञानके उदय होनेपर यह भ्रम लुत हो जाता है। फ्याँ ब्रह्ममें अझान और तज्जन्य विवर्त हैं इसका उत्तर इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि यह ब्रह्मका समाच हीं है। ब्रह्म अगल् रूपसे प्रकट होता ही रहता है। स्वयं ब्रह्म पूर्ण अविकारी है। जगतकी दृष्टिसे ही यह विकारी दिखाई पहता है। ज्ञान होनेपर न विवर्त रहता है और न यह प्रश्न।

मनुष्यको द्वान पिवासा तयतक पूर्णतया शान्त नहीं होती जव-तक वह इस पूर्ण और उच्चतम दृष्टिको प्राप्त नहीं कर लेता। इसी प्रकार उसकी आनन्द आसिकी सामाधिक इच्छा तयतक पूर्ण नहीं होती जयतक कि वह अपने धास्ताधिक सन्दर्भों, जी कि पूर्ण प्राप्त हो हैं, स्थित नहीं हो जाता। प्राप्त सभी प्रार्णा आनन्दकी बोजमें रहते हैं। किन्तु अधिकतम प्राणी आनन्दसे विज्ञत ही रहते हैं—प्रगांकि वे आनन्दकी ऐसी जगद नलाश करते हैं जहांपर यह नहीं मिल सकता। विपास में जहांपर कि सब लोग आनन्दको कोजले हैं—आनन्द-का निवास नहीं है। विपयोंके भीग तो हुरते देपने मात्रसे ही आन-न्यशपक प्रतीत होते हैं। वास्तवमें वे आनन्ददायक नहीं हैं। जितने विपय सुख हैं वे सब दुःसमें परिणत होनेवाले हैं। सारे विपय-भोग,

इस रीतिसे अमार ई। उनमें आनन्दकी खोज करना व्यर्थ है। संसारके सब विषयोंके भोगोंकी प्राप्ति दोनेपर भी मनुष्यको सर्च और दुःख-रहित वानन्दकी प्राप्ति नहीं होती। संसारके जितने सुख हें ये विषयोंकी प्राप्तिकी इच्छासे उत्पन्न होनेवाळी अशान्ति और दुःपा-का नाश होनेपर आत्माकी निज रूपमें शान्त स्थितिके नाम है। विपर्योक्षी प्राप्तिसे उनकी प्राप्तिकी इच्छा शान्त हो जाती है और उस इच्छाकी पूर्ति न होनेसे जो वेचेनी रहती थी यह भी शान्त होकर आत्मान के सामाचिक भानन्दका क्षणिक अनुमय होता है। इसकी मनुष्य अपने अज्ञानसे विषयसे उत्पन्न होनेवाला सुख समझने लगता है। यदि सुख विपयसे मिलता तो फिर विपयकी प्राप्ति और भोगपर तरन्त ही यह दुःयमें क्यों परिणत हो जाता ? विषय तभीतक सुखराई मालूम पड़ते हैं जवतक उनकी प्राप्ति नहीं होती। एक विषयके प्राप्त हो जानेपर वृत्तरे विषयको प्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक इच्छा दुःपा देनेवाली है। अपने नाशसे ही वह सुपा देती है। विषयकी प्राप्ति इच्छाका नादा करती है। यदि हमारे सममें किसी भी विषयकी इच्छा न हो और इस भारमामें स्थित रहकर यथाप्राप्त कामोंको और सामाविक आवश्यकताओंकी पूर्ति करते रहें तो हमको सदा ही अधि-च्छिन्न थानन्दका अनुभव होता रहेगा। संसारके सारे सदा आत्मा-नन्दके छेशमात्र भी नहीं हैं, क्योंकि वे सब अभावात्मक है और निजा-नन्ड भाषात्मक।

इस निजानन्दका पूर्णतया अनुभव वरतक नहीं होता जनतक कि जीय मुक्त नहीं हो जाता। वश्यनकी व्यवस्था हुए दु-एको अवस्था है। मोरति अयस्था एरम बातन्दकी अवस्था हो। अगनेको महा अर्छ अयस्या हो। अगनेको महा अर्छ अयस्या हो। अगनेको महा अर्छ अयस्या हो। अगनेको महा अर्छ अयस्य करता वर्षम हो। यस्या को वर्षम करना वर्षम हो। यस्या को वर्षम करना वर्षम हो। यस्या के वर्षम करना वर्षम हो। यस्या क्षावना, (४) आराम पदार्थों में अहंसावना कोर (६) आराम में मूळ जाना, (५) अराम पदार्थों में अहंसावना कोर (६) आराम में मूळ जाना, वर्षम करने हेट्टे झरीरका स्थाम करना आयह्यक नहीं है। सरीर सहित कोर झरीर दिना भी मोक्षमा अनुभव होता है। स्थाम सदेह मोक्ष (जीवन्द्राक्ष) और दूसरा दिरंह मोक्ष (विवंड मुक्त ) और दूसरा दिरंह मोक्ष (विवंड मुक्त ) और इंतर की वर्ष मार्स करना ही। होनोंके अनुभवम की है विदाय भेद नहीं है। मुक्त अब्ववन स्थितिका नाम नहीं है। मुक्ति जेवनताकी पराकाष्टा

होती हैं। अचेतन स्थितिमें आगे (भविष्यमें ) चेतन होनेयाली वासः नायें सोई रहती हैं। मुक्तिमें आत्मा वासना रहित हो जाता है।

मोक्षको दशाको बाप्त फरनेका कौनसा निश्चित और सचा उपाय है ! योगवासिष्ठके अनुसार जानके सिवाय मोक्षप्राप्तिका और दूसरा कोई उपाय नहीं है । आत्मग्रानसे मोक्षका अनुभव उदय होता है। मोक्षप्रक्षिते निमित्त फिसी देवी, देवता अथवा गुरुकी उपासना करनेकी आचदयकता नहीं है। समदादार मनुष्यको तो आत्मदेवके सियाय किसी और दूसरे देवताकी आराधना नहीं फरनी चाहिये। कोई देवता या गुरु विचार-रहित पुरुपको आत्मशान महीं प्रदान कर सकता । आत्मज्ञानका उदय तो केवल आत्म-धिचारसे होता है। ईश्वर सवके हृदयमें निवास करता है। भीतरके ईश्वरको छोड़कर जो लोग घाइर ईश्वरकी योज करते हैं वे मूर्य हैं। ईश्वरकी प्राप्ति प्रानसे और आत्मपुजासे होती है। ज्ञानी छोग संसारमें सब कम्मोंको आत्मदेवको निवेदन फरके आत्मदेवकी पुजा करते हैं। आत्माकी प्राप्तिकी हुन्छा, आरमाका वर्णन. आरमा होका ध्यान, आरमाको ही सब करमी और भोगोंका समर्पण-ये सब देवोंके देव आत्मदेवके प्रसन्न करनेकी विधि हैं। मोक्षप्राप्तिके छिये संसार और कम्मोंको त्यागतेकी भी आवश्य-कता नहीं है। क्योंकि जवतक संसार-भावना मनमें हे तयतक संसारसे छटकारा नहीं होता, और जवतक जीवपन, मनस्ता और शरीरभाव है तवतक कर्म करना ही पढ़ता है। कर्म और पुरुपमें भेद नहीं है। हमारा व्यक्तित्व कर्म हीसे निर्मित है। जबतक व्यक्तित्व है कर्म होता ही रहेगा। माक्ष दशामें कर्मके त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है। फ्योंकि वासना-और सङ्ग-रहित कर्म बन्धनका कारण नहीं होता। अतप्य मोक्षके लिये न किसी देवताकी उपासना करनी है और न कम्मीका त्याग ही करना है। करना क्या है ? आत्महान-प्राप्ति । यह होती है अपने ही पुरुपार्थ और विचारसे । विचार तय होता है जब कि चित्त शुद्ध हो आए । विचकी शुद्धि शुभ कम्मॅकि करनेसे, साध-ऑकी सङ्गतसे और शास्त्रोंके अध्ययनसे होती है । शास्त्रोंके सिद्धान्तीं-के ऊपर विचार और प्रनन करनेसे वे समझमें आते हैं, और समझमें भानेपर उनका अपने अञ्चलवर्मे साक्षारकार किया जाता है। जयसक आत्मानुभव नहीं होता तवतक द्वान नहीं होता । शास्त्रादि तो सहेत मात्र हैं। झान तो अपने ही विचार और अनुभवसे होता है।

केयल वाचिक और मानसिक निश्चयको हान नहीं कहते। हान उसको कहते हैं जो जीवनके व्यवहारमें बाता हो। जिसका जीवन शानमय नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है; जो शान-पाप्ति और ज्ञानचर्चा रूपया पैसा और आदर-सन्मान ही प्राप्त करनेके खिये करता है वह बानी नहीं है, ज्ञानवन्धु है। ज्ञानी वही है जो अपने शानके अनुसार आचरण करता है; जो ज्ञानमें स्थित रहता है और जो अपने ज्ञानको अनुभव करता है। ऐसी दशा नित्यके अभ्याससे प्राप्त होती है। सहसा नहीं आ जाती। इस प्रकारके अभ्यासका नाम योग है। योग द्वारा ही मनुष्य संसारसे पार होता है। योगाभ्यासकी तीन विशेष रीतियां हैं:-(१) एकतस्वका गहरा अभ्यास, (२) प्राणींकी गतिका निरोध और (३) मनका छय । यकतस्यका अभ्यास तीन प्रकारसे होता है-(१) प्रह्मकी भावनासे, (२) पदार्थोंके अभावकी भावनासे और (३) केवलीभावसे । प्राणीकी गतिका मनकी गतिसे यहत घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि प्राणकी गति रोक ली जाए तो मनकी गति भी एक जाती है। मनको गतिके एक जानेपर संसारका अनुभव क्षीण होकर आत्माका अमुभव ही रोप रहजाता है। प्राणींकी गतिके रोकनेके अनेक उपाय हैं जिनको किसी योग्य गुरुसे सीयकर प्रयोगमें लाना चाहिये। मनको विलीन करनेकी यक्ति आरमाके अनुभयके प्राप्त फरानेमें सबसे सहल है। इसका अभ्यास आसानीसे हो सकता है। मन संसार चक्रकी नाभि है। जब मन घशमें हो जाता है नव सारा संसार बरामें हो जाता है। जर मन विलीन हो जाता है तब संसार भी गायव हो आता है। योगवासिष्टमें मनके निरोध करनेकी अनेक युक्तियां यताई गई हैं; उनमेंसे कुछ ये हैं :—(१) ज्ञान द्वारा मनकी असत्य ओर मिथ्या (भ्रम) समझकर उसका परित्याग करना, (२) सङ्ख-र्सीका उच्छेदन करना, (३) विषयोंके मार्गीसे विरक्त होना, (४) इन्द्रियाँ-का निग्रह, (५) वासनाओंका परिस्थान, (६) अडद्वारका स्थान, (७) असङ्गका अभ्यास, (८) समताका अभ्यास, (९) कर्तृत्वभावका रयाम, (१०) मनसे सब धस्तुओंका त्याम और (११) नित्य समाधिका अभ्यास । मनके विलीन होनेपर परम आनन्दका अनुनय होता है ।

योगाभ्यास धीर घीर और क्षमदा ही क्षिद्र होता है। जानने-पार्टोने आत्माका पूर्व अनुभय होने तक इसकी सात भूतिकार्ये निश्चित की हैं। उनका वर्णन योगवासिष्टमें कई स्थानींपर आया है। वे सात भूमिकार्ये ये हैं —(१) द्युभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तमुमानसा, (४) सत्वापचि, (५) अससकि, (६) परायोगावना ओर (७) तुर्यमा। इन सानों भूमिकार्योको पार फर लेनेपर मुक्तिका अनुभव होता है जिसमें जीयके सव चन्यन कट जाते हैं।

जीवके बन्धनोंमेंसे कर्मका बन्धन एक वटा नारी वन्धन हो। जीय जेसा जेसा कर्म करता है उसका उसे अवस्य ही फल पाप करना होता ह। कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, ओर प्रत्येक जीवकी अपने किये हुए कर्मका फल मुगतनेके लिये अपना ब्यक्तित्र बनाये ही रतना पहता है। अपतक जीव जीव ह और उसके मनम ससारके थिपयों की वासना है, तवतक वह उनके प्राप्त करने का यह करता है। यह यह हो कमें है। उस कमेंका फल अवस्य हो जीवकी मिलता है। इस प्रकार जीव एक स्थितिसे दूसरी स्थितिमें, एक जन्मसे दूसरे जन्ममें, और एक लोकसे इसरे लेकमें भ्रमता रहता है। एक कर्मका जर यह फल पा लेता हैतों दूसरा कर्म करने लगता है। यहुधा कर्मका फलतव मिलता हे जब कि उसकी धारिकी इच्छा भी नहीं रहती। उस समय हम यह अनुभव करते हैं कि वास्तवमें कर्म फलका नियम एक बहुत यहा बन्धन है। क्योंकि इच्छा न रहते हुए भी हमें बहुतसे पदार्थींसे बन्धना पडता हे-यद्यपि ये वही पदार्थ है जिनके लिये कभी हमारे मनमें प्रचल इच्छा थी ओर जिन की प्राप्तिके लिये हमने कभी पूरा यदा किया था। कर्मका बन्धन तभी आरम्भ हो जाता है जय कि जीवके हृदयमें वासगाका उदय होता है। वासना ही जीवको कर्मक फलसे यान्धती है। यदि हम वासना रहित होकर कर्म करते रहें तो इमका उस कर्मके फल्से नहीं बन्धना पडता। वासना रहित रह कर कर्म करते रहनेसे जीवके सत्र वन्धन कट जाते है, और उसका जीवत्व ब्रह्मत्वमें परिणत हो जाता है। मुक्त पुरुप कर्मके प्रन्थनसे पूर्णतया छूट जाता है।

आत्माका अनुभव जाउ उदय हो जाता है वय अविधा और मन आदिका अभाव हो जाता है। परम तृति और परम आतन्दका ही भान रहता है। यह वह अनुभव हे जिसका न तो वणन ही हो सकता है ओर न जिसकी किसी आर अनुभवसे उपमा ही दी जा सकती है। उसको वही समझ सकता है जिसको वह अनुभव हो जुका हो। जिसको अणभरके लिये भी अपने वास्तविक सहर्पमें स्थिति प्राप्त हो गईं हे वह स्वर्गके सुबांको भी उस अनुभवके आनन्दके सामने हेच समझने रुगता है। फ्योंकि आत्माका वो स्वामाविक आनन्द है, संसारके सब आनन्द उसकी करा मात्र हैं।

इस अनुमव और आनन्दमें जो मनुष्य जीते जी ही स्थित हो जाते हैं और जिनके सब प्रकारके वन्धन कट जाते हैं उनको योगवासिष्टमें जीवन्मुक्त कहा गया है । जीवन्मुक्तके लक्षण विस्तार-पूर्वक वर्णन किये जा चुके हैं। उनके यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। केवल यही कह देना पर्याप्त होगा कि जीवन्मुक्त वह पुरुप है जिसने अपने ब्रह्मभायको पूर्णतया जान छिया है और जिसका सारा द्वान, सारा व्यवहार, और सारे भाव उस उच्चतम दृष्टिसे होते हैं। उसके लिये समस्त ब्रह्माण्ड उसका स्थान है; सारे प्राणी उसके वन्धु और आत्मा हैं। वह सब कामोंको निरपेक्ष भावसे करता है; सर्व भोगाँको वासना रहित होकर भोगता है; सर्व अवस्थाओं में आनन्दसे परिपूर्ण रहता है। कभी मोह और अञ्चनके बदामें नहीं होता । उसका जीवन परिपूर्ण, शान्त और दिव्य जीवन है । सीनीं लोकों में उसके लिये न फुछ प्राप्य है और न फुछ त्याज्य है। यह महाकर्ता और महाभोका है। संसारके सारे व्यवहार करते हुए भी यह नित्य समाधिमें रहता है। यह भौतिक शरीरसे न प्यार करता है और न घुणा। वह अपने शरीरको अपने बशमें रख कर उससे छोको-पकारके काम करता है। जैसा जैसा अवसर प्राप्त होता है उसके अनुसार वह व्यवहार फरता है। प्राञ्ज व्यवहारसे वह घूणा नहीं करता। वाहरसे देखनेपर उसके और अधानीके कामोंमें विशेष भेद नहीं जान पढ़ता, पर आन्तरिक भेद बहुत रहता है। अग्रानीकी सभी कियाये वासनासे प्रेरित होती हैं—जीवन्मुककी क्रियाये यथाप्राप्त स्थितिको अनुसार, वासनासे रहित होती हैं। जीवन्मुकके मनकी दशा भी एक अद्भुत दशा होती है। उसमें किसी प्रकारकी पासना और संबल्प विकल्प नहीं उठते। वह सदा ही शान्त और सत्त्व रूपमें रहता हैं। ब्रह्माण्डकी सारी शक्तियाँ जीवन्मुककी सेवा और रक्षा किया फरती हैं। और उसका जीवन एक दिव्य और ज्योतिर्मय जीवन हो जाता है-जिसके स्पर्शमें आते ही दूसरे छोगोंका करपाण हो जाता 🖺 । प्रारव्य कर्म हारा प्राप्त भौतिक शरीरको समय आनेपर छोड़ कर जीवन्मुक्तका किसी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता; वह सब प्रकारसे

ब्रह्ममय हो जाता है। पूर्णसे पूर्ण स्थितिका अनुभव करता है। वह सप्तस्त ब्रह्माण्डमें साथ पकवाका अनुभव करने छगता है, और उसका व्यक्तित्व शीण हो जाता है। इस अवस्थाका नाम विदेह मुक्ति अथवा निर्वाण है। जीवका यही अन्तिम ध्येय हैं।

थोयोगयासिष्ठ महा रामायणके दार्शनिक सिद्धान्तोंको लेपक ने अपनी वुद्धिके अनुसार पाठकों के सामने विस्तार पूर्वक तथा संक्षेपतः ररानेका प्रयक्त कर दिया। इन सिद्धान्तों को पढ़ते समय विद्वान पाठकाँके मनमें बहुधा यह बात आई होगी कि इस मकार के सिद्धान्त भारतवर्षके अनेक प्राचीन ग्रन्थां-उपनिपत्, भगवद्गीता, पुराण और दर्शनोंमें भी पाये जाते हैं। यही नहीं, इस प्रकारके विचार माध्यमिक और विद्यानवादी वोधदर्शन, मध्यकालीन सन्तांनी वाणी और मुसलमानोंके तसन्बुक्त (स्फीमत) और ईसाइयोंके सन्तोंके उपदेशोंमें भी मिलते हैं। प्राचीन, मध्यकाळीन और ब्राधुनिक पाधात्य दर्शनमें भी इस प्रकारके अनेक सिद्धान्त मिलते हैं। आजकलने दर्शन और विज्ञान तो स्पष्टतया इमको वसिष्टजीके सिद्धान्तीकी और ही ले जाते हुए जान पड़ते हैं (इस विवास्की पुष्टि लेखकने अपने अंग्रेज़ी प्रन्य "योगवासिष्ठ पेण्ड मोडर्ण थॉट" में की है )। छैपकने इस प्रकारका तुलनात्मक विवर्ण यहाँपर प्रन्थके विस्तारके भयसे नहीं किया। वृक्षरे भागमें इस प्रकारका अध्ययन पाठकों के सामने रखकर योगचासिष्ठके इस कथनको पृष्टि की जायेगी कि-

"यदिहासि तदन्यत्र यस्नेहासि न तत्क्षित्। इदं समखिकानशासकोशं विदुर्गुधाः॥" (३।८।५२)

जो वार्ते इस प्रश्यमें हैं वे और और प्रन्थॉमें भी मिलॅगी। जो इसमें नहीं हैं वे कही नहीं मिलेंगी। विद्वान् लोग इसको सब विज्ञान-शालॉका कोश समझते हैं।

तुलनारमक अध्ययनके पश्चात् यह भी आवश्यक है कि हम योगवासिष्टके दार्वनिक सिद्धान्तोंको निप्पक्ष मायसे समालोचककी दृष्टिसे देखकर यह निश्चित करें कि ये सिद्धान्त कहॉतक युक्तियुक्त हैं, क्योंकि वसिष्टजीने स्वयं हमको यह शिक्षा दी है कि—

युक्तियुक्तमुपादेवं बचनं बालकाद्धि । अन्यतृणामिव साज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ॥ योऽस्माश्चातस्य कृपोऽयमिति कीर्प पिबस्यपः ! यज्ञ्ज वाङ्क पुरस्यं ठं को नाशास्त्र्यतिसागिणम् ॥ अपि पौरुपमुपादेयं शास्त्र चेसुक्तिबोधकम् । अन्यज्ञुणमित्र स्याज्यं आज्य न्यार्थ्यकसेविना ॥

( २,१८/३,४,२ )

युक्तियुक्त पात तो वालककी भी मान हेनी चाहिये; हेकिन युक्तिसे च्युत यातको तृणके समान स्थाग देनी चाहिये, चाहे यह महाने ही क्यों न कहीं हो । जो अनिरामवाला पुरुष अपने पास भीजूद रहते हुये गढ़ाजलको छोड़कर हूँवेंका जल इसल्पि पीता है कि यह हूँवाँ मेरे पिताका है, वह सबका मुलाम है । जो न्यायके मर्का है उनको चाहिये कि जो साराज युक्तियुक्त ओर प्रानकी नृष्टि करने पाला है उसको ही महण करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य ही का वनाया हुआ क्यों न हो; और जो शास्त्र ऐसा नहीं है उसको तृणके समान फेंक दें, चाहे वह किसी क्रियका वनाया हुआ ही हो।

इस प्रकारके समाहोधनात्मक अध्ययमके छिये भी यहाँपर स्थान नहीं है, यह भी दूसरे ही भागका विगय होगा (जो पाटक अंग्रेजी भागसे भहीभाति परिचित हाँ वे इत सहम्चम्में हमारी अंग्रेजी पुक्तक "दी फिल्सोफी ऑफ दी योगयासिष्ट" का अतिम अच्याय पढ़ लें। अय तो हम इस मामजो यहीं समाह करके ईम्बरसे

मार्थना करते हैं:---

सर्वस्तरतु हुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । सर्वस्सहुद्विमामोतु सर्वस्सर्वच नन्दतु ॥ दुर्जनः सञ्जनो भ्रयात् सञ्जनः शान्तिमाप्युपात् । शान्तो सुरुपेत बन्धेभ्यो सुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् ॥

सन टोम फर्टोको पार करें, सन टोम नटाई ही देयें, स्वयको सर्वुद्धि नात हो, सन सर्वन प्रसन रहें। दुर्जन सद्धन वन जायें, सद्धन शान्ति प्राप्त करें, शान्त टोम उन्धनोंसे मुक हों, तथा मुक लोग औरोंको मुक करें।

## अनुक्रमणिका

थ

धमृतविन्तृपनिपद्

| ಪ                           |                   | or Stand And A     | -           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>अ</b> क्षुपनिप <b>द्</b> | 80, 40, 44        | अरिप्टनेमी राजा    | २९, ३०, ७१  |
| अद्युपनिषद् और              |                   | अर्जुनोपास्यान     | 124         |
| भजातवाद                     | 305               | भविद्या            | २२६, ३५४    |
| भशन                         | 141               | 🕳 की असत्ता        | ३५५         |
| अञ्चानीको मौतसे :           | हेब २९०           | 🕳 🕏 विलयका         | नाम         |
| अज्ञानीको ही दुःख           |                   | नाम नारा           |             |
| अत्यन्त तामसी               |                   | — जाकर नहीं        |             |
| भन्नैत                      | १९०, ३४२          | से अविद्याक        | -           |
|                             | , ७, १३, १९, २४   | सम्बंघीय           | 20          |
| अधमसस्वा                    | 238               | असङ्ग              | 20          |
| भव्यासरामायण                | ξ, ο              | — का भस्पास        | 883         |
| अनन्त अदय जगा               | <b>206</b>        | भससक्रि            | 843         |
| शतुभव                       |                   | अहङ्कार            | 458         |
|                             | 804, 800          | — का स्याग         | BFR         |
| <del></del>                 | ख द्वोता है १८८   | अहमावके क्षीण होते | पर दोपोंसे  |
| सरनेके पश्चात्              |                   | नियृत्ति           | 884         |
| मानेके समय                  | हा २९२            | अहंभावको सिटानेक   |             |
| मीतके पीछेक                 | 595               | अहभाव चार प्रकार   |             |
| अञ्जयूर्णोपनिषद्            | ४, ४६, ५२,        | अहभावना            | \$68        |
|                             | પર્, પપ, દ્વ      | अहिल्यारानीकी कथ   | <b>7</b> 68 |
| अञ्जपूर्णोपनिपद्            | और योगवासिष्ठ ५२  | ब                  | •           |
| अपने आपको पा                | रेमित समझना ३८२   | आउट छाइन भॉ        | ह इण्डियन्  |
| अपरोक्षानु भूति             | <b>३, १३, १</b> ८ | क्रिडॉसोफी         | , ę         |
| अभिनन्द                     | 30                | आकाशजकी कथा        | 30          |
|                             | ४, ९, १०, ६५      |                    | २१६         |
| अस्यञ्जर, प्रो∙             | £, 18             |                    | २२७         |
| भभ्यासका महर                | व २४९             | आत्मञ्चानकी उत्प   | चे ४०१      |
|                             |                   |                    |             |

| आत्मज्ञानसे ही परम शान्ति १७०              | । आर्परामायण                      | 77     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| आरमदेवकी पूजाकी विधि - ३९४                 | आईत (दर्शन)                       | 1      |
| आस्यवीध ३, १६                              | •                                 |        |
| आसाका अनुभव ४७५                            | *                                 | 180    |
| आत्माके अनुभवका वर्णन नहीं                 | इङ्गलिश ट्रान्सलेशन ऑफ            | छघ     |
| हो सकता ४७७                                |                                   | ₹₩     |
| आसाथे लिये जीवन सरण नहीं ३००               | इण्डियन् आहदिपलिश्म               | 28, 26 |
| आसाखे मियाय और किसी                        | ष्ट्रविदयम् क्रिजॉसीक्री          | 6, 18  |
| देवताकी आराधना नहीं                        | इदप्रथमता                         | २३८    |
| करनी चाहिये ३९१                            | इन्दी बुद्स भॉक्र गॉक्स           |        |
| आत्माको भूकना ३८३                          | <b>छा</b> ड्रतेशन                 | .,     |
| आस्मानक्द ३८०                              | इन्द्र ग्राह्मणके खदकीकी कथ       | •      |
| आत्मानुभव क्य होता है १८८                  | स्य                               | 30     |
| भारमानुभवके उद्यके छक्षण ४७५               | इस्ट्रकी कहानी                    | 140    |
| आत्मानुभवमें सनका अभाव ४०९                 | इन्द्रजाखोपास्यान                 | 9.0    |
| आस्मा यद्यपि सब जगह है तो                  | इन्द्रिय                          | 220    |
| भी उसका मनमें प्रकाश                       | इन्द्रिय निम्नह                   | 933    |
| होता है २८२                                | इस संसारमें इछ भी त्या            | 1-     |
| भानेष, थी॰ एड॰, डा॰                        | करने और मास करने पोर              | य      |
| ३४, ३५, ३६, ३७                             | नहीं है                           | धवेद   |
| साधि और व्याधि २४५                         | *                                 |        |
| आधिके क्षय होतेपर स्याधिका                 | ईश्वरकी सत्ता जगत्के विन          | ī      |
| क्षय २५६                                   | नहीं है                           | इंध€   |
| भाधिभौतिकताकी भावनाके                      | ईश्वर सबके भीतर है                | १९३    |
| कारण ही सुदन छोकोका                        | ईश्वरोपास्यान                     | 184    |
| दर्शन नहीं होता २९४                        | ্ব ব                              |        |
| आधिसे व्याधिकी उत्पत्ति २५५                | उत्तररामचरित्र                    | રથ     |
| आयुक्ते घोड़े और अधिक होने-<br>का कारण 303 | उत्पचिसे पहिले जीवके पूर्व        |        |
|                                            | कर्मीका भगान                      | 848    |
|                                            | उदालक्की कथा                      | 112    |
| आर्जस्य (मन्द्रा १८१<br>आर्येज्झण १७४      | उपनिषद् २,४,५,११,१२,२२<br>२३,२४,४ |        |
|                                            | 44,74,0                           | 7) * 4 |
|                                            |                                   |        |

334

उपसंहार

| * ****                                     |                | 444-11                         | 444          |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| य                                          |                | —के अविरिक्त पदार्थों में      |              |
| पुक तत्त्वका अम्यास                        | 830            | कोई दस्य नहीं है               | 191          |
| एक बार जाकर अविद्या नहीं                   |                | —वाद                           | 191          |
| <b>छो</b> टती                              | 840            | —ही जबताका रूप धारण            | ,            |
| एक बदासे अनेक प्रकारकी सृद्धि              | 386            | करती है                        | 193          |
| एक शरीरको छोदकर जीवका                      |                | काकमुझुण्डकी कथा               | 181          |
| दूसरेमें प्रवेश                            | २९८            | कारण रहित होने से जगत्         | , , ,        |
| पुरपीक्षोकियस                              | 190            | अम है                          | 300          |
| पुकिमेण्ट्स ऑक इण्डियन                     |                | कार्पेश्टर, सा०                | 58           |
| ভারিক ´                                    | 165            | काळका सब और साम्राज्य          | 165          |
| पु हिस्ट्री ऑफ इण्डियन्                    |                |                                | ાય<br>(૧, ૧, |
| क्रिकॉसोफ्री २४ :                          | 18, 24         | काष्ट्रवेवधिकोपाक्याम          | 146          |
| पे                                         |                | <b>किराटोपा</b> क्यान          | 185          |
| प्रेन भावट-लाइन् ऑफ़रिलीज                  | स्             | कीथ, भो॰                       | ७, २८        |
| किट्रेचर ऑफ्र इण्डिया                      | 38             | कुव्दक्तिभी                    | 210          |
| पुन्दबोपाय्यान                             | 340            | —इस्स नाप्त होनेवार्छ          |              |
| <b>फ</b>                                   |                | सिवियाँ                        | _            |
| क्रवगीता                                   | 300            | —योग द्वारा सिदियोंकी मा       | में व्यक्त   |
| क चोपा खपान                                | 386            | -m-remarked &                  | 220          |
| कपिछ                                       | 3.5            | केवळीभाव                       |              |
| कर्तरी राक्षसीकी कहानी                     | 63             | कोई देवता विचाररहित पुरुप      |              |
| कर्तृत्वका स्याग                           | 884            | का आस्मज्ञान नहीं हे सकः       | 7 30 5       |
| कर्प्रमक्षरी                               | 3, 20          | ALLIE CHEST                    | 9, 90        |
| कर्म                                       | 554            | कीन मौतके यससे बाहर है         | 303          |
| —का स्वरूप                                 | 88.5           | ञ्चासिकळ संस्कृत लिट्रेचर      | 35           |
| त्यागकी अनावदयकता                          | <b>₹</b> ९९    | क्षीणज्ञागर                    | 216          |
| —फलका सटल नियम                             | ક્ષ્ટ<br>ક્ષ્ટ | ग ,<br>गाधीकी कथा              |              |
| —यन्धनसे छुटकारा<br>—यन्धनसे मुक्तिकी विधि | ध्रद्<br>ध्रुह | गाधाका क्या<br>गुणपीवरी        | 200          |
| —यन्धनसः मुक्तका ।वाव<br>—योग              |                | 3-444                          | 238          |
|                                            |                |                                |              |
| उत्पक्ते अन्तमं सर्वनाश                    | 533<br>800     | गेशिएटे डेर इण्डियोन लिट्राटुर | 9, 10        |

| •                            | •            |                              |             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| गीड़पाद ऐण्ड वसिष्ठ १९, २५   | 1, 14        | —केवल भ्रम है, वास्तव        | मॅ          |
| गोदपादाचार्य, भ्री, ७,११,१९, |              | सत्य नहीं है                 | 340         |
| २४,२८,६५                     | 505,         | —के साथ महारा सम्ब           | य           |
| 덜                            |              | 2,88,2                       | 4 3 4 6     |
| धनजागर                       | २३८          | —( शीनों ) बद्धके भीत        |             |
| च                            |              | -न सत्य है, न असत्य          | 188         |
| चन्द्रकान्त                  | 40           | —बहाका पृहणमात्र है          | 113         |
| <b>घ</b> इळदरचेश             | 90           | —असमात्र है, कारण रहि        |             |
| धार प्रकारका अहमाव           | २७९          | <b>होनेसे</b>                | <br>3.00    |
| धार्वाक ( दर्शन )            | 7.7          | सत् और असत् दोन              |             |
| विश्व                        | २२५          | ही है                        | 188         |
| —की चन्नकता                  | 7₹€          | —सत्य मूलोंके किये है        |             |
| —ग्रन्दि                     | 168          | जनकके जीवत्मुक्त होनेकी कथ   |             |
| —ही अविद्या है               | ३५५          | जन्ममरणका अनुभव आस्मग्र      |             |
| चित्रोपायमान                 | 69           | न होने तक होता है            |             |
| चिरजागर                      | 510          | जवतक अञ्चान है तयतक जीव      |             |
| चौपी अवस्था                  | 506          | अन्यकारमें है                | २६१         |
| षीधी ज्ञान-भूमिका            | યુપુદ        | जबतक अज्ञान है सभीतक         | 17.         |
| छ ।                          |              | जगतका अनुभव है               | 146         |
| छटी ज्ञान भूमिका             | 846          |                              | 308         |
| জ<br>জ <i>মন্</i>            | ₹•६          | नाग्रत् भवस्था               | 208         |
| —का अनुसन, जने तक            | 444          |                              | 786         |
| 7 '                          | 346          | जावत्, स्वस सुपुष्ति और चीथी |             |
| —का अनुभव भी स्वप्न है       |              | भवस्था                       | 244         |
| -का दश्य स्वप्नके समान है    |              | ভাৰাত তথনিবন্                | ч           |
| -का ब्रह्मके साथ तादालग      |              | र्जीव                        | <b>२</b> २७ |
| •                            | 288          | —अहमावको कैसे घारण           |             |
| —की उत्पत्ति <b>महा</b> से   | g a B        | करता है                      | 255         |
| — के अनेक नाम                | २०६          | का चन्धन अपने जापका          |             |
|                              | ₹ <b>ę</b> ∘ | बनाया हुआ है                 | 441         |
| —के ∙ रूपमें प्रकट होना      | -            | —का मिथ्यापन                 | રૂપર        |
| महाका स्वमाव ही है           | 336          | —की अनन्त सख्या              | २३३         |
|                              |              |                              |             |

| —की उरपत्ति और छयका       |                                         | भीर न स्याज्य                   | ध९    |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|
| सर्वेत्र एक निषम          | 585                                     | —को शरीरसे पूजा नहीं            | ४९।   |
| -की पन्त्रह जातियाँ       | २३८                                     | —महा कर्ता है                   | धदुः  |
| —की परम्परा               | २०६                                     | —महा भोचा है                    | 868   |
| —की परिस्थितियाँ उसके     |                                         | —यथा त्राप्त अवस्थाके अ         | त-    |
| मनकी रची हुई हैं          | 343                                     | सार व्यवहार करता है             | ४९७   |
| की प्रज्ञासे उत्पत्ति     | 588                                     | -सब आपत्तियोंसे ह               | z     |
| —की सात अवस्यार्वे        | २३४                                     | जाता है                         | ५०१   |
| —में सब कुछ बास करने≆ी    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | —समाधिमें, ससारका ग्य           |       |
| अनन्त शक्ति               | २४५                                     | वहार करता हुआ भी                | 863   |
| शरीर कैसे बनाता है        | 224                                     | जीवम्मुक्ति                     | 863   |
| संसारस्यी भन्धकारमें,     |                                         | जीवन्मुक्ति वियेक               | धवद   |
| जयतक भज्ञान है            | 251                                     | जीवन्युक्तिके सक्षण             | , 863 |
| तीवन                      |                                         | जीवोंकी उत्पत्ति और छयक         |       |
| —की असारता                | 101                                     | सर्वत एक नियम                   | ₹४२   |
| —की दुर्दशा               | 353                                     | जीवोंकी पन्त्रह जातियाँ 🕓       | 316   |
| -को सुस्री और निरोग       |                                         | जीवोंकी संख्या अनन्त            | 233   |
| रखनेका उपाय               | २५७                                     | जीरोंकी सृष्टि और प्रक्रयका     |       |
| —में दु स और भरतान्तक।    |                                         | पुनः पुनः होना                  | 211   |
| साम्राज्य                 | 149                                     | जीवोंके सात प्रकार              | २३६   |
| —में पुरुपार्थका सहस्व    | 800                                     | जैमिनीय ( दर्शन )               | 77    |
| —में सुल कहाँ है ?        | 144                                     | जेसा मन वैसी गवि                | २५१   |
| नीवन्मुक                  | ¥65                                     | जैसी दर भावना वैसा ही फड        | 286   |
|                           | 400                                     | নান—                            |       |
|                           | ध९९                                     | —की भूमिकाओंका तूसरा            |       |
| —का जीवन ही सोमायुक्त     |                                         | विवरण                           | 848   |
|                           | 403                                     | की मुमिकार्ये                   | 841   |
| —का यथा प्राप्त अवस्थानु- |                                         | —की सात <sub>्</sub> भूमिकाओंका |       |
|                           | 860                                     | तीसरा वर्णन                     | ४५५   |
| —की गति, मरणके उपरांत     |                                         |                                 | ४५२   |
|                           | 853                                     | —के सिवाय मोक्षप्राप्ति-        |       |
| —के लिये न कुछ प्राप्य है |                                         | का दूसरा साधन नहीं              | ३८९   |
| 38                        |                                         |                                 |       |
|                           |                                         |                                 |       |

,

₹ ₽

| ,                              |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| —हारा जगत् आत्मार्भे           | तुर्यंगा ४५३                     |
| विछीन हो जाता है 🥫 १           | तुर्योवस्था २७८                  |
| —द्वारा स्यूख भावनाकी          | तुर्योवस्थास्थित सुनिकी कथा १४८  |
| नयृत्ति २६६                    | तृष्णाकी जलन १६७                 |
| —-प्राप्तिके साधन ४०६          | वृष्णाकी बुराई ४३३               |
| प्राप्तिसे प्राप्तका उपयोग ४०३ | तेजोबिन्तूपनिषद् ५               |
| —वस्यु . ४०६                   | व्यागका फल ५४८                   |
| —युक्ति ४२८                    | त्रिपुरतापिनी-उपनिषद् ५          |
| —सिदि ४०८                      | थ .                              |
| —से अविद्याका नाश ३५ <b>९</b>  | थीरम इन् मैदीवल इण्डिया २४       |
| से ही इंश्वरमासि ३९३           | ਵ                                |
| से ही दुःखनिवृत्ति १७४         | इक्षिणामूर्तिस्रोत्र १७          |
| —¥ी मोक्षप्राप्तिका साधन ३९०   | दाम, व्यास और बटकी फहानी ९६      |
| श्चानथासिष्ठ १                 | चाश्रुरोपाववान ९८                |
| ञ्चानधैराग्यमकाश ७०            | दियाकर सिद्ध २३                  |
| হ্বানী ১০০                     | वी प्रोवेशिक वेट ऑफ़ कम्पो-      |
| —छोगोंकी देवपूता ३९५           | ज़ीशन ऑफ्र बोगवासिष्ठ ३४         |
| ञ्चेय स्पाग ४३५                | दुःसका कारण १७४                  |
| ड                              | दुःखनिवृत्तिका उपाय ,१७४         |
| दिवाइन् इसैजिनस्य ऑक्ट         | दुःख सुदा भी विचने आधीनई २५१     |
| यसिष्ठ ३५                      | वृत्तरी भूमिका ४५६               |
| त                              | वृत्यशेंके मनदा ज्ञान १६६        |
| सनुमानसा ४५३                   | दृश्य जगत्की उत्पत्तिका क्रम २१२ |
| समोराजसी २४१                   | दृश्य पदार्थ भी चिन्तम हैं 191   |
| तापसीपाय्यान १५७               | दशन्तका एक अंश ध्यानमें          |
| तामसतामसी २४३                  | रसना चाहिये १८९                  |
| वाससस्य। २४१                   | दृष्टान्तकी उपयोगिता १८९         |
| सामसी २॥॥                      | देश और काळ करियत हैं 19%         |
| तीन भाकारः १९६                 | देश और काळका परिमाण              |
| तीन प्रकारका योगाम्यासः ४३०    | सनके भाषीन १९५                   |
| सीनों जगत् महाके शीतर १३६      | देशकी अस्पता 1६८                 |
| सीसरी योगभूसिका ४५७            | देइ, पदार्थं आदि भी मन 🕻 🔾 🕊     |
|                                |                                  |

| देव (भारय ) कोई वस्तु नहीं      | 300  | पराधीनताकी निन्दा                  | 100     |
|---------------------------------|------|------------------------------------|---------|
| देव शब्दका यथार्थ प्रयोग        | 208  | पाचराध्र दर्शन                     | 33      |
| वृष्टा और दश्य                  | 191  | पाञ्चर्वी भूमिका                   | ४५९     |
| —का अनन्यत्व                    | 194  | पापाणोवास्त्रान                    | 145     |
| - की प्कता विना ज्ञान           |      | पुण्य और पावनक्षी कथा              | 108     |
| नहीं हो सकता                    | 131  | पुरुष ( ओव ) और कर्ममें भेः        | ξ       |
| द्रष्टाके भीतरसे ही दश्यका उद्य | 1399 | नहीं है                            | 898     |
| घ                               |      | पुरुवार्थ द्वारा ही सब कुछ प्राह   | 3       |
| प्ये <b>व</b> त्यागडा स्वरूप    | 858  | होता है                            | 122     |
| न                               |      | पुर्वष्टक                          | 288     |
| नागर्सन                         | 30   |                                    | 4, 80   |
| नानामकारकी सृष्टियाँ            | 910  | पेङ्गजोपनिषद् और योगपासिः          | 3 49    |
| नारावणभट्ट                      | 6.8  | मकासारमा                           | 8       |
| मारायणस्वामी अययर               | # 8  | प्रकृति २२                         | 9,2 9 P |
| नियति                           | 530  | —का भारमाके साथ तादारम             | य ३४२   |
| —का भारम्म                      | 314  | श्रत्यक्षका स्वरूप                 | 160     |
| का पुरुपार्थंसे सम्बन्ध         | 515  | प्रत्यक्ष ही प्रमाण है             | \$69    |
| नैसि नैसि                       | ₹७७  | प्रत्येक जीवका विदय अछग            |         |
| नैय्याविक                       | 41   | भस्म है                            | ₹03     |
| म्याय (दर्शन)                   | 5.5  | व्ययेक मनमें सृष्टि करनेकी शरि     | ह २४५   |
| Ф                               |      | प्रथम ज्ञान भूमिका                 | ४५५     |
| पञ्चदशी                         | 8, 9 | प्रबद्ध पुरुपार्थकी नियदिपर विज    |         |
| पदार्थाभावना                    | ४५३  | प्रक्रयकालमें प्रदा ही शेप         |         |
| पदार्थीके अभावकी भावना          | 811  | रहता है                            | 212     |
| परम तृप्तिका अनुभव              | 828  | प्रस्तावना                         | (0)     |
| परम ब्रह्म                      | 235  | प्रहादकी कथा                       | 100     |
| परम सिद्धान्त                   | ₹ ₹  | प्राण और मनका सम्बन्ध              | 883     |
| परमात्मा का ज्ञान केंबळ अनु     |      | प्राणविद्या                        | 838     |
| भव द्वारा होता है               | 166  | प्राणायाम द्वारा प्राप्त सिद्धियाँ | २ ७ ४   |
| परमानन्द                        | इवद  | प्राणायाम, स्वामाविक               | 810     |
| परलोक्के अनुभवके पश्चात्        |      | पाणोंकी गतिका निरोध                |         |

जीवनकी दशाय

२९७ प्राणोंकी गतिको रोकनेकी युक्तियाँ ४२।

ጭ

—का कर्तृत्व सत्ता मात्रसे ३४०

| ऋर्देहार, ढा०                          | ६,८,९,३४         | —काषया स्वभाव है या                   | ₹        |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| क्रिसोक्री ऑक्र                        | योगपासिष्ठ,      | कहना असम्भव है                        | इरा      |
| दी                                     | 3.18             | —का वर्णन                             | 121      |
| ε                                      | ī                | — —नहीं हो सकता                       | 319      |
| यन्धम और मोक्ष                         | 361              | —का विकास                             | 313      |
| —दोनों ही पास्त                        | ायमें मिथ्या ३८८ | —का स्पन्दन प्रहासे भन                | य        |
| बन्धनका स्वरूप                         | 141              | सा रूप धारण कर छे                     | ਗ        |
| धन्धनके कारण                           | 368              | ŧ                                     | 800      |
| बरिकी कथा                              | 204              | का स्पन्दन स्वाभाविक                  | हे ३०६   |
| याण                                    | २६               | —का स्वभाव जगन्के रू                  | प        |
| वाकाक्यायिका                           | <b>ሪ</b> ዩ       | में प्रकट होना                        | 11/      |
| घाडवाबस्थाकी दुईंद                     | 184              | —की धनेक शक्तियाँ                     | 211      |
| याहरी देवताकी                          | पूजा मुख्य       | —कीस्पन्दशक्ति                        | 212      |
| नहीं, गीण है                           | 290              | —के कुछ कविषत नाम                     | 3 2 5    |
| षाद्य स्ववद्यारमें :                   |                  | —के किये निमेपका अ                    | रा       |
| अञ्चानीकी समा                          | नता ४९८          | सारा खष्टिकाक है                      | इइ८      |
| विना अभ्यास ज्ञान                      | सिद्ध नहीं       | —को "आत्मा" भी नइ                     | •        |
| होसा                                   | 804              | कह सकते                               | ६२१      |
| बिब्बियोद्याकी                         | 3.0              | —को एक अथवा अनेक भ                    |          |
| विद्वीपादयान                           | 140              | नहीं कह सकते                          |          |
| थी॰पुळ॰ आप्रेय,                        |                  | —को जगत्का कर्तानई                    |          |
|                                        | ३६,३७            | कह सकते                               | 245      |
| योजजाझन्                               | 558 .            | —को जगत्का कारण                       |          |
| थी जनिर्णय                             | २१२              | कहना ठीक नहीं है                      | ३६७      |
| धुवापेकी निन्दा                        | 200              | —को जगत्का बीज भी                     | 316      |
| ন্ত্ৰি                                 | 558              | नहीं कह सकते<br>—तम और प्रकास दोनोंसे | •        |
| बृहरसन्यासोपनिषद्<br>वैकासन            |                  | — तम आर प्रकाश दानास<br>यहें हैं      | १<br>३२० |
| वैजनाथ जी, लाला<br>बीद ( दशैन )        | २, ३४, ३७<br>२२  | पर ह<br>—न जड़ है, च चेतन             | 251      |
| यद्(दशन)                               | 385              | —भावका अस्यास                         | 886      |
| —-************************************ |                  | —भावना                                | 810      |

## ( ५३३ )

| —में कि          | री प्रकारका        |            | भगवान् दास जी, ढा॰                 | 7,11,1   |
|------------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------|
| विकारः           | नहीं हो सकता       | 111        | भगीरधोपास्त्रान                    | 93       |
| भें नाना         | ताका स्पर्ध नहीं   | 129        | भग्डारकर                           | ₹:       |
| —में स्पन्त      | त होना उसकी        |            | सरद्वाज                            | ₹₹,₹     |
| <b>अपनी</b>      | छीला है            | 305        | भर्नृहरि                           | 28,31    |
| —विद्या व        | ीर भविषासे परे     | 318        | भवभृति                             | 38,34    |
| —शुस्य है        | , न भावासमङ        | 316        | भारतीय दर्शन                       |          |
| ही जग            | त्के रूपमें प्रकट  |            | भारतीय दर्शनका इतिहास              | ŧ        |
| होता है          |                    | 130        | भारतीय साहित्यका इतिहास            | 7 18,9   |
| ास्रा            | २८,२९,३२१          | 805,       | भास और विकासका सन्ना               | 111      |
| —कर्मधन          | रनसे मुकदि         | 305        | भोम मास और दहकी कहा                | नी ५७    |
| —काशारी          | र क्षेवल सुक्षम है | 305        | भेदको ज्ञानोपदेशके लिये म          |          |
| —का स्वा         | इप सन है           | 803        | भोगोंकी नीरसता                     | 100      |
| —-की             | उत्पत्तिका कोई     |            | भोगोंसे विरक्ति                    | 854      |
|                  |                    | 205        | म                                  |          |
|                  | चिपसम्बद्धसे       |            | मङ्की की कहानी                     | 141      |
| होती है          |                    | 804        | मणिकाचोपास्त्रान                   | 188      |
| -                | श्व बीर जीव छत     |            |                                    | २०, २२४  |
|                  | सम्बन्ध            | 508        | . —और बहाका भेद                    | 233      |
|                  | ा सृष्टिक्तां है   |            | —का बनाया हुआ दार्रा               | र है २५२ |
|                  | तसञ्चानका वपदेः    |            | —का बद्धके साथ तादा                | रव्य ३४३ |
|                  | सक्रवप शक्तिका     |            | —का क्य                            | 848      |
|                  | आ रूप              | 200        | —का स्वरूप                         | 440      |
|                  | छ जगन् मनोसय       |            | —िकस प्रकार बद्ध                   |          |
| ŧ                |                    | 210        | जाता है                            | 854      |
|                  | त्की उत्पत्ति      | 308        | —की अद्भुत शक्तियाँ                | 588      |
| हासः<br>करता     | सारकी रचना<br>३    | 2-6        | —की शुद्धि द्वारा भास ह            |          |
| करता<br>मझाण्डोप |                    | ३०९<br>३५६ | वाली सिद्धियाँ                     | ₹₹₹      |
| सक्षा-दाप        | रच्यान<br>भ        | 1.24       | —के अनेक नाम और र<br>—के कर विकास  | हर २२३   |
| भक्तिसागर        | **                 | 29         | —के एड निश्चयकी शांति<br>—के िक्का | हि २५०   |
|                  | २,५,२२,६७,         | _          | —के विरोध करवेकी<br>युक्तियाँ      |          |
|                  | .,.,.,,-,          | 4-142      | अन्यवा                             | 858      |

| —के छीन होनेका आनन्द         | 888     | मानसोलास                          | ¥           |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| —के शान्त और महान            |         | माया २                            | २६,३५६      |
| होनेपर ही आनन्दका            |         | मारुतीमाघव                        | 3.6         |
| अनुभव                        | 240     | मिथ्या भावना                      | ३८३         |
| —कैसे स्थूछ होता <b>है</b>   | 858     | मिस्टिक एक्स्पीरियन्सेज्          | 9           |
| जगल्की स्चनामें पूर्ण-       |         | मुक्ति और जद स्थितिका भेद         | 108         |
| सया स्वतन्न है               | २४५     | मुक्तिकोपनिषद् ५,४६,४             | 9,          |
| —जगत् रूपी पहिये की          |         |                                   | ,44,44      |
| नाभि है                      | 241     | मुक्तिकोपनिषद् और योगवा           | सेष्ठ ५५    |
| —जैसा, वैसी गति              | 341     | मुक्ति, सरेह और विदेहमें विशे     | ч           |
| —में जगत्के रचनेकी           |         | भेद नहीं                          | 168         |
| वाकि है                      | 388     | <b>अ्पडकोपनिपद्</b>               | 11          |
| —सर्वशक्ति सम्पन्न है        | 588     | <b>मुमु</b> श्चप्रकरण             | 21          |
| —संसारचककी नागि है           | 853     | भूखों के किये ही जगत सत्य है      | 240         |
| ज़स्मृति                     | 28      | मूळ आधि                           | ३५७         |
| ानो <b>हरि</b> णकोपाख्यान    | 141     | मूख प्रन्थ-योगवासिष्ठ, छद्य       |             |
| ाझ चिकिस्सा                  | २५६     | थोगवासिष्ठ '                      | 19          |
| रानेके पश्चात्का अनुभव       | 258     | <b>मेघवृ</b> त                    | Ę 0         |
| ररनेके पीछे जीवन्मुक्तनी गति | २९९     | <b>मैक्स्म्</b> खर                | 50          |
| रनेके समयका अनुसव            | 266     | मै त्रायण्युपनिषद्                | 4,46        |
| <b>ৰ</b> জ                   | २२६     | सैत्रेप्युपनिषद् और योगवासि।      | 46          |
| रहाउपनिपद् ४,७,४६,४८,        |         | में क्या हूँ                      | २७५         |
| 89,40,41,4                   | 2,54    | में बित्त हूँ                     | 590         |
| महाउपनिषद् और योगवासिष्ठ     | 86      | में देह हूँ                       | २७९         |
| नहाकर्वी ४७२                 | ,888    | र्म सर्वातीत भारमा हूँ            | 500         |
| महाज्ञामत्                   | 518     | में सारा विश्व हूँ                | २८३         |
| महास्यामी                    | 880     | मोक्ष                             | 163         |
| महारामायण                    | 3       | —का अनुभव कव होता है              |             |
|                              | , P = 2 | —का स्त्ररूप                      | 148         |
| माण्ड्रस्य कारिका ३,११,१९,   |         | —के चार द्वारपाठ                  | 161         |
| ₹°,₹1                        |         | —शे प्रकारत है<br>—प्राप्तिक उपाय | ३८ <b>९</b> |
| मानसी चिकित्सा               | २५१     | —आस्थ उपाय                        | 403         |

|                                         |      | -                           |     |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| प्राप्तिके किये कर्मत्यागकी             |      | योगङ्कण्डल्युपनिषद् और योग- |     |
| आयश्यकता नहीं                           | ३९९  | वासिष्ट                     | ५९  |
| प्राप्तिके किये देवताकी                 |      | योगवासिष्ठ—                 |     |
| आराधनाकी ज़रूरत नहीं                    | 191  | —भीर कुछ उत्तरकालीन         |     |
| मोक्षोपायसार                            | 10   | उपनिषद्                     | ४५  |
| मोहान्यता                               | 154  | —और भगवद्गीता               | Ęij |
| मीत                                     | २८५  | —और माण्ड्चयमारिका          | 18  |
| —के पीछेका अनुभव                        | २९२  | -क्य किला गया होगा          | c   |
| - के पीछे यदि जीवन है                   |      | —का अन्य दर्शनींसे मत       |     |
| तो उत्सवको बात है                       | 768  | भेद                         | २२८ |
| —के यससे फीन <b>था</b> हर है            | 303  | —का प्रस्यक्ष               | 160 |
| <ul> <li>के समय अञ्चानीको ही</li> </ul> |      | —का भारतीय दार्शनिक         |     |
| छेश                                     | 390  | साहित्यमं स्थान             | 1   |
| —थया है ?                               | 260  | वा सिद्धान्त (परम)          |     |
| - दरमेकी वस्तु नहीं                     | २८६  | अधिकारीको ही यताना          |     |
| यदि सर्वनाश है सो भी                    |      | चाहिये                      | इ७३ |
| भच्छी बात है                            | २८६  | —की कथा                     | 90  |
| य                                       |      | —की रीकी                    | ξo  |
|                                         | 150  | —की इस्त्रलिखित प्रतियाँ    | 80  |
| याञ्चवस्योपनिपद् ५,४:                   | 9,46 | —के अनुवाद                  | 3,0 |
| याञ्चवक्रयोपनिषद् और योग-               |      | — —अँग्रेज़ी                | 36  |
| वासिष्ठ                                 | 46   | — — उर् <del>व</del> ू      | 3,6 |
| योग                                     | 806  | ─ िहन्दी                    | 30  |
|                                         | 806  | —के उपाख्यात                | 90  |
| भूभिकाओंका प्रथम                        |      | —के कालनिर्णयके साय∙        |     |
| विवरण                                   | 845  | न्धर्म                      | 3.3 |
|                                         | 843  |                             | १५९ |
| —मार्गपर चलनेवालींकी                    |      | —के दार्शनिक सिद्धान्तोंके  |     |
| मृत्यु पीछे गति<br>—ससारसे पार उतरवेका  | 386  | सस्वन्धर्मे                 | 38  |
| —संसारसंपारं उत्तरमुका<br>नाम           |      | —गौड़पादाचार्य और भर्तृ-    |     |
| गाम<br>योगकुण्डली उपनिषद् ५,४:          | 208  | इतिके पूर्वका ग्रन्थ        | 18  |
| S. adı adıdıd dib.                      | 4,44 | —में भगवद्गीता ३६,          | ६९  |
|                                         |      |                             |     |

---धानपदीय और वैराग्य रामचन्द्रके प्रश्न

|                              |       | Δ                        | 3                  |
|------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| <b>না</b> বক                 | ₹4    | रामचरित्रमानस ( यी )     |                    |
| —याऽमीकि कृत नहीं            | ₹4    | रामवीर्थ, धी स्वामी      | 2                  |
| (सम्पूर्ण)                   | 8.    | रामर्चराग्य              | १५९ १७३            |
| राष्ट्रराचार्यस पूचका        |       | रामायण                   | 36                 |
| म थ है                       | 12    | रिछीजस् छिट्रेचर ऑफ इ    | वेडया ८            |
| —साहित्य                     | 33    | स                        |                    |
| योगवासिष्ठ पुण्ड इट्स फिलाँ  |       | <b>छ</b> टमीनिन्दा       | 164                |
| . ,                          | 8, 14 | ळघुयोगवासिष्ट ४,९,१०,३   | ९,४९,५०,           |
| योगपासिष्ठ एण्ड मॉडर्न थॉट   | \$0   | 41,                      | ५२,५४,६५           |
| योगवासिष्ठ एण्ड सम ऑफ्र द    |       | —का फ्रारसी अनुवा        | 4 88               |
| माइनर उपनिषद्स               | 7.5   | ळीळाढा डपास्यान          | 40                 |
| योगयासिष्ठ और उसके           |       | क्रोकायतिक ( दर्शन )     | २३                 |
| सिदान्त                      | 3.5   | य                        |                    |
|                              | 10, 2 | घटधाना राजकुमारांकी कथ   | 7 144              |
| चौगवासिष्ठ महारामायणका       |       | बराडोपनिपद् ४,४६,४७,     | 44,40,44           |
| <b>इ</b> रिकश ट्रांस्क्षेशन  | 34    | वराहोपनियद् और योगवार्त  |                    |
| योगयासिष्ठट्रास्तेशन भॉक     |       | बसिष्ट ७२,७३,१२२,१       |                    |
| योगवासिष्ठ सार               | 36    |                          | 142,142            |
| योगवासिष्ठापन                | 3.6   | यसिष्ठकी उत्पत्ति और शान |                    |
| योगशिखोपनियद्                | 4     | वसिष्टराम सम्वादकी कथा   | 9.0                |
| योगाभ्यास ( श्रीन प्रकारका ) | 810   | वसमान पुरुषार्थकी देवपर  | प्रबद्धता          |
| यीवनावस्थाके दोप             | 153   |                          | 140                |
| ₹                            |       | यसमान योगवासिष्ठ व       | ा <b>रमीकि</b> कृत |
| राजस अवन्द्रतामसी            | 580   | नहीं है                  | 76                 |
| रानसवामसी                    | 580   | वसुबन्धुं                | ३०                 |
| राजसराजसी                    | 480   | वस्तुआका स्थाग           | 886                |
| राजससारिका'                  | 580   | वाक्यपदीय ३,२५,          | १६,२७ २८           |
| रापसी                        | २३९   | वास्मीकि                 | ८,२८,३०            |
| राधाकृष्णन्, प्रो॰           | 4,33  | वासना                    | २२६,३८२            |
|                              |       |                          |                    |

१३६ वासनाऑका त्याग

वासनाओंको त्वाग करनेकी विधि ४३५

रानी चुड़ाळाकी कथा

रामगीता

| वासनात्यागके दो प्रकार           | 828   | ૧૨, ૧૪, ૧૧, ૨૪, ૨૫,           |               |  |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|--|
| वासना ही जीवको कर्मसे            |       | २८, ३३, ४७                    |               |  |
| बाँधती है                        | ४६५   | दातस्त्रीपास्यान              | 133           |  |
| वासिष्ठ                          | 8     | शवश्चोकी                      | ३, १३, १६, १७ |  |
| वासिष्ठदर्शन ३६,६४,६१            | 1,948 | शम                            | 163           |  |
| वासिष्ठदर्शन सार ६६,१५९,१५९      |       | शरवाट्स्की                    | ७, २८         |  |
| विचार                            | 164   | शरीरका आत्मासे कोई सम्बन्ध    |               |  |
| —के लिये विसकी शुद्धि            | 801   | नहीं है २८२                   |               |  |
| —के विषय                         | ४०२   | शरीरके अन्त होनेपर जीवन्युक्त |               |  |
| विवारणा                          | ४५३   | विदेह मुक्त हो जाता है ५०६    |               |  |
| विज्ञानभिध्य                     | ۹,    | शरीर मनका बनाया हुआ है १५२    |               |  |
| विज्ञानवाद और वाद्यार्थवाद       | 23    | शरेंदर                        | ७, ९८         |  |
| विण्टर्निट्ज़, ढा॰ ७,९,          | 30.26 | द्मवोपा <b>ख्यान</b>          | 144           |  |
| —गोद्दापुटे हेर इण्डिशीन         |       | शाण्डिस <b>ा उप</b> नि        |               |  |
| <b>खिद्राद्वर</b>                | 8,23  | दाविह्नयोपनिप                 | द् भीर        |  |
| विदेह मोक्ष                      | 363   | योगवासिष्ठ                    | 46            |  |
| विद्याधरकी कहानी                 | 188   | शिलोपाख्यान                   | 148           |  |
| विद्यारण्य स्वामी                | 8,9   | शिवसहिता                      | 8             |  |
| विपश्चित्की कथा                  | 348   | शिवप्रसाद महाचार्य प्रो॰      |               |  |
| विवेकचूबासणि ३,१३,१४,१५,१६       |       | ९, १०, ११, २३, २४             |               |  |
| विषयोंका रूप हमारे चिन्तनके      |       | शिववत सास                     | 26            |  |
| आधीन है                          | 388   | शिव शक्तिवाद                  | 84            |  |
| विषयोके भीग धूरले ही अच्छे       |       | शुक्की कथा                    | 40            |  |
| छगते हैं                         | 204   | <b>ग्रुको</b> गाख्यान         | 9.8           |  |
| वीतद्दब्यका युत्तान्त            | 116   | शुद्ध मनमें हि                |               |  |
| वेतालोपास्यान                    | 335   | धतिविस्य प                    | यता है २६०    |  |
| येदान्तसिद्धान्त <u>स</u> ुचावली | я     | शुभेच्छा                      | ४५३           |  |
| यैशेविक (दर्शन)                  | 27,73 | द्योपेन्हॉर                   | 140           |  |
| হা                               |       | श्रीमञ्जगवद्गीता              | 1             |  |

311

—का ब्रह्मके साथ सावन्य ३१३

शङ्कराचार्य ३, ४, ७, १०, ११, १२,

थी वासिष्ठदर्शनसार

श्वेताश्वतर उपनिपद्

श्रेष्ठ असङ्ग

३५, ६४

11

शक्ति

|                               | •       | •                               |        |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| RT                            |         | सारा सृष्टिकम महाके छिपे        |        |
| सङ्ख्यजागर                    | 5 \$ 40 | निमेपका अश मात्र है             | 120    |
| सञ्चलीका वच्छेद               | ध२९     | सिक्स सिग्टम्स ऑफ्र इण्डियन्    |        |
| सत्तामात्रसे ही महाका कर्तृंख | \$80    | क्रिकॉसोक्री                    | २७     |
| सावापश्चि                     | ४५३     | सिद्धियाँ                       | २६२    |
| संखुदगार्थं                   | 161     | —मनकी शुद्धि द्वारा प्राप्त     | 283    |
| साय और असःयका निर्णय          | 286     | —सुद्दमता और स्यूछताकी          | २७२    |
| सरेह और विदेश मुक्तिमं भेदका  |         | सूक्षमभाष प्रहण करने ही २६५     |        |
| क्षमाव                        | 305     | -सुरम छोकोंमें प्रवेश करनेव     |        |
| सदेह मोक्ष                    | 305     | सुरा हु सका अनुसव               | 306    |
| सन्तोप                        | 148     | सुरधुकी कथा                     | 318    |
| सब कुछ बहासे अभिन्न है        | 285     | सुरुषि                          | 30     |
| सम कुछ बड़ा ही है             | 380     |                                 | 8,2,8  |
| सब कुछ सदा सब जगह है          | 209     | <b>गुरेश्वराचार्य</b>           | 8      |
| सबको अपना बन्धु समझना         |         |                                 | βυF,   |
| चाहिये                        | 884     | सुक्षमता और स्थूछताकी सिद्धि    | ₹ \$ ₹ |
| सब प्रकारका अम्बुद्य भसार     | 808     | स्हमभाव ग्रहण करनेकी युक्ति     | २६५    |
| सब बस्तु भीका त्याग           | 888     | स्हम डोकॉमें प्रवेश             | 4 € 8  |
| सनसे जैंचा सिद्धान्त          | 365     | सूर्यनारायण महर                 | 2      |
| समताका भानन्द                 | 888     | सृष्टिके भीतर अनन्त सृष्टियों क | 1      |
| समभावका अभ्यास                | 883     | प्रम्परा                        | 500    |
| समाधि                         | 889     | सीभाग्यस्थमी उपनिपद्            | ч      |
| समाधिका सन्ता स्वरूप          | 885     | सन्यासोपनिषद् और योगवासिष्ठ     | 40     |
| सम्यम् ज्ञानका स्वरूप         | 800     | सवार—                           | _      |
| सरस्वती भवन स्टडीज            | 18      |                                 | ३७७    |
| सर्वत्याग                     | 888     | —काव्यवहार करवा हुआ             |        |
| ससचा                          | २३९     | भी जीवन्मुकः समाधिमें           |        |
| सोक्य दर्शन                   | 5.5     | ₹611 €                          | ४९३    |
| सातवीं भूमिका                 | 860     | —का साश व्यवहार अमार<br>*       | Ees    |
| साधकका जीवन                   | 168     | है<br>—के अटक नियम और           | 400    |
| साधुमङ्ग                      | 358     | —क सरक स्थम भार                 |        |

840

स्थिरता भी कविशत हैं 1९७

सामाम्य असङ्ग

| —के अम्युदय सुख देनेत्राछे  |        | स्वम                     | २३५, २७७  |
|-----------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| नहीं हैं                    | 306    | स्वम और जामत्में भे      | इनहीं १९९ |
| —केसबपदार्धं कल्पनामय       |        | स्वमजागर                 | . २३६     |
| —के सब पदाधोंके भीत         | ₹      | स्वमनाधव                 | 224       |
| मन है                       | 583    | स्वयं ब्रह्ममें बानासाका |           |
| के सब सुख दु खदाई ।         | रे ३७६ | नहीं होता                | 119       |
| —जनित दु.एकी असहन           |        | स्वानुभृति ही आस्म       |           |
| यता                         | 137    | प्रमाण है                | 148       |
| — में न कुछ प्राप्त का      |        | स्वाभाविक मणायाम         | 810       |
| योग्य है, न स्वागने थो      |        | E                        | • • • •   |
| —में सर्वत्र दोप ही हैं     | 350    | हरुयोगप्रदीविका          | ¥         |
| से पार उत्तरनेका सार        | 208    | हरेक सृष्टि नई है        | 310       |
| सक्षिप्त योगवासिष्ठ         | 83     | ष्ठपंचरित्र              | 7.1       |
| सांसारिक अभ्युदय सुम्ब देवे | ì      | हर्ष (राजा)              | 4.5       |
| वाळा नहीं है                | 306    | इस्तिकोपाल्यान           | 184       |
| श्चियाँ और योग              | 408    | हाल साहब                 | 10        |
| स्त्रीनिन्दा                | 158    | हिरियण्ण, प्रो०          | 8         |
| स्मृति                      | 254    |                          | •         |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             | _      |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |
|                             |        |                          |           |

## टेखककी योगचासिष्ठ सम्बन्धी पुस्तकोंपर विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओंकी कुछ सम्मतियाँ:—

### Prof. Dr. Th. Stcherbatsky (Leningrad) :-

"A very thorough investigation imbibed with a real scientific spirit and conducted in accordance with the methods of modern criticism. a work that tends to the advancement of our knowledge. Prof. Atreya has brought the problem (of the date of the Yogavasistha) very near to its final solution. Prof. Atreya deserves the highest praise for introducing into his exposition numerous and various references to European philosophy."

### Prof. A Berriedale Keith (Edinburgh):-

"It seems clear that you have proved it to be before Sankara's date, and there seems to be a good case for placing it before Bhartrhari..Despite the appearance of Prof. Das Gupta's Second Volume I have no doubt that your contribution to the study of Yogavasistha has much value."

### Prof. Dr. Schrader (Kiel):-

"I became acquainted with Yogavasistha when I was in Adyar, and I have always since been wondering that Indologists did not seem to care for it . . . . . I am inclined to congratulate you on your having proved that Yogavasistha is earlier than Sankara and possibly even Gaudapada. When this will have been generally admitted, the interest in that much neglected work (neglected, at least, by orientalists) is bound to grow immensely.

### Prof. Winternitz (Prague):-

"The arguments for your date of the *Yogavasistha* are certainly deserving of most earnest consideration.... Your discovery of the source of some of the Minor Upanishads sees to me very important"

### Dr Gualtherus H. Mees (Leyden):-

"I am most happy that this one of the most profound and exalted books of the world has been taken to hand so thoroughly and in such a scientific manner."

Prof Jules Bloch (Paris) -

"Your exposition is as lucid as it is thorough".

Prof. W. Stede (London) .-

"I sincerely approxiate these lefty truths and see in them an invaluable help for the improvement of the affairs of our 50 called civilised world"

Prof. II von Glassenapp (Koenigsberg) -

"Your valuable work I have read with the greatest interest"

Prof L. D Barnett (London) -

"It is very interesting"

Prof Turner (London).

It is indeed most encouraging to find that Indian philosophy (in which India has made perhaps a greater contribution to minkind than in ampling clas) receives so much cultivation and that too in the most fitting home, the University of Bunares With best wishes for the prosecution of your researches."

### Sadhu Kripanand (America) ---

I congratulate you for the splended and monumental work entitled Yogavassiha and six Philosophy You have won the sublime approbation of the entities I world, and I do most forcelly review your book in the columns of 'The Atlantic Monthly of Boston and "The Pan Pacific Progress' of Mass. Only people of your samp could interpret the sublime yorks of the Reins."

### Dr heval Motwant (U S A. ) .--

Your effort to eluctiate the hidden and the subtle philosothy of Yogararatha, to give it a modern gab and in place it alongside the philosophical thou, bird today, is highly commentable and deserves gratitude. I am one of those who believe lets our ancient philosophers, vers and larges did probe very leeply the mysteries of God, nature and man and their contriutions when relieved of the technical and the philological
debris that has accumulated around them as a result of time
and and crudition, will stand shoulder to shoulder with the
contributions of the great seers and sages of other countries
and secure for them a place in the valhalla of immortality,
Every one of our young luminaries who can participate in this
work of interpretation places his readers and his countrymen
under a deep dept of gratitude. I am greatly struck with the
rich variety of material contained in the Pogavasistha, and
with your laborious research in finding parallel passages in
the writings of modern philosophers. May Vogavasistha and
you receive the recognition which you both richly deserve. I
shall look forward with interest to your further works on the
subject."

### Paul Brunton -

I have just completed writing an article on your book, and I have done my best to give it a highly fovourable commendation to Western leaders

I consider it ought to be brought to wider notice?

### Dr Sir Radhakrishnan -

'He gives an admirable account of the main ideas of the system and his comparisons with western views are as a rule stimulating. The range of the author is as wide as his judge ment is measured. Dr. Atreya's work in certain to rank among the dependable. English treatises on Samiskrit philiosophical classics."

### Prof S N Dasgupta (Calcutta) -

'It is a very elaborate work which testifies to the great industry of the writer in going carefully through the problems of Yogavasistha and of arranging them in a modern form. There is no doubt that the writer bestowed immense time and labour in digesting the material of this great work and in attempting to give it a modern shape. He also gave is very lucid and clear exposition of the general position of Yogavasistha Philosophy."

### Dr. Bhagwan Das:--

"Your judicious and excellently classified selection of verses from the vast original, printed under significant headings which briefly but clearly indicate the essential meaning of what follows, will, I feel sure, facilitate the study of this important work and make it more widely known."

### Prof. B. P. Adhikari (Benares):-

"Flas done here something which is not known to have been attempted hitherto by any writer with such thoroughness .....I cannot but admire the degree of perseverence with which this has been done and the extent of studies presentation of the position ..... the author ..... evinces w throughness which is simply admirable ..... He displays, throughout the work, a deep analytic penetration into and a through intelligent grasp of the thoughts dispersed in the original work......The exposition is on the whole simple the discussion of some of the most important problems of the present day philosophy of the West and the place the Yogavasistha can occupy in connection with them ... Has made out a case for this position on the problems, which is thought provoking and deserves due consideration from any thinker."

### Principal Gopi Nath Kaviraj (Benares);-

A. B. Dhruya (Ex-Pro Vice-Chancellor, Benares Hindu University):--

"I commend to every garnest student of Vedanta this book of selections from the Yoggrasistha which has been carefully

and lovongly gathered and classified by my friend Dr B I Atreya '

### Dr. Ganga Nath Jha (in the Leader Allahabad) -

'The Yogavasistha 'Ramayana' is one of those works in Sanskrit which deserves most to be read, and yet is the leas read by students of Sanskrit literature. It is a work wherein philosophy has been brought down as near as possible to practical life. The Yogavasistha embodies within itself the quest of a bewildered soul-that of Rama, the ideal man, faced by practical problemes of life-as met by Vasistha his guide. philosopher and friend The book under review is an attempt and a fairly successful attempt,-at bringing within easy reach of the modern student just those teachings that allayed the striving heart of Sir Ramachandra The work ma comprehensive one dealing with the entire field of Indian philosophy It has to be confessed that the outlook of the work is mainly if not entirely Vedantic but that is as much to say that it represents the essence of Indian philosophy Like all roads leading to Rome, all principle Darshanas lead but to one Goal the Universal Absolute which is attainable only by the path of Universal Brotherhood And herein lies the value of Prof Atreya's work at the present moment when in India and in the world at large every individual and every community is trying to strangle the other The professor deserves to be congratulated on having presented to us the main teachings of the great text in a readable and understandable form'

## Prof V Subrahmanya Iyer (Mysore) -

You have done splended research work in a very important field of Indian thought My most hearty congratulations to you

### Prof V Subrahmanya Iver (Mysore) -

The valuable work you have been doing in the field of Indian Philosophy Your reseatches in the teachings of Yoga vasisth are of first rate importance. Your new publication 'Yogavasistha & Modern Thought is another piece of work not less valuable. It also bears \*\*incampression of a wide range.

### Dr. Bhagwan Das --

"Your judicious and excellently classified selection verses from the vast original, printed under 'headings which briefly but clearly indicate the meaning of what follows, will, I feel sure, facilitate the of this important work and make it more widely known'

### Prof. B P Adhikarı (Benares) -

"Has done here something which is not known to have been attempted bitherto by any writer with such thoroughness . ... I cannot but admire the degree of perseverence with which this has been done and the extent of studies undertaken for the purpose .. .... In the actual presentation of the position . . the author . . evinces a throughness which is simply admirable . . He displays, throughout the work, a deep analytic penetration into and a through intelligent grasp of the thoughts dispersed in the original work. . The exposition is on the whole simple ... The concluding chapter is devoted to and direct ". the discussion of some of the most important problems of the present day philosophy of the West and the place the Yoga vasistha can occupy in connection with them . Has made out a case for this position on the problems, which is thought provoking and deserves due consideration from any thinker '

### Principal Gopi Nath Kavirai (Benares) -

"Vasstin Darshanam" The arrangement of the Sanskrit text in the way it has been done will prove highly useful, not only to the students of the particular work but also to all who are interested in the history of Indian Philosophy in general Certainly a distinct service to the cause of Indian Philosophy (8:11-27)

## A. Il Dhrur 2 (Fx Pro Vice Chancellor, Benares Hindu University) -

"I commend to every earnest student of Vedanta this book of selections from the Yogarassistha which has been carefully

( ५४५ )

and lovengly gathered and classified by my friend Dr. B. L. Atreva."

Dr. Ganga Nath Jha (in the Leader, Allahabad):-

"The Yagavasistha Ramayana' is one of those works in Sanskrit which deserves most to be read, and yet is the least read by students of Sanskrit literature. It is a work wherein philosophy has been brought down as near as possible to practical life. . The Yogavasistha embodies within itself the quest of bewildered soul-that of Rama, the ideal man, faced by practical problemes of life-as met by Vasistha, his guide, philosopher and friend. The book under review is an attempt,and a fairly successful attempt,-at bringing within easy reach of the modern student, just those teachings that allayed the striving heart of Sir Ramachandra......The work is a comprehensive one; dealing with the entire field of Indian philosophy. . It has to be confessed that the outlook of the work is mainly, if not entirely, Vedantic; but that is as much to say that it represents the essence of Indian philosophy. Like all roads leading to Rome, all principle 'Darshanas' lead but to one Goal, the Universal Absolute, which is attainable only by the path of Universal Brotherhood. And herein lies the value of Prof Atreya's work at the present moment, when in India, and in the world at large, every individual and every community is trying to strangle the other. .. The professor deserves to be congratulated on having presented to us the main teachings of the great text in a readable and understandable form"

Prof. V. Subrahmanya Iver (Mysore):-

"You have done splendid research work in a very important field of Indian thought My most hearty congratulations to you"

Prof V. Subrahmanya lyer (Mysore):--

"The valuable work you have been doing in the field of Indian Philosophy. Your researches in the teachings of Yoga-assistha are of first rate importance. Your new publication, "Yogavasistha & Modern Thought" is another piece of work not less valuable. It also bears the impression of a wide range

of study combined with equally critical thinking. The parallels yau have quoted reveal not only your extensive knowledge of Western and Eastern thinkers of eminence, but also your great insight?

Prof Ranade (Allahabad) -

' I am sure the book will be widely appreciated

Dr Girindra Shikhar Bose (Calcutta) -

I found it extremely interesting. You have a remirkable gift of clear exposition and you write from deep appreciation. The probable date of composition of the present work has been very likely correctly fixed by you.

Dr G Bose (Calcutta)

'Dr II L Atreya, M A, D Litt has been a keen student of Yogavasistha Ramayana for several years past and to him belongs the credit of drawing the attention of modern scholars to the great worth of this book. The original work is a voluminous one and in preparing an abridged edition Dr Atreya has done a great service to students of Indiology and Indian Philosophy. He has discussed the different aspects of this great work in an extremely lucid manner and has shown wonderful judgment in his selection of material. The work teems with passages which may truly be called literary gems. The philosophy of Vasistha is the well known Vedantic Monian but the way of approach is something quite original. It has a freshness which is charming. Prof. Atreyas. Vasisthadarshanam will be undoubtedly recognised as the best introduction to Vogavasistha Ramayana.

Prof Hiriyanna (Mysore) -

 Your account of the work is very interesting and you have made it clear that it deserves to be closely studied by all students of Indian Philosophy

Dr J N Sinha (Meerut) -

Nothing is more gratifying to me than to find that the Benares Hindu Univers ty is doing something to spread the light of Hindu culture. Such an intensive study of a particular aspect of Indian Philosophy and its interpretation in terms of

modern concepts of philosophy is the thing most needed in India today. Please accept my hearty congratulations on your achievement "

Principal Pramath Nath Tarkabhushana (Benares) -'He has rendered a valuable service to the thinkers of

Hindu Philosophy."

Dr. Naga Raja Śarma (in the Hindu, Madris):-Dr B. L Atreya has made a laudable effort to push into

the focus of modern philosophical thought the truths embodied in Yaqavasisiha"

Prof N G Damle (Poons):--

"I have liked your book so much? Prof P M Bhambhani (Agra) .--

"It is an excellent piece of literature and forms a very valuable addition to it "

Prof Shiva Prasad Bhattacharya (Calcutta):-

'I congratulate you heartily for the really admirable persentation of the many of the prominent philosophical doctrines of the Yogavasistha'

Janakdhari Prasad (Muzaffarpur) .--

'Your book has given me a new insight of life and I have found peace, solace and rest which I could not succeed in getting so long I therefore owe you a deep gratitude for opening up a new avenue in life Yogavasistha in original was in itself incomprehensible and its hugeness and constant repetitions were baffling Your book has cleared up everything and

it is now possible for us to fathom its deep sea. Hence I, although a stranger, acknowledge my gratitude. May I make one request ? Will you bring out a Hindi Edition of the book for the understanding of those who do not know English ? It is clear that it was the teaching of Yogavasistha which made India so great We are now fallen because we have quite forg tien it. May this book of yours infuse a new life into the decaying nerves of India ? Every step should be taken to popularise this teaching?

### M K. Acharya in The Federated India, (Madras) .-

"In the present pamphlet an attempt is made to point out "the agreement of the Last and the West on fundamental problems". The author has selected some forty three of such problems, and under each heading he has given the teachings of Yogavasistha along with the conclusions or findings of some great modern writer or journal on the subject. He has drawn from over eighty modern thinkers to corroborate the findings of Yogavasistha of old. A recognition of this truth that the greatest minds in every age have come particularly to the same conclusions on the higher problems of life should go towards building a common World-Culture which, as Dr Atreya says, "is the crying need of the times."

### P. C Divanji (Jalgaon) .-

"I was very much pleased to fined that you were able to lay your hands on the works of a host of leaders of modern thought for the purpose of showing that Western senence has now advanced so much as to enable the thinkers of the West to meet those of the East on a common platform to discuss the nature of the Absolute. . . . . . . . Your work is an eloquent testimony of your firm determination to raise the Yogayasistha in the eyes of the intelligentia of the world and the possession by you of the nexhaustible fund of energy for the realisation of that ideal

### Prof Phani Bhushan Adhikari (Benares) -

"The pains the candidate appears to have so carefully taken in this work of compilation and the analytic judgement he has displayed in the selection of relevent texts and in their classification according to topics, evince by themselves the importance of the undertaking. This Sanskrit part of the thesis can by itself form a separate and independent book bearing on the philosophical position of Yoganasisha, which may be utilised with facility by scholars who would like to refer to the original sources on points of interest. The candidate has, in my opinion done here something which has a value of its own."

Principal Gopinath Kaviraj (Benares):--

"An attempt, made perhaps for the first time in the history of the work, to sum up the philosophical teachings of the Yogavasisth Ramayana in a consistent and systematic manner. The earlier attempts of Abbinand (900 A. D.) and Mahidhara (1600) and others did not claim to be any more than abridged redactions of the text, but to Professor Atreya belongs the credit of presenting briefly the philosophy of this unique treatise in the language of the original text, with the topics arranged in logical sequence....It is unfortunate that a work of such monumental grandeur (the Yogavasistha), the like of which is hardly to be met with even in Sanskrite literature, should have been allowed to remain obscure and neglected so long. It is hoped that interest in the study of Yogavasistha will again be revived and that the present booklet will serve as an humble introduction to this study."

Mr. P. C. Divanji (Jalgaon):-

"Your study of the work is very comprehensive and many sided;....I have a profound regard for your intelligence, patience and industry."

Mr. B. Subba Rao (Kanara):--

"It is a book containing highly inspiring selected thoughts which every one should ponder over in everyday life".

R. V. Subrahmanyam (Tirupattur):--

"I congratulate you on your splendid and original contribution on Yogavasistha—a rare Sanskrit work and not handled by any scholar upto date."

Mr. R. V. Snbrahmania Iyer (Tirupattur) :--

"It is a piece of original research and you have thrown much light on what is altogether a closed book to many modern students of philosophy and religion".

Pt. Ram Narayan Misra (Benares):--

"Your attempt to bring the East and the West together is laudable. The book is inspiring".

## The Leader (Allahabad) —

The author has really rendered valuable service by presenting in a simple, yet scientific way the essence of a philosophical thought as contained in the extensive and voluminous work known as I ogar asistha

## The Leader (Allahabad -

This is a comparative critical and synthetic survey of the philosophical ideas of Vasistha as presented in the Yogavasistha The author has shown by his original researches that the Yoga-assistha existed before the time of Shankara and Gaudapada The author must be congratulated on his able presentation of the details of Vasistha's philosophy in a systematic and coherent manner He has not only pointed out similarities in the thoughts of other thinkers ancient and modern I idian and Western but also has brilliantly summed up the salient features of this philosophy There is a chapter at the end dealing with the critical estimate of the philosophical Every library worth the name ought position of Vasistha to have a copy of this book.

## The Hindu (Madras) -

is to be congratulated on making Dr Atreva available to the English knowing reader so comprehensive an account of a work which has hardly received from modern scholars the attention that it deserves

The volume is divided into two main sections. The first of them deals with general points touching the work like its date and place in the philosophical literature of India and the secon I which is by far the bigger, is devoted entirely to an elucidation of its teaching Dr Atreya with his intimate knowledge of the work has succeeded in giving us a full and come ted account of it He writes in a s niple and interesting manner, and his exposition is interspersed throughout with free renderings into English of passages from the original These passages are printed in Deva Nagari characters at the foot of the page for ready reference Another noteworthy feature of the exposition is the comparison he now and then institutes between Vasistha's teachings and the views of modern thinkers. The printing and the get up of the book are excellent."

### The Theosophy in India (Benares .-

'The Yoga-asistha is a very important book, but its philosophy is somewhat difficult, so that writers on Indian philosophy give it scant attention. Dr. Afreya has made a "pecial study of it and tries to make it popular by placing the fruits of his labour in easy manuals before the public. The author's researches on this book have necessitated modification of certain opinions held by western Orientalists and this is high praise of his work. . . All the works of this writer are written in a popular style. He is doing a great service to the country by making the philosophy of the Yogavasistha available to the public in simple and short form. We would recommend all the books of this writer on Yogavasistha to our readers."

### The Vallarani (Cuttack) .-

"It is an excellent specimen of lucid exposition ..... Such contributions, it is hoped, will soon be classed according to Ruskin amongst the books for all times"

### The Hindustan Times (Delhi)-

'Yogavasistha is a very important field of Indian mataphysics and any scientific research in it naturally requires a good deal of sustained effort. Dr Afreya has treated his subject in the true spirit of a scholar

### The Madras Mail --

"Dr Atreya is deservedly proud that he has been the first to give the rightful place that that work (the Yogavasiifia) deserves. The range of the author's knowledge is wide and his in igenents are tendentious. The book has the merit of making compartson between Fastern and Western philosophy and this work is proud to rank as a first rate work in English among other philosophical classics."

### The Parasaki Magazine, (Bangalore):--

"Dr. B. L. Atreva has won for himself an undying rept ation for making a most brilliant contribution satisfying a canons of true scientific spirit and modern criticism, upon very important but least known section of Indian Philosophic and Religious literature "Yoga Vasistha" by presenting in a illuminating manner the essence of the reputed system of thought in a series books of which three are altready publishe and the other two are in preparation. A careful perusal of its Contents and the Bibliography reveals the author phenomenal industry and unflagging enthusiasm to dispel from the reader's mind the erroneous belief that "the East is Eas and the West is West and never the twain shall meet" na seeks to impress unequivocally the cardinal Principle that i the world's Great plan, East and West, past or present, na future too, do not differ fundamentally in their outlook and visualisation of a common World Culture towards which some of the International movements are aiming .... I have no hesi tation in saying that this book and indeed all his books deserve to be classed according to Ruskin as "the Books for all Times'

### The Federated India (Madras):-

"A most valuable contribution to a study of ancient Indian photosophical systems—very valuable both to the general study of Indian thought, and to the specialist interested in the evolution of the Advata system".

### The United India and Indian States (Delhi):-

"The writer claims, and with considerable justification, that he has been the first to draw the attention of modern stohlars to the unique position of Yogavasistha which has made a unique and important contribution not only to Indian wisdom, but to the thought of the world as well".

The Young Budder (Karachi):- "An excellent introduction to the study of Yogavasistha,"

### His Holiness

The Jagathguru Sri Sankaracharya Swamigal Mutt of SRI KANCHI KAMAKOTI PITIIA.

"धीमता अद्देतमतविचार् चेतु मन्धेतु अत्युचनतया चरिमणिते चीगयास्वित्रस्ये तदीयमामिकभाषीद्वाटनार्धं यापरिभ्रान्तं यच प्रस्थान्तरेस्ताकं
स्वित्रस्ये तदीयमामिकभाषीद्वाटनार्धं यापरिभ्रान्तं यच प्रस्थान्तरेस्ताकं
स्वित्रस्ये तदीयमामिकभाषीद्वाटनार्धं योतः। प्रतावत्यर्यन्त्य भारतार्धर्वदेवेदं विषयिद्वदेशित्रीयेम अपरिक्षु-स्रोधितन् प्रध्ये च्ह्या विद्येष्ये माणानास्वा यसमत्ये चित्रस्याम् इत्येत्यस्यम् प्रस्थे च्ह्या विद्येष्यं साम्यान्त्यस्य।
स्वा यसमत्येतिकाने भवतः परमस्य अवसः माण्य प्रनावायणाद्वित् दुन्धः।
वेदातेद्वीत्वान्तं अवतः परमस्य अवसः प्राप्य प्रनावायणाद्वित् दुन्धः।
वेदातेद्वीत्वान्तं अवतः परमस्य अवसः प्राप्य प्रनावायणाद्वित् दुन्धः।
विद्यान्तिव्यान्तिविद्यादिसमप्रसाधनसम्बद्यसम्बद्यन्त्रम्

ते प्रमधनाथ तकेभूपण हामीलाः (Director of Sanskrit Studies Sollege of Oriental Learning, Benares Hindu University):—

पं॰ वालकृष्ण मिश्रः (विंसिपल, संस्कृत कालिज, हिन्दू, विश्व-विद्यालय, काशी ):—

"शान्योपतामा डाक्टर श्री श्रीखनडाक्ष्यामँण एम. ए. महोद्देज परिश्रमानुभावि प्रकाशित वासिष्टदर्शनगैतककाळीध्वसम्बद्धा रता सम्यावालोक्यम् । अन्त विषयबाद्धनयुक्त गरिमाणे मतवता योग्वासिष्टामयेन प्रतिपादितानाभिषता सक्षिसरूपेण संप्रदः कळको सागारानवन विस्वयवित । विषयाणी विनियोगा स्थापनक्रमश्च चाह्तमतामञ्जति । सुदणप्रकारोऽनि स्त्रपनीयतामस्तुते । एषिद् स्तुत्य कार्यं विवक्षिता पुरस्तानुपरः विस्विति । एर्स्सानुपरः विस्विति वर्षास्त्रान्यः । स्त्रमह विश्वविति वर्षास्त्रान्यः । स्त्रमह विश्वविति वर्षास्त्रान्यः । स्त्रमह विश्वविति वर्षास्त्रान्यः । स्त्रमह विश्ववित्रान्यः । स्त्रपावित्रसीकृतमनताः विदुषामन्तः स तावमाधानुमिष्टे ।"

## राजा सूर्यपालसिंह जी ( आयागढ़ ) —

"इसको 'वोगगासिह एवर भीडने याँट' नामकी किताय एड़। सन्तोव और आनन्द हुआ और यह अरोसा हो गया है कि हिन्दू सुनि हारा हिन्दूभमका रशण और हिन्दू जातिका क्वाण अवश्य हाता! सम्पादकाके उपस्कार उपस्कार्म उनक चाणोंदों मेंट हम सुन १००१), हैं। 'इनके मुद्देव प्रन्थकी किक्किन् मात्र यह नेंट यरावर नहीं है, किन्तु पढ़े किनोंका हुत और प्यान आकर्षित करनों आर सहायता व सक ह जपना क्रतेय पूरा हुआ समझीं।"

≈्री विष्युराम (गिरिधरलाङ सनावद्या ( नीमाङ ) —

" श्री पासिष्ठदर्शनसार" को सने यहे ही श्वानपूर्वक आधोपान प्रे आपने गागरमें सागर समानेका अश्वा प्रश्नस्ताव प्रथम किया है। पुरक्ष एपाई सकाई तो बहुत ही उत्तम है। आपनी अनुवादिक आग्रा वही है पुत्र सुत्रीय है 'गोगगासिष्ठ' की सहत्त साहितके सर्वोत्तम अध्या प्रन्थका गृह रहस्त आपने १५० की कीम संस्कृतनार्वक समझादका प्रवास हि इस कठिन प्रयासके हेतु आप अन्यवादके पात्र हैं। मुद्दो विश्वास है कि प्रसिद्धा अध्यास विवय प्रीमेवांकी अधिक हविक्ट होती। "

## मताप (कानपुर) —

ंश्री योगवासिष्ठ महारामायण सरहत साहित्यमें ससारका सर्वा अध्यास प्रत्य है। यद प्र-य उहुत इंदर है। इसमें १२००० छोड़ हैं। प्रस्तात दुस्तिकाके सप्रवकतीने इसी उहुद अध्याम प्र-यन्ने २००० छोने हों केंद्रों केंद्रा 'शासारप्रकान नामक पुर क्रवायद सावद देनर किया है यह पुलिका हिन्दी अनुवाद सहित उसी सप्रवक्ता १५० छोकोंमें सार है विद्यान सप्रवक्तीने कोशिया की है कि इसने ही छोकोंमें योगवासिष्ठके स विद्यान्त आ आर्थ। अनुवादकी अण्या कृत्रद सरक और स्वष्ट है। इस्तु-पुलिकाक पहनेसे भी योगवारी - } भी नायारणके सामने आ र्जु-

# लेखककी योगवासिष्ठ-सम्बन्धी पुस्तकें

1. Yogavasistha and Its Philosophy 2. Yoguväsistha and Modern Thought

3. The Philosophy of the Yogavasisth 4. As Epitome of the Philosophy of tl Yogavasistha

5. Deification of Man 6. वासिष्ठदर्शनम् (संस्कृत ) (With Engli

Introduction )

े7. वासिष्ठदर्शनम् ( संस्कृत )

10. वासिष्टयोगः (संस्कृत)

8. वांसिष्टदर्शनसार ( संस्कृत-हिन्दी )

9. योगवासिष्ट और उसके सिद्धान्त (हिन्दी)